

# OL52, INPR, I

2209

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

| The state of the s |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |

हुन्तु भवन देद बेदांग विवास्य प्रन्थातम थानव क्रमांक..... दिशांक.....

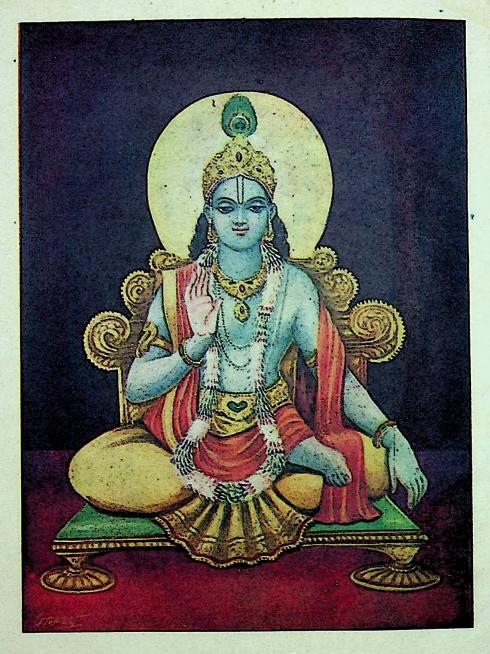

श्रमयदाता भगवान

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# श्री भागवत चरित

[सप्ताह]

<sub>लेलक</sub> श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

प्रकाशक संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर भूसी [ प्रयाग ]

वृतीय संस्करण } भाद्रपद संवत् २०१७ वि० { मूल्य १।) १००० सवा पाँच रुपया व्यवस्थापक

संक्रीतन भवन

प्रतिष्ठानपुर ( भूसी ) प्रयाग

प्रथम संस्करण—मार्गशीर्ष सम्बत् २००७ वि० ३००० प्रतियाँ द्वितीय संस्करण—फाल्गुन सम्बत् २००६ वि० ५००० प्रतियाँ तृतीय संस्करण—भाद्रपद संबत् २०१७ वि० ५००० प्रतियाँ

पृष्ठ संख्या १८० ६१८ भूमिका, विषय सूची, चित्र सूची २४ पूरी पुस्तक के पृष्ठ ६४२

### चित्र संख्या

| तिरंगे चित्र        | ×         | न्योछावर—                |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| दुरंगे "            | 8         | ५।) सवा पाँच रुपये मात्र |
| इकरंगे,             | ३२        |                          |
| सादे ,,             | ४२        | 11                       |
| छोटे ,,             | ६०        |                          |
| सम्पूर्ण पुस्तक में | चित्र १४० |                          |

अ बुबुक्ष भवन वेद वेदाङ पुस्तसासुन्त केस भूसी
वारामान कना । प्रयास

### ॥ श्रीहरि ॥

### प्राक्कथन

तव कथामृतं तप्तजीवनम् । कविभिरीडितं कल्मषापद्दम् ॥ अवणमङ्गलं श्रीमदाततम् । भ्रुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥

त्राज इस 'भागवत चरित' महात्रंथको प्रेमी पाठक पाठिकात्रों के सम्मुख समुपस्थित करनेमें हमें बड़ा ही हर्ष हो रहा है। संकीर्तन भवनसे पद्यमें प्रकाशित यह सर्वप्रथम विशाल प्रन्थ है। श्रीमहाराज जी जो 'भागवतीकथा' नामक प्रन्थ लिख रहे हैं, जिसको १०८ खंड़ो में निकालनेका आयोजन है और जिसके ६८ खंड अब तक छपकर प्रकाशित भी हो चुके हैं। उसी दृघि समुद्र रूपी प्रथको मथ्कर उसमें से घृत रूपसे यह निकाला गया है। कहना चाहिये भागवती कथा इन्हीं पर्चोंका भाष्य है। भाष्य पहिले प्रकाशित हो गया। मूल प्रंथ अब पीछेसे प्रकाशित किया जा रहा है। जिन्होंने भागवती कथा कोपढ़ा होगा वे जानते होंगे कि उसके अध्यायके आदि अन्तमें एक एक छप्पय रहता है। अध्याय चाहे चार पृष्ठोंका हो अथवा ४० पृष्ठों का, आदि अन्तके दो छप्पयोंमें उसका सार आ जायगा। आप भागवती कथाके गद्य भागको छोड़कर केवल पद्यों ही पद्यों को पढ़ते जायँ, पूरी कथासमममें आ जायगी। बड़ी बड़ी कथायें कितनी चातुरीके साथ वर्णन की गयी हैं, उन्हें पढ़कर आश्चर्य होता है। एक कथा है, ब्रह्माजीसे रावणने अपनी मृत्युके सम्बन्धमें तब पूछा जब द्शरथजी विवाह करने जा रहे थें। ब्रह्माजीसे यह सुनकर कि कौशल्याके गर्भसे उत्पन्न दाशरयो राम सुके

मारे गे। वह दौड़ कर अवध आया। दूल्हा दशरथ नौकासे विवाह करने जा रहे थे। नौकाको डुबो दिया। कौशल्याजीको एक पेटीमें बंद करके एक तिर्मिगिल मत्स्यको दे गया। इधर किसी प्रकार दशरथजी भी वहीं बहते हुए पहुँच गये। दोनों का विवाह हो गया। कथा बहुत बड़ी है। भागवती कथाके २६ पृष्ठोंमें लिखी गयी है। उसका वर्णन इसी प्रथमें एक छप्पयमें सुनिये-

रावण जैसो शूरवीर वलको गरवीलौ। पुरुषारथ लिख न्यर्थ भयो चिन्तित त्राति ढीलौ ॥ दशरथ हों बर बघू कुमरि कौशिल्या वरिहें। तिनितें होवें राम वही तोकूँ रन मरिहैं॥ ब्रह्मदेवते सुनी यों, कुमर डुवाये कुमरि लै। लंका आयौ परि भयो, व्याह देखि खल कर मले।।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पग पग पर ध्यान दिया गया है। इतने बड़े मह। प्रंथमें कहीं भी भारतीय मर्यादाका उल्लंन नहीं किया गया। उन मर्यादात्र्योंका इतनी सरसतासे वर्णन किया कया है, कि पढ़ते पढ़ते हृदय फड़क उठता है। भाव गोपनमें इतना स्त्रारस्य आ गया है कि कुछ कहते ही

नहीं बनता।

बहुत दिनोंकी प्रतीचाके पश्चात् हस्तिनापुरसे श्यामसुन्दर द्वारका पधारे हैं। सभी मातायें अत्यन्त उत्कंठित हैं श्रीर सोलह सहस्र एक सौ आठ रानियोंकी उत्कंठाका तो कहना ही क्या। भारतीय सभ्ययाके अनुसार पहिले भगवान् माताओं के महलोंमें जाते हैं। चिरकालके पश्चात् अपने प्राणाधिक पुत्रको पाकर माताओं के हर्षका ठिकाना नहीं रहा। कुशल चेम पूछते पूछते ही बड़ी देर हो गयी। रानियोंकी उत्कंठा पराकाष्टा को पहुँच चुकी थीं, किन्तु सासोंके सम्मुख पतिके पास जाना मर्यादाके विरुद्ध

है। अतः वे ओटमें से छिपकर अपने हृद्यधनके दर्शन करनेकी असफल चेष्टायें करने लगीं। खिड़की ऊँची थी। उचक्रनेसे पैरोंके कड़े छड़े मंकृत हो उठे। चूड़ियाँ बजने लगीं। इस खनखनाहट श्रीर कत्कताहटसे माँ देवका का घ्यान उधर गया। वे भी नारी थीं। नारी हृद्यकी पीर सममती थीं। तुरन्त उठकर खड़ी हो गर्यी श्रीर पुचकारता हुई बोलीं—"अच्छा, बेटा ! फिर बातें होंगी, तू थका होगा। जा भीतर, कपड़े बदल ले।"भीतर जाकर कपड़े बदलने का अर्थ क्या है इसे श्यामसुन्दर समम गये और मुस्कराते हुए घर चले । अब देखिये, महलके भीतर भी भारतीय सभ्यताका कितना ध्यान रखा गया है। भारतीय सभ्यतामें किसीके भी सम्मुख पत्नी अपने पतिका स्पर्श नहीं कर सकती। किन्तु इतने दिनोंके पश्चात् पति आये हैं, उनका आलिंगन करना अत्यावश्यक है। अतः उन्होंने अपने छोटे बच्चोंको पतिकी गोदमें दे दिया। पतिने उनका मुख चूमा,प्यार किया,हृद्यसे लगाया। फिर पत्नीको दे द्या। अब पत्नी ने उसका मुख चूमा, छातीसै लगाया, मानों पतिका ही आलिंगन मिल गया। आलिंगन तो पतिका किया, किन्तु पुत्रको बीचमें डाल कर-मर्योदाके भीतर। किनके शब्दोमें इसी भावको पढ़िये-

सुनि न्पुरकी मनक चुरिनिकी खनक मनोहर।

माँ बोलीं—'श्रव जाउ बस्त्र बदलो भीतर घर।

मन्दं मन्दं सुस्कात महलमें मोहन श्राये।

नारि निरिख नँदनंदं नयनतें नीर बहाये॥

मनतें मोहनतें मिलीं, नयन श्रोटतें चोट किर।

शिशु सौंप्यो पुनि लाइ डर, श्रालिंगन यों किये हिर॥

श्रीरामचरित मर्यादा चरित है श्रीर श्रीकृष्ण-लीला माधुरी

रसमय चरित्र है। नौ श्रध्यायोंमें इसमें राम चरित्रका भी वर्णन है,

उसमें पद्पद्पर मर्यादाका पालन किया गया हैं श्रीर कृष्ण चरित्रमें

तो रसका ऐसा प्रवाह बहायां है कि पढ़ते पढ़ते छप्पयमेंसे रसकी अविरत्न वर्षा सी होने लगती है। रास का वर्णन करते हुए कवि कहता है:——

ब्रज-युवितिके कंठ डारि कर नृत्यत नटवर।
क्रनुभुन नूपुर बजत भनक चुरियिनकी मनहर।।
हिलत छीन किट केश लोल लोचन श्रित चंचल।
पीताम्बर सँग मिलत हिलत युवितिके श्रंचल।।
पग पटकत कुंडल हिलत, मुख मटकत लचकत कमर।
हिलत हार मुख मुख मिलत, करत गान इत उत भ्रमर।।
इसी प्रकार मोहिनी भगवानके वर्णनमें कितनी मर्यादा श्रीर सिरता बहा दी है। इतना सरस प्रसंग कितनी मर्यादा श्रीर विशुद्धता के साथ व्यक्त किया है, इसे पाठक ही विचारें। मोहिनी देवी के रूप का वर्णन करते हुए किव कहता है:——

पग युग श्रटपट परत उद्र क्रश नमत निरंतर।
कंदुक श्रमतें श्वेद-विन्दुयुत मुख श्रात सुन्द्र।।
श्रलकिन पलकिन श्रीर कपोलिनकी मलकिनिपै।
छटिक सरसता रही भामिनीके श्रंगनिपै।
तिरछी चितवनितें, लखे भूलि श्रपनपौ शिव गये।
छाँड़ि शील संकोच सब, मृगनयनी सँग चिल द्ये॥

इस सँकुचित स्थलमें किसी भी उपमा, यमक, अनुप्रास रस, रीति आदि का उदाहरण नहीं दिया जाता। उसका स्वारस्य तो पाठक इसके पाठसे प्राप्त कर सकेंगे। हमारी बहुत दिनसे इच्छा थी कि जिस प्रकार भाषामें पाठ करनेको रामायण है उसी प्रकार भागवत भी हो। भगवान्ने यह इच्छा पूर्ण की। इसमें साप्ताहिक पारायण पाद्यिक तथा मासिक सभीके स्थल विभक्त कर दिये हैं, जिससे पाठकोंको सुविधा हो। इतने बड़े प्रनथको इतनी सुन्दरता

श्रीर शीव्रताके साथ हम कभी भी न निकाल सकतें, यदि आर्ट प्रिंटर्स व लच्मी फोटो इन्मे विङ्ग कम्पनी इलाहाबादके स्वामी बाबू रामनाथजी अप्रवाल हमारे इस काममें हमारी सहायता न करते, उन्होंने जिस उत्साह और लगन के साथ निस्वार्थ भावसे हमारी यह सुन्दर पुस्तक मुद्रित की है उसके लिये हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। श्रीमहाराजका कृपाप्रसाद तो उन्हें सपरिवार प्राप्त ही है। अन्तमें हमारी पाठकोंसे विनय है कि इस परम पुण्यमय पावन यन्थका जितना वे प्रचार प्रसार कर सके अवश्य करे । हमारा एक मात्र उद्देश्य भागवत चरितोंका प्रसार प्रचार करना है। लगभग एक सहस्र पृष्ठों की पुस्तक जिसमें चार रङ्गीन और इतने अधिक सादे चित्र हों, सुन्दर पक्की जिल्द बाजार में १४) से कम में नही मिल सकती। १।) तो लागत भी नहीं। इतनी बड़ी पुस्तक दुबारा शीघ नहीं छप सकती। अतः पाठक मँगानेमें शीघता करें। हम चाहते हैं घर घरमें इसका प्रसार हो, किंतु यह सब जनता जनार्दन की इच्छा के ही ऊपर निर्भर है। अन्त में अपने सभी कृपालु दयालु महानुमाओंका आभार प्रदर्शित करते हुये इसी प्रथ की एक छप्पय लिखकर इम अपने इस वक्तव्यको समाप्त करते हैं:-

श्रात ही निरमल चिरत भागवत भक्तिको धन।
जामें ज्ञान विशुद्ध भक्ति भगवतको बरनन।।
करम त्याग वैराग्य यथा थल सबई भाखे।
श्रात समास सब कहे शेष कोई निह राखे॥
श्रवन मनन श्रक पाठ नित, करे प्रेमतें नारि नर।
देहिं भिक्त श्रक मुक्ति तिनि, प्रभु परमेश्वर परावर॥

प्रष्ठानपुर ( भूसी ) संकीर्तन भवन मार्ग० शु० ५—२००७

विनीत व्यवस्थापक

### ॥ श्रीहरिः ॥ द्वितीय संस्करण की भूमिका

परम पिता परमात्मा की असीम अहैतुकी कृपा से आज हम भागवत चरित' के द्वितीय संस्करण को लेकर पाठक पाठिकाओं के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। इसका प्रथम संस्करण सम्बत् २००७ माघ मास में हुआ। प्रथम संस्करण हमने तीन सहस्र छपाया था। लगभग एक वर्ष में ही प्रायः सम्पूर्ण पुस्तकें समाप्त हो गयीं, किन्तु माँग बराबर आती ही रही। कुछ प्रतियाँ भेंट उपहार में चली गयीं। जो कुछ श्राय हुई वह "गो ब्राह्मण हिताय च" में समाप्त हो गयी, दूसरे संस्करण को प्रकाशित करने का कोई भी साधन नहीं रहा। किन्तु भगवान् अपने चरित्रों को प्रकाशित करते हैं तो जो उनके अपने आत्मीय व्यक्ति होते हैं उन्हें इसके लिये प्रेरित करते हैं। हम दूसरा संस्करण छापने को चिन्तित थे, तमी सिरमौर राज्य (नाहन) की राजमाता श्रीमदालसा देवी ने स्वयं तथा अपने परिवार के व्यक्तियों से ( कृष्णा, पृथु, शिवा, मतु, राजवती तथा अन्यान्य कुटुन्वियोंसे ) लेकर साढ़े तीन सहस्त्र रुपये भेजे। उन्हीं से छपाई कार्य आरम्भ हुआ। बीच में कुछ दिन कार्य रुका रहा, फिर एक दूसरी पूजनीया माँ जी की सहा-यता से कार्य आगे बढ़ा। इस प्रकार जैसे तैसे कुछ उधार सुधार करके यह पाँच सहस्र का दूसरा संस्करण छापा गया। इस कार्य में लगभग एक वर्ष लग गया।

हमें इस बात की बड़ी ही प्रसन्नता है कि 'भागवत चरित' को भगवत प्रेमी पाठक पाठिकाओं ने बड़े ही प्रेम से अपनाया। सैकड़ों नरनारी नित्य नियम से इसका साप्ताहिक, पाचिक तथा मासिक पाठ करते हैं। बहुत से कथा-बाचक इसके आधार पर श्रीमद्भागवत सप्ताह वाँचते हैं, बहुत से गायक वाजे तवले पर इसकी कथा कहते हैं। इस प्रकार सभी श्रेणी के लोगों ने इसे अपनाया है। यह सब स्वतः ही भगवत् प्रेरणा द्वारा ही हुआ। हमारी श्रोरसे प्रचार प्रसार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया।

"भागवत चिरत" में श्रीमद्भागवत के बारहों स्कन्धों की सभी कथायें संदेप तथा विस्तार के सिहत विणित हैं। अन्य पुराण शास्त्रों के भी प्रसङ्ग वीच वीच में प्रसङ्गानुसार विणित हैं। इस प्रकार यह भाषा में भगवत् भक्तों के श्रवण पठन मनन तथा पारायण करने के निमित्त अपूर्व प्रन्थ हो गया है। अब पाठक पाठकात्रों से हमारा निवेदन है, कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। अपने सगे सम्बन्धी श्रेमी भाई विहनों को इसके पठन-पाठन के लिये शेरित करें। जो सामर्थ्यवान् हों वे विद्यार्थियों को, असमर्थ निर्धन ब्रह्मणों को, पुस्तकालयों, विद्यालयों तथा प्राम्य सभाओं को लेकर दान करें। पुस्तक दान से चढ़कर संसार में दूसरा कोई दान नहीं।

इस संस्करण में चित्रों की संख्या और बढ़ा दी है। लगभग सब मिलाकर १०० चित्र हैं। प्रथम संस्करण में चार रंगीन चित्र थे, इह में पाँच कर दिये हैं। चित्रों के कारण पृष्ठ संख्या भी बढ़ गयी है फिर भी मूल्य में कोइ वृद्धि नहीं की गयी। पिछले संस्क-रण की प्रूफ अशुद्धियों को भी शुद्ध किया गया है। नयी कोई अशुद्धियाँ रह गयीं हों उन्हें पाठक सुधार लें।

अन्त में पाठक पाठिकाओं से हमारी यही विनय है कि इस अन्य को वे अपने हृदय का हार मानकर नित्य नियम से इसका पाठ करें, गायन करें, स्त्रयं गावें सबसे मिलकर गवावें। स्त्रयं तो पढ़ें ही अन्य लोगों को भी पढ़कर सुनावें। यह भगवत् भक्तों का परम धन है, सर्वस्त्र है, इसके पाठ से इहलौकिक तथा पारलौकिक सभी प्रकार के कल्याण हो सकते हैं। जैसा कि इसके महात्म्य में वर्णित है,—

### छ्पय--

प्रमु-प्रसाद यह चिरत संत भक्तिकूँ भावे।
किल कराल विष-व्याल भागवत सुनि निस जावे।।
सुधा श्रमृत रस सकल सिरस जाके कछु नाहीं।
जनम करम जगबन्ध सपिद सुनि के किट जाहीं।।
देविन शुककूँ सुधा-घट, दे बदले चाह्यो चिरत।
सुरिन श्रमिकारी समुिक, दयो न, है यह जग विदित।।

व्यवस्थापक

## तृतीय संस्करण की भूमिका

हमें अत्यंत ही हर्ष है कि धार्मिक जनता ने "भागवत चरित" को अपना लिया है। स्वल्प काल में ही द हजार के दो संस्करण इसके समाप्त हो गये, अब ५ हजार का यह तीसरा संस्करण आपा गया है। हमें आशा है, धर्मानुरागी नर नारी इसके प्रचार प्रसार में हमें पूर्ण सहयोग देकर परम पुण्य के भागी बनेंगे।

व्यवस्थापक

# श्री भागवंत चरित

[ सप्ताइ ] की विषय-सूची

अथ प्रथमाइ [१]

अध्याय

|                             | 14.4      | 500                   | त्र चल्या  |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------|
|                             | प्राक्कथन | স্থা                  | रम्भ वे    |
| द्वितीय संस्करणकी भूमिका,   | विषय-मची  | चित्र-मनी ३७          | महर्ते में |
| 4                           |           | । नन-त्या रह          | हुक्ला स   |
|                             | समपंग     |                       |            |
| १-शौनक सूत सम्वाद           |           | A STATE OF THE PARTY. | 9          |
| २- ब्यास नारद सम्बान        |           |                       | ,          |
| ३—भीष्म परलोक गमन           |           |                       |            |
|                             |           |                       | १६         |
| ४-भगवद् द्वारका प्रवेश      |           | 文学学 李本                | २२         |
| ५-परीचित् जन्मोत्कर्ष       | - 11      | TO THE REAL PROPERTY. | २४         |
| ६—विदुर धृतराष्ट्र गृहत्याग |           |                       |            |
| ७—पाएडव स्वर्गारोह्या       |           | *-                    | 20         |
|                             |           | ISE CORES             | 36         |
| ८—परीचित् कलि-निम्रह        |           | 、非說對別                 | 80         |
| ६-परीचित्-शाप               |           | TO THE WAY            | 84         |
| १०—शुक्र परीचित् मिलन       |           |                       |            |
| १ शुकामिनन्दन               | A Parket  |                       | 80         |
|                             |           |                       | Ko         |
| २—संनिप्त अवतार चरित्र      |           | A PART PRIN           | ४२         |
| १३सृष्टि उत्पति             |           | THE RESERVE           |            |
|                             |           | AL SECTION OF SECTION | 44         |

| श्चाध्याय विषय             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १४—विदुर हस्तिनापुर त्याग  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १५—विदुर-उद्धव सम्वाद      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६—सृष्टि वर्णन            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७—दिति गर्भ स्थापन        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १८—जय विजय-शाप             | in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६—हिरएयाच वध              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अथ द्वितीय                 | गह [२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १—कर्म देवहूति विवाह       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २ ऋर्दम देवहूति विहार      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३—ंकंपिल चरित्र            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४—ं मनुपुत्री वंश वर्णन    | LANGE OF THE STATE | इइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>५—द्</b> च शाप          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६—सतीदेह त्याग             | PHONE ON TONIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५—द्त्र यज्ञ पूर्ति        | THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८—अधर्म वंश वर्णन          | their subject to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६—ध्रुव वन गमन             | AND DESIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २०-भ्रुव नारायण दर्शन      | THE STATE OF MARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २१—धुव राज्य तिलक          | per square sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १२—ध्रुव वैकुएठ पदाधिरोह्ण | TRUSTRIES DESCRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १३वेन चरित्र               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १४—पृथुराज्याभिषेक         | rus ballar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २४—पृथु-यज्ञ               | รที่ผู้ของการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १६—पृथु-वैकुएठ गमन         | and to the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २७—प्रचेता चरित            | TO ME THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८—पुरखन पुरखनी            | And Since                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| श्रध्याय विषयं पृष                                | ठ संख्या |
|---------------------------------------------------|----------|
| १६—पुरञ्जन मोच                                    | 908      |
| र०प्रचेता उपाख्यान                                | - 805    |
| २१—प्रियव्रत चरित                                 | 3-828    |
| २२ऋषभ चरित                                        | श्दर     |
| अथ तृतीयाइ [३]                                    |          |
| १—भरत चरित                                        | . 988:   |
| २—जड़ भरत चरित                                    | १८६      |
| ३—संचिप्त भूगोल                                   | २०४      |
| ४—नरक वर्णन                                       | २०६      |
| ५—श्रजामिल चरित                                   | 305      |
| ६—नाम संकीर्तन महिमा                              | २१४:     |
| ७—द्त्र नारद शाप                                  | २२१      |
| ८—दत्तसुता वंश वर्णन                              | २२७      |
| <b>६—विश्वरूप सुरपुरोहित</b>                      | २३०      |
| १०—विश्वरूप वध, बृत्रोत्पत्ति, द्घीचि अस्थिप्रदान | २३७.     |
| ११—बृत्रचरित्र                                    | २४६      |
| १२—चित्रकेतुचरित                                  | २४२      |
| १३—बृत्रासुर पूर्व जन्म वृत्तान्त                 | २५६      |
| १४—मरुत चरित                                      | २६६      |
| १५—हिरण्यकशिपु उपदेश                              | २७१      |
| १६—प्रह्लाद चरित                                  | २७७      |
| १७-प्रह्लाद-श्रमुर बालक सम्वाद                    | २८५      |
| १८—नृसिंह प्रादुर्भाव हिरएयकशिपु वध               | . २६२    |
| १६—प्रह्लाद प्रसाद नृहरि तिरोभाव                  | रहद      |
| ं २०—धर्मराज नारद सम्बाद                          | ३०२      |

| ह्म <b>ध्या</b> य                | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| श्रभः                            | थतुर्थीह [४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| १—हरि अवतार गजप्राह मे           | ोच -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३०६          |
| २—सुर विनय                       | A STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१२          |
| ३—समुद्र मन्थन                   | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१५          |
| ४शङ्क्र विषपान                   | STORE PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३२०          |
| ५—रत्नोत्पत्ति                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२३          |
| ६—मोहिनी चरित                    | A STATE OF THE STA | ३२६          |
| ७—देवासुर संग्रम                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२६          |
| ८—शिव मोहिनी चरित                | 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३३          |
| ६—बित विजय                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३६          |
| १०-श्रीवामन प्रादुर्भाव          | 119期17 Fafir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४०          |
| ११—श्वीवामन याचन                 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४३          |
| १२ —बिल शुक्राचार्यसम्बाद        | Such the t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४७          |
| १३—बलि बन्धन                     | क्रिक्ट्राज्य म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४१          |
| १४—उपेन्द्रावतार                 | all the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३४४          |
| १५—मत्स्यावतार                   | The State of the S | ३४६          |
| १६—शिव कीड़ा                     | MANAGER STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६३          |
| १७ सुगुम्न चरित                  | Control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६४          |
| १८ पृषधादि मनुपुत्र चरित्र       | A PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६७          |
| १६—च्यवन सुक्रन्या चरित          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७४          |
| २०शर्याति नभग वंशवर्णन           | The sales of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७७          |
| २१—इस्वाकुवंश वर्णन              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३८६          |
| २२ —सौमरि ऋषि चरित               | averal entere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३८६          |
| २३ - त्रिशंकु हरिरचन्द्रादि चरित | rain na .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368          |
| २४—श्रीगङ्गावतर्या               | The life of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३६७          |

| अध्याय                    | विषय *             | पृष्ठ संख्या |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| २४—रघुवंशवर्णन            | THE WARRE          | 808          |
| २६—श्रीराघवेन्दुचरितमें   | बालचरित            | ४०४          |
| २७—विवाहचरित              |                    | ४०८          |
| २८—वनचरित                 |                    | ४१५          |
| २६—सीताहरण चरित           |                    | 388          |
| ३०—सीता संयोग चरित        |                    | ४२४          |
| ३१-राज्याभिषेक चरित       |                    | : ४३७        |
| ३२—सीता वियोग चरित        | ALES PARTY         |              |
| ३३—डत्तरचरित              |                    | ४४६          |
| -३४महिमाचरित              | , 下上的              | ४६१          |
| ३४—निमि द्राडक चरित       |                    | ४६४          |
| ३६—चन्द्रवंश ऐल चरित      |                    | 8हर          |
| ३७—श्रीपरशुराम चरित       | (1) FEST           | 840          |
|                           |                    | ४८३          |
| ३८ पुरुरवावंश वर्णन       | a Supplement of    | 858          |
| ३६ —ययाति चरित            | TOTAL OF           | 850          |
| ४०-पुरुवंश वर्णेन         | A STREET           | र०४          |
| ४१—अनुवंश वर्णन           | FORESCO            | र् १२२       |
| ४२—यदुवंश वर्णन           | 4.                 | ४२७          |
| त्र्रथ                    | पश्चमाह [ प्रं ]   |              |
| १—बसुदेव विवाह श्रीकृष्   | ए जन्मोपक्रम       | <b>५३३</b>   |
| २—चतुर्भुज श्रीकृष्ण जन्म | Water transfer our | 480          |
| ३—कंसचिन्ता               |                    |              |
| ४—नन्दोत्सव               |                    | 480          |
| ५—पूतनामोत्त              |                    | ५५२          |
| ह प्रकारि के कि           | 一种产品的              | ५६६          |
| ६-शकटादि मोन्न विश्वरू    | भद्शन              | ४७१          |

| ७ नामकरण, बाललीला मृद्भन्तण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ५७४      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ्रदः—माखन चोरी दामोद्र लीला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७ट        |
| ्र—वृन्दात्रन श्रागमन वत्सादि <b>उद्धार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४८६        |
| १०—श्रघासुर उद्घार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 484        |
| ११—ब्रह्ममोहनाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 488        |
| १२—धेनुक मोच्च कालियदमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६०७        |
| १३—दावानलपान प्रलम्बमोत्त वेणुगीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१५        |
| १४-वस्नापहरण विप्रपत्नी प्रसाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६२१        |
| १५—गोबर्धनधारण लीला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२६        |
| १६—इन्द्र सुरिम वरुण विजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६३०        |
| १७—रासोपक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६३४        |
| १८—श्रीकृष्ण अन्तर्धान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६४०        |
| १६—रासेश्वरके पुनःदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६४७        |
| २०—महारासलीला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६५२        |
| २१—रासपञ्चाध्यायी समाप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६५७        |
| २२—अजगर शङ्खचूड़ अरिष्टोद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६६२        |
| २३—कंस चिन्ता केशी-उद्धार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६६८        |
| २४—व्योमोद्धार-श्रक्रूरागमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६७२        |
| २१—मथुरा-गमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६७६        |
| ६—रजकोद्धार कुब्जानुग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>६८१</b> |
| २७—कुत्रल-मल्ल कंसोद्धार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| २८ वजराजविदा, गुरुकुलवास मृतगुरुपुत्रानयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६८६        |
| २६—उद्धव-त्रजगमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६६२        |
| १०—भ्रमर-गीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६६७        |
| १९—कुञ्जा प्रसाद कुन्ती सान्त्वना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८०२        |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 202        |

| श्रध्यांय विषयं                                | पृष्ठ संख्या ' |
|------------------------------------------------|----------------|
| अयं ष्टाह [६]                                  | William !!     |
| १—जरासन्धाक्रमण कालयवनोद्धार, द्वारावती निर्मा | ण ७११ '        |
| ५—०।क्सणा विवाह                                | ७१७            |
| ३प्रद्युम्रजन्म, स्यमन्तकोपाख्यान              | ७२३ :          |
| ४—भगवान्के अन्यान्य विवाह                      | . ३५०          |
| ५-प्रयुक्रचरित-रुक्मिग्गी परिहास               | ७३६ :          |
| ६—हरिह्रसमर, नृगोद्धार                         | ७४२ :          |
| <u> ७— बलदेव चरित</u>                          | <b>७</b> 8€ :  |
| ८—हरिगाहरिय दर्शन                              | ७५२:           |
| <b>६—जरासन्ध वध</b>                            | ०४४ .          |
| १०—राजसूययज्ञ                                  | ५६०:           |
| ११शाल्वोद्धार-चलदेवतीर्थयात्रा                 | ७६४            |
| १२—सुरामाचरित                                  | 990            |
| १३—कुरुचेत्रमें श्रीकृष्णव्रजवासियोंका सङ्गम   | ८०४            |
| १४—मार्चिपत्मैथिलानुप्रह                       | 300            |
| १५—वेदस्तुति हर भृगु अर्जुनानुप्रह             | ७८३            |
| १६—महिषीगीत                                    | ७६१            |
| श्रथ सप्ताह [७]                                |                |
| १ यदुकुल शाप नारद वसुदेव सम्वाद                | ७३७            |
| २—नवयोगेश्वरोपदेश                              | ८०२            |
| २—नारद वसुदेव सम्वाद समाप्ति                   | Cox:           |
| ४—श्रवधूत गीता                                 | ₹6°.           |
| ५— उद्धवगीता-हंसावतार कथा                      | टर्ह           |
| ६-भक्तियोग-ध्यान तथा सिद्धिवर्णन               | द३३ '          |
| ७—विभूतियोग तथा वर्णाश्रमधर्मवर्णन             | द३द ः          |

| अध्याय                                 | विंषय                                         | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| द—विविध प्रश्नोत्तर                    |                                               | 282          |
| ६-भिचुगीत-सांख्ययो                     | ग                                             | e)X3         |
| १०—ऐलगीत                               |                                               | दहर          |
| ११—उद्भवगीता उपस                       | ंहार<br>-                                     | दहर          |
| १२ यदुवंशविनाश-भ                       | गवत् निर्याण                                  | COK          |
| १३-किल्युगीनृपतियो                     | का वर्णन                                      | Cos          |
| १४—त्रसुधा, ब्रह्मोंपदेः               |                                               | 556          |
| १५—परींचित निर्वाण                     |                                               | 260          |
|                                        | ार्ककरडेयचरित, पूजा, रविसप्त                  | इ. इ. इ      |
| १७—विषय अनुक्रमंपि                     | एका 💮                                         | 600          |
|                                        | रान्त, भगवन्नाम साहात्म्य                     | 600          |
|                                        | इति सप्ताह                                    |              |
| ************************************** |                                               |              |
| श्रीभागवत चरित                         |                                               | 613-         |
| श्रीभागवत चरितव                        |                                               | <b>६</b> १८  |
|                                        | इति विषम-सूची                                 |              |
|                                        | चित्रसूची                                     |              |
| १—अभयदाता भगवान                        | रङ्गीन चित्र<br>( चित्रकार श्री जगन्नाथ जी म् | rzr )        |
| र शानारद्जा (                          | " य० के० मित्रा प्रजा                         | T )          |
| ३—श्रीसीताराम (चित्र                   | कार श्रां जगनाथानी गणना                       |              |
| ४—श्रारास विहास "                      | य० के० मिना प्रमान \                          |              |
| ५-श्रोराघाजी ("पं०:                    | जगन्नाथ प्रसाद मुरलोधर अहिबा                  | 0.0.         |
|                                        | जार गराप यरणावर अहिन                          | साब वरे      |

### २— दुरंगे चित्र ६—वंशीधर गोपाल ( आवरण पर ) ३— एकरंगे चित्र ३२

| ७—कलिकी शरणागति                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| ८-परीचित् मुनि के कंठ में सर्प डाल रहे हैं    | ४२         |
| न गराशित सान के कठ म सप डाल रह ह              | 8#         |
| ६-१०-कुमारों को रोकना, हिरएयाच हिरएय कशिपुजन  | म ७६.८०    |
| ११-१२—प्रथिवी उद्धार, शिवपावती                | Z= 198     |
| १३-१४-नरक की कोल्हू यातना, द्घीचिका अस्यदान   | 268 202    |
| १४—चित्रकेतु का शिवजी पर आरोप                 |            |
| १६—हिरस्यकशिपु-प्रह्लाद                       | २६३        |
| १७—प्रह्लाद द्वारा रामनामोपदेश                | २८०        |
| विकास कार्य सामनामापद्रश                      | रदर्       |
| १८—प्रह्लाद जननी को नारद जी द्वारा उपदेश      | रदद        |
| १६-२० - नृसिंह और हिरएवकशिपु, हिरएयकशिपु वध   | 35.535     |
| २१-२२—ठगिनी मोहिनी, शिवजी और मोहिनी           | ३२७,३३४    |
| २३ — हरिश्न्द्रद्वारा शैब्या-रोहित बिकी,      | ३६४        |
| २४—गंगावत्रण                                  |            |
| २५—संकष्ण द्वारा हस्तिनापुर कर्षण             | 335        |
| 26 असम्बद्धाः स्ट <del>नी</del> न             | <b>७५१</b> |
| २६—भगवान का स्त्री रूप                        | ७४३        |
| २७-२८-शिशुपाल वध, सरोवर में दुर्योधन का गिरना | ७६३        |
| २६ सुदामा श्रौर उनकी पत्नी                    | 000        |
| २०-सुदामाजी के चावल                           | ५७२        |
| २१—कुरुद्देत्र में यशोदा-रामकृष्ण मिलन        | 800        |
| ३२—गोपी-गोपों से विदाई                        |            |
|                                               | コンシ        |
| ३३-३४—सुभद्राहरणः; विष्णुजी पर भृगु पद-प्रहार | עבל, עבב   |
| ३४-३६श्रीकृष्ण पनियों का प्रलाप; सक्त की दशा  | そのストタラン    |

| ३७—नरनारायाण के तप में अप्सरात्रों का विन्न                         |      | 508   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                     |      |       |
| ३८—क्रिकाल में भगवन्नाम-कीर्तन                                      |      | द्र०ठ |
| ४—सादे चित्र ४२                                                     |      |       |
| ३६-श्री विष्णु का शौनकादिकों को चक्र देना                           |      | 8     |
| ४०—नैमिषारण्य में सूत जी के पिता, शौनकादि                           |      | 3     |
| श्रीर बलदेव                                                         |      |       |
| ४१-४२-नृसिह भगवान् श्रौर प्रह्लादः; समुद्र मन्थन                    | २६४  | 385   |
| ४३—समुन्द्र मन्थन                                                   |      | ३३२   |
| ४४-पिता-धुत्र के युद्ध को मुनि मना कर रहे हैं                       |      | 300   |
| ४४-४६ - विशालाका तपः सुकन्या ने च्यवन ऋषि के                        |      |       |
| ्रश्राँखों में काटा चुभो दिया                                       | ३७१  | ३७४   |
| ४७—बलदाऊ द्वारा रेवताका ठिगना बनाना                                 |      | ३७८   |
| ४८—अम्बरीष की नई रानी की भक्ति                                      |      | ₹20   |
| ४६ — सौभरि ऋषि का मान्धाता कन्याओं से विवाह                         |      | 360   |
| .४० समुन्द्र की श्री रामकी प्रार्थना व भेंट                         |      | ४२८   |
| ४१-४२—भरत मिलाप;श्रीराम का राज्याभिषेक                              | 880  |       |
| ५३—लवकुश द्वारा हनुमान-जाम्बवान का बन्धन                            | 000  | 848   |
| ५४ सीता जी का भू प्रवेश                                             |      |       |
| ४५-५६ —सीताजी की उत्पत्ति; जह ऋषि का गंगापान                        |      | ४४६   |
| १७-१८- मदालसा का ब्रह्मोपदेश' कच और देवयानी                         | 808  | ४८३   |
| ४१-६०—भाग मा असापदरा केचे आर द्वयाना                                | ४६३, | ४६०   |
| ४६-६०—भरत का सिंहों से खेल, रन्तिदेव का अन दान                      | KOC, | 488   |
| 11 dial-vidali                                                      |      | ४१६   |
| ६२—वसुदेव देवकी की चतुर्भु ज हिर की प्रार्थना                       |      | (88)  |
| दर वसुदव का शिशु कृष्ण को लेकर यसनापार जाना                         |      | (8.0  |
| ६३—वसुदेव का शिशु कृष्ण को लेकर यमुनापारजाना<br>६४—कंस को आकाश वाणी |      | (40   |

| ६५-गोपियों का कुष्ण जन्मोत्सव                      | ४६१     |
|----------------------------------------------------|---------|
| ६६पूतना का पंय पिलाना                              | ४६८     |
| ६७—कृष्ण का माखन दूव के लिये माता से हठ            |         |
| ६८—अप्सराओं के साथ धनद सुत का जलविहा               | र ४८६   |
| ६६-—त्रह्मस्तुति                                   | ६०३     |
| ७० सुदामा माली का भगवान् को माला पहनान             | रा ६८२  |
| ७१-७२-सैरन्ध्री श्रौर श्रीकृष्ण; कुवलयापीड़-मृत्यु | ६८४,६८७ |
| ७३ ७४ — कंसोद्धार, रुक्मिणी विवाह                  | ६६१,७२० |
| ७५-७६-जाम्बवती के साथ श्रीकृष्ण; कालिन्दी तप       | ७२४,७२६ |
| ७७-सोलह सहस्र कन्यात्रों के साथ विवाह              | द३३     |
| <ul> <li>৩८—मायावती के साथ प्रद्युम्न</li> </ul>   | ७३७     |
| ७६-८०-नारदजी को तुलादान; नृगोद्धार                 | ७४०,७४६ |
| <b>५—छोटे ब्लाक</b>                                | ६०      |

# भागवतचरित की —परायण सूची १ — साप्ताहिक विश्राम स्थान

|           |      |    |         | पृष्ठ |
|-----------|------|----|---------|-------|
| १—प्रथम   | दिवस | का | विश्राम | 28    |
| २—द्वितीय | 77   |    | 77      | 980   |
| ३—तृतीय   | 77   |    | 27      | ¥0¥   |
| ४—चतुर्थ  | 77   |    | 11      | ४३२   |
| ५—पंचम    | 33   |    | 77      | ७१०   |
| ६षच्ठम    | "    |    | - 27    | 330   |
| ७सप्तम    | "    |    | 77      | ह१२   |

### २ — मासिक पारायणके विश्राम स्थान

| १—पहले        | दिन        | का      | विश्राम | प्र   |
|---------------|------------|---------|---------|-------|
| ु व्यसरे      | , ,,       | का      | "       | ලද    |
| ः ३—तीसरे     | "          |         | "       | 885   |
| ४—चौथे        | <b>37</b>  |         | "       | १७३   |
| ५—पाँचवें     | 77         |         | 77      | २०४   |
| ६—छठवें       | 59         | EP COST | "       | २२८   |
| ७—सातवें      | >>         |         | "       | 388   |
| द—आठवें       | "          |         | >>      | \$3\$ |
| ६—नवें दिन    | ,,         |         | 37      | ४५१   |
| १०—इसवें      | "          |         | "       | ६२६   |
| ११—ग्यारहवें  | 33         |         | "       | ७१०   |
| १२—बारहवें    | 22         |         | "       | ७६०   |
| १३—तेरहवें    | ,          | 1       | 77      | ८०१   |
| १४—चौहदवें    | 1)         |         | "       | द६४   |
| १४—पन्द्रहवें | <b>)</b> ) | Tarrest | "       | 583   |

### ३-पाधिक पारायण के विश्राम स्थान

| १—पह्ले           | द्नि | का | विश्राम | २ङ् |
|-------------------|------|----|---------|-----|
| २—दूसरे           | "    |    | 77      | 38  |
| ३—तीसरे<br>४—चौथे | 77   |    | "       | Kie |
| ४—पाँचवें         | "    |    | 77      | ५२  |
| ६—छठवें           | "    |    | "       | 43  |
|                   |      |    |         | EX. |

|                  |            |                           |         | वृष्ठ       |
|------------------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| ७—सातवें         | दिन        | का                        | विश्राम | १४४         |
| द—श्राठवें       | 37         |                           | 77      | १६४         |
| <b>६—नवें</b>    | "          |                           | "       | १८१         |
| ₹०—दसर्वे        | 77         |                           | 77      | २०३         |
| ११-ग्यारहवें     | 77         |                           | 77      |             |
| १२ बारहवें       | 77         |                           | 97      | २०८         |
| १३—तेरहवें       | 77         | The Late of               | 77      | २५१         |
| १४—चौदहवें       | 77         |                           | 77      | २८४         |
| र्४—पन्द्रहवें   | 77         |                           | "       | ३०४         |
| १६—सोलहवें       | 77         |                           | 22      | ३३४         |
| १५—सत्रहवें      | <b>)</b> 7 |                           |         | ३६२         |
|                  | . 37       |                           | 11      | <b>३०</b> ४ |
| १८—श्रठारहवें    | "          |                           | "       | ४३२         |
| १६—उन्नीसवें     |            |                           | "       | <b>KE8</b>  |
| २०—ग्रीसवें      | "          |                           | "       | ६२०         |
| २१—इकीसवें       | 77         | SIN THE STATE             | 7)      | ६६१         |
| २२—बाईसवें       | 77         |                           | 77      | ६६६         |
| २३—तेईसवें       | "          |                           | 77      | ७२८         |
| ं२४—चौबीसवें     | 37         |                           | 77      | <b>७</b> ४३ |
| २५-पश्चीसवें     | "          |                           | 77      | उइंट        |
| २६—ञ्जब्बीसर्वे  | J)         | THE STATE OF THE STATE OF | 77      | ७६६         |
| २७—सत्ताईसवें    | 77         |                           | 27      |             |
| न्द-श्रद्वाईसवें | 33         |                           | 77      | द३२         |
| २६—उन्तीसवें     | "          |                           | (22     | दहद         |
| ३०—तीसवें        | 77         |                           | 37      | 既           |
| र ज्नासव         |            |                           |         | ६१२         |

### समर्पण

अपने इयाम के प्रति

छप्पय

(?)

नेक उहरि जा श्याम ! बात इक सुनि जा मेरी ।
दौर्यौ जावै कहाँ दीठि चंचल अति तेरी ।।
अजमें मच्यो चवाउ बात फैली घर घरमें ।
कीरित रानी लली घँसी है तेरे उरमें ।।
निज नयनि निरख्यो न कछू, सुन्यो सुनायौ ई कह्यो ।
गोरी भोरी छोहरी—को चेरो तू बनि गयो ।।

(7)

चंचलताकूँ त्यागि बात मेरी सुनि नटवर।
तेरो लिख्यो चिरत्र सूतते सुनिकें सुस्कर।।
लिखवायौ सो लिख्यो करूँ श्रव काकूँ श्ररपन।
है तेरी ही वस्तु करूँ पुनि तोइ समरपन।।
श्ररे, बबाके लाड़िले, मोइ सनाथ बनाइ जा।
पुर्य मागवत चिरतकूँ, परिस तिनक सुस्काइ जा।।

संकीर्तन-भवन प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग ) मार्गशीर्ष ग्रु० २—२००७ विक्रमी

तेरा ही कोई पशुद्त श्रीहरिः

श्रीवृन्दावनविहारिग्रो नमः

अथ

### श्री भागवत-चरित

[सप्ताह ] अथ प्रथमाह

प्रथमोऽध्यायः

[ ? ]

मङ्गलाचरण

श्लोक

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

#### छप्पय

श्रीनारायण विमल विशालापुरी निवासी।
नर नारायण ऋषी तपस्वो श्रज-श्रविनासी।।
माता वीणापाणि सरसुती वाणी देवी।
कियो वेदको व्यास परासरसुत गिरिसेवी।।
घरि सिर सबके पादकी, पावन पुण्य पराग श्रिति।
मन्रूँ मागवत भव्य मव-भयहर भाषा यथामित।।

तीरथराज प्रयाग याग कमलासन कीन्हें ।

श्रद्धयवट-वर विटप मनोवांछित फल दीन्हें ॥
गंगा यमुना रलीं मिलीं मन मोद बढ़ायो ।
सोमेश्वरने जहाँ सोमको शाप छुड़ायो ॥
वैंग्णीमाधव वसें वर, बारह वेष बनायकें ।
वन्दन करि विनती करें, चरन कमल सिर नायकें ॥
व्यासतनय वासिष्ठ विज्ञ वैराग्यवान् श्रति ।
कृष्ण नाम मधु-मधुर मधुप मदमत्त महामति ॥
भक्ति भागवत भनी पार भव सिन्धु कियो है ॥
किला कलमष करि दूर दिव्य श्रालोक दियो है ॥
परमहंस शुकदेव वर, सुन्दर सुखकर नाम है ।
तिनिके पद पाथोजमहँ, श्रद्धा सहित प्रनाम है ॥

### इति मंगलाचरण कथारम्भ

सुरसरि उत्तर श्रोर त्रिवेंनी पार मनोहर।
प्रतिष्ठानपुर यज्ञ तीर्थ सूसी श्रित सुन्दर।।
मनीराम मम शिष्य चपल चंचल श्रज्ञानी।
ताहीके प्रति सुधा सरिस रस-कथा बखानी।।
दैहिक दैविक मानसिक, चाहिं होहि मवकी व्यथा।
सव रोगनिकी एक है, श्रोषधि मागवती कथा।।
नैमिषार सुखसार हार भूको है भारी।
सहस श्रठासी शौनकादि ऋषि जह ब्रतधारो।।
सहस सालको सत्र रच्यो सुनि स्तह श्राये।
सब इतिहास पुरान श्रठारह गाइ सुनाये।।
किन्तु मागवत मधुर श्रिते, सब शास्त्रिनिको सार है।
पढ़त सुनत गावत गुनत, होत जगत् उद्धार है।।

कहूँ परे कुश कहूँ कमण्डलु जलके सोहें।

मत्त मृगनिके कुन्ड मुनिनिके मनकूँ मोहें॥

समिषा वल्कल चीर मूल फल फूल मुहावें।

भई भीर सुर श्रसुर नाग किन्नर नर श्रावें॥

यज्ञंभूमि पावन परम, सब विधि सुखद शरण्य है।

शौनकादि सुखतें बसहिं, नाम नैमिषारण्य है॥

पृथिवीपति पृथुराज आदि भूके भूपाला।
विषम भूमि सम करी रचे पुर नगर विशाला।।
मागघ स्त बनाय बहुत बिधि बिनती कीन्हीं।
दये देश दे मुनिनि वृत्ति वाचक करि दीन्हीं।।
च्तिय पितु माँ ब्राह्मणी, संकरतातें स्त हैं।
उप्रश्रवा अति विमल मित, कथा कहनतें पूत हैं।

सोरठा—कही कथा कमनीय, शौनकादितें सूतजी। हिर्पित होवें हीय, मव-भय-भंजन होय सुनि।।

श्राये मलमहँ सूत, श्राति प्रसन्न सन मुनि भये। करि पूजा श्राति पूत, शौनक मुनि पूछन लगे॥

. छुप्पय-पढ़े शास्त्र इतिहास पुरानादिक सब तुमने।
कही कथा ऋति मधुर सुनी श्रद्धातें सबने।।
ऋब सब शास्त्रनि सार सूतजी शीघ्र सुनाऋो।
कृष्ण चरित किह पुर्प्य प्रेम पीयूष पियाऋो।।
शास्त्रः ज्ञान पय-दिष करहु, मिथ तिहि सार जनाइ दें।
खट्टो महो पृथक करि, मक्खन मधुर चलाइ दें।

### श्रीमागवत चरित, प्रथमाह श्रध्याय १

6

कित्युग आयो जानि आनि बैठे हम बनमें।
निष्णु बताई बाट चक लै आयो छिनमें।।
जानि वैष्नव चेत्र यज्ञको दीचा लीन्हीं।
कृष्ण कथा नित सुनें सबनि शुम सम्मति कीन्हीं।।
स्त ! जगत्तें मोरि मुख, कृष्ण चरनमहँ चित दियो।
कृष्ण कथा कलिमल हरनि, कही कृपा करि हित कियो।।



### [ श्रीविष्णु का शौनकादिको चक्रदेंना ]

परमधर्म है जिही मिक्त भगवत में होवै।
होवै हिष्त हियो मिलनता मनकी खोवै।।
हेतु रहित निष्काम मिक्त ग्राति सरस मुहाई।
सब शास्त्रिनिको सार यही मेरे मन माई।।
शौनकजी! सच सच कहूँ, सब संतिन सम्मत जिही।
भिक्त भनो भागीरथी, विषय बासना विष कही।।

कथा श्रवण नित करें श्रवण वे ही हैं मुखकर। वाणी विमत्ता वही कृष्ण कीर्तन में तत्पर॥ मन मोहनमें मिलै सतत हरि चरनि सेवै। कर्म करे जो कल्लू कृष्ण ऋर्पण करि देवै॥ ध्यान खड्गतें कर्म की, कतरिह श्रिन्थ सुतीक्ण ऋति। जिनिको यश पावन परम, को न कथामें करिह रित ॥

मगवत भक्ति सहाय भागवत ते कहलावें ।

श्रज श्रव्यक्त श्रनादि सगुन साकार लखावें ।।

लै श्रनन्त श्रवतार श्रमित लीला विस्तारें ।

नाम, रूप, गुन, धाम जगत् जीवनिक् तारें ॥

जो इनक् गावें सुनें, नित सेवन सुखतें करहिं।

भक्त भागवत हैं वही, करत जगत पावन फिरहिं॥

जिनके चिरत पिनत्र हृदयकुँ पानन करि हैं।

सुनिकें श्रद्धा सिहत मनुज मनसागर तिर हैं।।

तदनुरूप ही मक्त चिरत श्रित ही सुखदाई।

श्रपने तें हूँ श्रिधिक स्वयं हिर मिहमा गाई।।

मक्त कहो मगनन्त ना, मेद न, एक सरूप हैं।

मिक्त भवन के भूप हैं, दोऊ चिरत श्रनूप हैं।।

जिनको यश गुन नाम गान है मुखकर अतिशय ।
कथा कीरतन करिं कलुष कानिन क्रॅं मधुमय ॥
साधु जनिन के मुद्धद् सबनिके जो हैं स्वामी ।
अञ्युत अञ्चर अनादि अगुण अञ्च अन्तरयामी ॥
कृष्ण कथा के रिसक वर, श्रोता तिनके द्धद्य बिस ।
अशुम बासना मिलन मित, देत तुरत हैं नाथ निस ॥

### श्रीमागवत चरित, प्रथमाह श्रध्याय १

सेवनीय जो सदा सुलम सुखदाई सबकूँ।
माखनचोर चरित्र, मधुर श्रित ही श्रवनिन कूँ॥
श्रीत्रमार्ग तें प्रविशि हृदयमें जब श्रा जावें।
करें शान परकाश तुरत श्रशान नसावें॥
शान सूर्य के उदयतें, मोह मिलनता दूर हो।
सब संशय छिन में नसें, हृदय प्रेम परिपूर हो॥



[ नैमिषारयय में सूतजी के पिता, शौनकादि सुनि श्रौर बखदेवजी ]

दोहा—सूत परम हरिषत भये, शौनकके सुनि प्रश्न। अवतारिनकी कथा सब, कहें हृदय घरि कृष्न।।

इति श्री भागवत चरित के प्रथमाह में शौनक सूत सम्वाद नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त ।

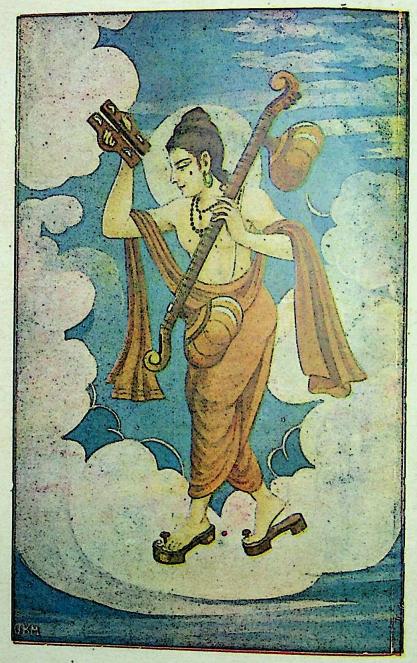

श्री नारद जी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# श्रथ द्वितीयोऽध्यायः

## [ २ ]

पुराय पुरान महान व्यास भगवान बनाई । परमहंस शुकदेव पुत्रक्रूँ पूर्ण पढ़ाई ॥ गंगा तटपै नृपति परिचित् हैकें शापित । मुक्ति द्वारको मार्ग मुनिनितें पुनि पुनि पूछ्रत ॥ श्राये श्रीशुकदेव तहँ, कही कथा नृपतें विमल । कहूँ ताहि मुनिवर सुनहु, तहाँ सुनी मैंने सकल ॥

श्रीनारायण बीज श्रमल श्रंकुर चतुरानन । श्रीनारद तनु तनो व्यास शाखा श्रित शोमन ॥ श्रीशुक पावन पुष्प गंघ है सरस सुबानी । कृष्ण कथा फल मधुर खाइँ मुनिवर विज्ञानी ॥ नृपति परीचित् शौनकहुँ, सेवें ऋषि मुनि सहित हैं ॥ वृच्च मागवत मव्य श्रिति, सब मुख बामें निहित हैं ॥

हैं श्रनन्त भगवन्त श्रसन्त न उनक्रूँ जानें।
प्राणी प्रेम निहीन कहो कैसे पहिचानें।।
पावन उनको चित श्रमित मधुमय सुखदाई।
बीबा बित बबाम बखें जिन देहिं बखाई।।
छाँडिं कपट छब प्रेमतें, करिं समर्पण कर्म सब।
नाम, रूप, गुण, धाम को, समुिक सकें सतसार तब।।

ये अगिषात ब्रह्मांड रहें सरसों सम जिनमें।
जड़, चेतन, चर, अचर सृष्टि उपजावें छिनमें।।
निहित तत्व चौबीस आदि श्रीतार कहावें।
इनहीं तें उत्पन्न इनहिँ में फिर मिलि जावें।।
अज, अनादि, अव्यक्त, प्रभु, अमित ज्ञान विज्ञान हैं।
नारायण अव्यक्त विभु, वे विराट भगवान हैं।।

दिन्य दिगम्बर फिरें सबहिं सम जग में जिनकूँ ।

पाँच वरषके सदा जरा न्यापै निहं तिनकूँ ।।

राग द्वेष तें दूरि अर्ध्वरेता व्रतधारी ।

ग्रज्याहत गित रहे सकल जीविन हितकारी ॥

सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार कुमार वर ।

मन तिन पद पंकजनिकी, रज श्रद्धातें धारि सिर ॥

सनकादिकने सृष्टि कार्य में योग न दीन्हों।
कह्यो कर्यो न कुमार कोप कमलासन कीन्हों।।
मनु सतरूपा भये देहतें द्वै नर नारी।
उनने श्रद्धा सहित सीख सब सिरपै घारी।।
श्रायसु पाई पिताको, दोऊ दुलहिनि दुल्हा मिलि।
सृष्टि रची सुख ते गई, हृदय कमलको कली खिलि।।

हैं मनमौजी नाथ सूत्रघर विश्व विहारी।
नये नये नित स्वांग रचें लीला बिस्तारी।।
एक रूपतें रचें एकतें जग को पालन।
रह रूप घरि करें विश्व को वे संहारन।।
कच्छ, मच्छ, बाराह बपु, धरिकें धरनी धारते।
धर्म धेनु, द्विज पालते, दैत्य दुष्ट संहारते।।

हैं कुमार, बाराह, कपिल, नारद, श्रवतारा। नर नारायण, ऋषभ, दत्त, पृथु, यज्ञ, श्रपारा।। घन्वन्तरि, नरसिंह, मत्स्य, कच्छप, बामन हरि। परशुराम, श्रीराम, व्यास, बलराम, रूप घरि।। कला श्रंस संभव सकल, शुभ श्रवतार महान हैं। कृष्ण स्वयं मगवान हैं, सबके श्रादि निधान हैं।

. सोरठा—मुनि अवतार चरित्र, मुखी सकल ऋषि मुनि भये। कथा भागवत वृत्त, शौनक पूछ्रिहें सूततें।।

छुप्पय — सूत ! कहो अब कथा कहाँ कब काके द्वारा ।

प्रकट भागवत भई कहाँ कीयो विस्तारा ।।

व्यासदेव मुनि महा तनय उनके अति ज्ञानी ।

पागल प्रेत समान फिरें मानों अज्ञानी ॥

सुनी कथा कैसे कही नृपति परिच्ति प्रति सबहिँ।

सूत ! सुनाओ सब कथा, होहि तोष हमकुँ तबहिँ॥

सुत श्रभिमन्यु नृपाल, उत्तराके सुखदाता।
पांडुवंशके बीज दीन दुलियनिके त्राता।।
चिन्तामनिके सरिस सबनिकी चिन्ता नासत।
कल्पवृद्धकी मांति सबनिकूँ पोषत पालत।।
भरतलएडकी प्रजाको, सुत समान पालन कियो।
न्यासभूत निज देहकूँ, तृन समान च्यौ तिज दियो॥

दोहा—स्त कहें मुनिवर प्रथम, कहूँ व्यासमुनि वृत्त । फेरि परिचित्को चरित, मनुँ मुनो दै चित्त ॥

खुप्पय लीला अमित अपार पार प्रानी नहिं पावें। बिबिध रूपतें उतिर अवनिपे अच्युत आवें।। सूकर सिंह सरूप मत्स्य कच्छुप बपु धारें। ग्रंश कला अवतार धारि असुरनिक् मारें।। सत्यवती, मुनि पराशर, द्वापर युगमें धन्य हैं। विष्णु रूप श्रीव्यासजी, जिनके तनय अपनन्य हैं।।

कमल पंकर्ते होय काक बिष्ठातें पीपर ।

मृग-मद मृगकी नामि मांस मेदाके भीतर ॥

मोती उपजे सीप शंख हड्डी ही होवै ।

बाद्य पाइकें चरम ग्रशुचिता ग्रपनी खोवै ॥

गुणी गुण्पनितें पूज्य हैं, चेत्र परीचा नहिं कही।

व्यास, विष्णु भगवान हैं, मातृ वंश ग्रुटि नहिं लही॥

बदरीवनमें बसैं कसैं तनु व्यास महामुनि । नित्य हवन करि वेद, शास्त्र इतिहास पढ़ें पुनि ॥ ऋक, यज़, साम, श्रथर्व, एक के चारि बनाये । चारिहु शिष्य बुलाइ, वेद क्रम यथा पढ़ाये ॥ श्रूद्र, नारि, व्रतहीन द्विज, हित भारत रचना करी । तक शान्ति मन नहिं लही, श्रन्तरात्मा नहिं भरी ॥

पाराशर्य प्रवीण परम चिन्तित है सोचत ।

बिघिवत् पढ़िकें वेद लगायो श्रीहरिमहँ चित ।।

गुरु सुश्रूषा करी श्राग्न श्रब्यग्र श्राराधी ।

करी तपस्या उम्र मीष्म पंचानल साधी ।।

बेदन्यास इतिहास रचि, पुग्य पुराण कथा कही ।

चिन्ता चितर्ते नहिं गई, कछू खटक खटकति रही ।।

बदरीबनके निकट विराजें मुनिवर ज्ञानी। बेदव्यास इतिहास रचे मुनि शान्ति न मानी।। चिन्ता चितमें चुमी मिलनता मनमहँ आई। रही कौन-सी कमी आतमा आति अकुलाई।। इतनेमें वीणा लिये, राम कृष्ण गुण गावते। नारद देखें, आवते, प्रेम बारि वरसावते।।

नारदजोने कह्यो व्यास तुम सब गुण श्रागर ।
वेद-पुराण प्रवीण सबिह शास्त्रनिके सागर ॥
ब्रह्मज्ञानी श्राप श्रज्ञवत् च्यों पिछतावें ।
का कारण है कहो ? मेद च्यों नाहिं बतावें ॥
बोले व्यास बिनीत है, मुनि ! मन मैल मिटाय दें ।
काज कौन कीयो नहीं, सची बात बताय दें ॥

बोले नारद—सबहिँ श्रापुने धर्म बताये।
किन्तु कृष्णके लिलत चरित श्रिति विषद न गाये।।
भक्ति भावतें हीन कुकिव जो किवता करि हैं।
काक तीर्थ सम समुिक हंस मुनि निहँ श्रादिर हैं॥
श्रिव सब तिज मुनि! भक्ति को, प्रेम प्रवाह बहाइ दें।
भक्ति भाव दर्शाय दें, भगवत चरित सुनाह दें॥

सोरठा—हों हरि चरितनि गाइ, शूद्रासुत पुनि मुनि मयो। सब संशय मिटि जाइ, रचहु मागवत चरित वर।।

खुप्पय—मदमातेकूँ यथा मद्यको हित जतलानों।
तथा कर्ममें निरत पुरुषकूँ विषय बतानों।।
पुनि बोले मुनि व्यास—होइगी आ्राशा पूरी।
किन्तु कथा कछु कही आपुने अबहिं अधूरी।।
दासी सुत कैसे भये, संत सङ्ग कस लगो मित।
चिरत मुखद सब सुनाओ, होत हृदय में हुई अति॥

सोरठा— सयेप्रेम महँ लीन, व्यास वचन सुनि देवऋषि ।
प्रवचनपरमप्रवीन, लगे कहन निज चरितकूँ ।।
छुप्पय— मुनिवर ! मैंने महा मोहबश दुरगति पाई ।
किन्तु कृष्णकी कृपा पाइ वह बिपति बिताई ।।
चारु चरित हैं मधुर कृष्णके श्रति सुखकारो ।
उनको श्रमिनय रच्यो मुनिनि श्राज्ञा सिर धारी ।।
लोला रास बिलासकी, श्रति रहस्ययुत मधुमई ।
निरिल मुनिनिकी सुधि गई, मित मोहित सबकी मई ।।

रंगभूमि श्रित रम्य रासको रसमय श्रिमनय।
निरित्त सबनिको चित्त चमत्कृत भयो सुश्रितिशय।।
मेरे मनमें मैल घँस्यो, रस विरस भयो सब।
नारद लम्पट होहु मुनिनि मिलि शाप दियो तब।।
बन्दन करि बिनती करी, होय शापको श्रन्त कस।
सतसंगति हरि मिक्त लिह, होश्रो मुनि पुनि कह्यो श्रस।।

गई सुष्टितें पूर्व कल्पमें श्रिति ही सुन्दर।
उपवर्हण गन्धर्व नामको हो हों मुनिवर।।
नखतें शिखलों सुधर मनोहर मेरी मूरित।
दिव्य गन्धयुत देह सुधर वर मानो रितपित।।
मेरे मनहर रूपपै, श्रवला श्रिति श्रासक्त हैं।
मदन मिथत मदमक्त हैं, सब समान श्रनुरक्त हैं।।

भयो यज्ञ इक विषद सबहिं गन्धर्व बुलाये । विश्वस्त जिनकी ग्रायसुतें हम सबहूँ ग्राये ॥ मृगर्नेनिनि तें घिरंथो रूप मदमें मतवारो । ग्राविनय मेरी निरित्व शाप सबने दै डारो ॥ जा, पृथिवी पै ग्राविं त्, शूद्ध योनिमें प्रकट हो । मेरी ग्रानुनय पै कह्यो, संत समागम निकट हो ॥ दासीको हों पुत्र किन्तु शुम करमिनमहँ रुचि । साधुसंगतें बुद्धि भई मेरी कछु कछु शुचि ।। चातुर्मास्य निमित्त तहाँ मुनिवर बहु आये । सेवा सौंपी मोइ सुने हरि चरित सुद्दाये ॥ सीयप्रसादी पाइकें, पाप पहाड़ दये सकता। जग स्तो स्तो लगत, रहत कृष्ण बिनु चित विकल ॥

कृष्ण कोरतन कथा माहिँ आसक्त भयो चित। सेवा अद्धा सहित करूँ सन्तनिकी हीँ नित।। सुनत मनोहर चरित मैल मनको सब छ्रूट्यो। श्रीपति पद रित भई जगततें नातो टूट्यो॥ चित्त भ्रमर सतसंग मधु, श्रीहरि गुन गावन लग्यो। मनमें मोद महा भयो, हृदय प्रफुक्तित है गयो॥

चातुर्मास्य समाप्त भयो सुनि चालन लागे।
रोयो है श्रिति दोन दयालु सुनिनिके श्रागे।।
करुना कीन्ह कृपालु प्रेमर्ते पास बुलायो।
प्रेम प्रकाशक मधुर कृष्ण कीर्तन करवायो।।
कृष्ण कीरतन करत ई, भवको भय भागन लाग्यो।
प्रेम हृदय जागन लग्यो, ग्रह बन्धन लागन लग्यो।।

निर्मोही ये संत प्यार करिकें अप्रनावें।
किन्तु अन्तमें बिधक सिरस हिय छुरी चलावें।।
गहिक मिलें जब तलक रहें रस नित बरसावें।
कसक हियेमें छोड़ि निष्ठर बनिकें भिग जावें।।
साधुनि सँग अति प्रेम करि, जग सुख काहू निहं लह्यो।
बिलपत ई जीवन गयो, चदन शेष ई रहि गयो॥

छीन दीन कुलहीन, कृष्ण्हें कैसे पाऊँ।
करुणासिन्धु कृपालु मिलें केहि मारग जाऊँ।।
हों सोचूँ नित जिही गीत माता कछु गावै।
होवै बेटा बड़ो बहू बदुश्रा-सी श्रावै।।
माँ के मनकी निहं भई, मृत्यु फाँसमें फाँस गई।
दूध दुइन घरतें गई, काल नागने डिस लई।।

मोहमयी मम मातु मरी मैं घरतें भाग्यो। जरी जगत्की त्रास, कृष्ण चरनि चित लाग्यो।। देश, नगर, नद, नदी नाँघि निर्जन बन त्रायौ। न्हायो सरिता सलिल, पान करि ध्यान लगायौ।। ध्यान करत ई चित्तकी, चिन्तो सबरी निस गई। मनमोहन की माधुरी, मन मेरे में बिस गई।।

भक्ति भावते भरित हृदय में हरिजी आये।
करत दरश तनु पुलक, अश्रु नयनिन छाये।।
आति उत्कंठा बढ़ी शान्ति सरिता पय पूर्यो।
प्रेम बाढ़ में बह्यो चित्त आनँद में डूब्यो।।
ध्यान ध्येय ध्याता सबहिँ, ध्येय वस्तु में भिल्लि गये।
दरशन दैकें दयानिधि, तुरत चित्ततें चिला दये।।

है अतृत तब गिर्यो मोहि मुर्ज़-सी आई।
यह तनु दरश न होयँ दई नम गिरा सुनाई।।
कृष्ण कीरतन करत, कालकी करूँ प्रतीच्छा।
तनु तिन नारद भयो, भई भगवतकी इच्छा।।
बीणाकी मत्कार सुनि, हिर हियमें प्रकटें तुरत।
दौरी आवें धेनु ज्यों, मोहनकी मुरली सुनत॥

करि नारद उपदेश व्यासतें बोले बानी।
कृष्णकथा सतसंग जनित निज कही कहानी।।
तुमहूँ संशय त्यागि मक्त मगवत गुन गात्रो।
कृष्ण कथाके कहत शान्ति सुखसागर न्हान्रो।।
यों कहि ले बीणा चले, राम कृष्ण गुन गावते।
व्यास विचारें घन्य सुनि, ये सबके मनभावते॥

विन नारद मुनि वन्य-धन्य वर बीना इनिकी।
हरि यश गार्ने नित्य सुरसना घनि वनि तिनिकी।।
सब जग दुख संतप्त फिरें जे हरि गुन गावत।
दुखको मेटत मूल शान्ति को पाठ पढ़ावत।।
धनि श्रवनी जिनि चरनकी, पद पराग परसत विमल।
दै ई दूरि करें दुरित, संत-संग सुरसरि सलिल।।

दोहा—नारद श्रर श्रीव्यासको, परम मुखद सम्बाद। पढ़ें सुनैं जे प्रेमतैं, पानें प्रभुपरसाद॥

इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें न्यासनारद सम्वाद नामक द्वितीय श्रम्याय समाप्त ।



# श्रथ तृतीयोऽध्यायः

# [ ३ ]

नारदजी जब गये व्यास बैठे वर स्नासन । चित्तवृत्तिकूँ रोकि कियो इन्द्रिनिपै शासन ।। माया सिहत महेश हृदयमें दिये दिखाई । मवभयभंजिन भक्ति प्रकट है सम्मुख स्नाई ॥ मनमें मोद महा भयो, भव्य भागवत रिच लई । निज सुत शुक्कूँ स्वर हित, सबरी कंठ करा दई ॥

बोले शौनक—सूत ! सुनाश्रो शुककी शिद्धा ।
बैरागी बनि फिरें, करें घर-घरतें मिद्धा ।।
कैसें श्राकें पढ़ी संहिता शात्वत सबरी ।
कैसें बाँची कथा मिटाश्रो शंका हमरी ।।
बोले सूत—सुने सरस, श्रित मधुमय मगवतचरित ।
फँसे प्रेमके फंदमें, ज्यों मृग बीना स्वर सुनत ।।

भरतवंशमें भूप भये शंतनु सुखदाता।
बिदुर, पांडु, धृतराष्ट्र, पौत्र तिनके विख्याता।।
पांडव पांचहुँ पांडु-तनय धृतराष्ट्र पुत्र शत।
पांडव परम प्रसिद्ध, किंतु कौरव स्त्रति निंदित।।
राज्य हेतु भारत भयो, पांडु-पुत्र बिजयी भये।
भीम सुयोधन जाँधकूँ, तोरि छोरि निज घर गये।।

जंघा दूटी युगल सुयोधन स्रित दुख पायो।
कंक काक स्रिक गृद्ध नोंचि वृद्ध मज्जा खायो।।
स्रिश्वत्थामा सुनत शोध्र शोकाकुल घायो।
दुरयोधनकी दशा देखि नयननि जल छायो।।
द्रोखतनय नायक करे, सांसा तक स्राशा रहत।
जैसे जल डूबत तृख्हिँ, पकरि पार पावन चहत।।

श्रश्वस्थामा चल्यो पापमित मनमहँ श्राई । पितृमृत्यु करि याद धर्म गित दिई मुलाई ॥ पांडव कु जको बोज नाश कैसे हूँ होवै । प्रतिहिंसामहँ धर्म सत्य सबही नर खोवै ॥ द्रुपद्सुताके सुत सब्रिंह, सोवत सुखतें शिबिरमें । तुरत तीच्या तरवारितें, सिर काटे निशि तिमिरमें ॥

पुत्र शोकतें दुखी द्रौपदी स्रित स्रकुलाई ।

मूर्छित हैकें गिरी पार्थप्रिय किह समुफाई ।।

त्यागहु चिन्ता शोक तीर लै तुरतिह बाऊँ ।

बिहि काटे सुत शीश काटि सिर ताको लाऊँ ।।

केशवक्ँ किर सारथी, चले शत्रु पीछो कियो ।

ब्रह्म श्रस्त्र निज स्रास्त्रतें, काटि पकिर गुरुसुत लियो ।।

पशु समान दृढ़ बाँधि लाइ पत्नीकूँ दीन्हों।
गुरुसुत सम्मुख समुिक्त, चरन बन्दन उठि कीन्हों।।
द्याद्दष्टितं देखि द्रौपदी बोली बानी।
छोड़ो इनकूँ अबहिँ, दंडदें, होगी हानी।।
कृष्णा, कृष्ण, किनष्ठ, बड़, सबहीको कहनो कर्यो।
मूड़ि बार बाहर कर्यो, मायेको मुक्ता हर्यो।।

गुरुसुत विप्र विचारि पुत्रधाती निहं मार्यो ।
श्राति श्रपमानित भयो युद्ध करि सम्मुख हार्यो ॥
मैल न मनको गयो हिये प्रतिहिंसा धारी ।
पांडुवंशको नाश करूँ यह बात विचारी ॥
बाव पुरै गढ़हा मरै, नर श्रपमान न भूलहीं ।
खल-मन, मोती, दूध ये, जुरत फेरि फटिकें नहीं ॥

दोहा—राज युधिष्ठिरकूँ दयो, हथिनापुरमहँ स्त्राइ। पांडव सेवें श्यामकूँ, प्रेम न हिये समाइ।।

छुप्पय कृष्णा करी कृतार्थ, पांडुनन्दन तृप कीन्हे।
सबकूँ सब समुफाइ द्वारका हिर चिल दीन्हे।।
इतने में ऋति दुखित उत्तरा ऋगो ऋाई।
स्वर गद्गद भयभीत, बिपतिकी बात बताई।।
देव! निहारो दहकतो, ऋावै ऋस्त्र ऋमोघ है।
मारै मोकूँ किन्तु मम, गर्भ विभो! रिच्चित रहे।।

श्रश्वत्थामा कुपित क्रोध करि सर छै छोड़े। श्रावत देखे चक्र सुदर्शनतें हरि तोड़े।। दुर्योधन दल दल्यो दुसह दाक्रन दुख दीन्हे। करी उत्तरा श्रमय पांडु-सुत निरमय कीन्हे।। पलमें जो जगकूँ रचें, करें निमिषमें नाश है। दुष्ट दलन मक्तनि भरन, महँ तिनि कवन प्रयास है।

चते द्वारकाधीश पृथा पुनि श्रागे श्राई।
भातृपुत्रकूँ पकरि प्रेमर्ते त्रिनय सुनाई।।
प्रभो ! पुत्र परिवार सहित सब माँति उबारी।
किन्तु जिही है एक श्रन्तमें भीख हमारी।।
बिपति बारि बारिद भरे, बार बार बरसा करें।
दरशन देवें दयावश, छत्र छाँह करि भय हरें।।

हे विश्वम्मर ! विभो ! आप हैं सबके स्वामी ।
अञ्युत अञ्चल अनन्त अगोचर अन्तरंयामी ॥
सुरसरिको शुभ सिलल सदा सागर में जावै ।
मेरो चंचल चित्त चरन तल तब त्यों घावै ॥
ब्रूआकी विनती सुनो, प्रेम सिहत प्रभु हैंसि गये ।
माया मोहित मन भयो, बासुदेव मन बसि गये ॥

नहीं द्वारका गये लौटि महलिनमें आये।
धरमराज रख-पाप सोचि पुनि पुनि पिछिताये।।
कैसी मम मित मिलिन भई माई निज मारे।
निज सम्बन्धी हने सब्हिँ निरदोष विचारे।।
अश्वमेष करि कवन विधि, परम पुष्य पुनि मिलि सके।
कीचड़की कालिल कबहुँ, कीचड़तें का धुलि सके।।

हूँ पापी त्राति त्राधम मोहि नर नारि न निरखें।
पत्नी पतितें पृथक करीं विधवा बनि विलखें।।
सबके सुत पित्र मात्र करूनकंदन करि कोसें।
पांडव पापी परम बन्धु बिध निज तनु पोसें।।
कृष्ण ! कहो कैसे कहँ, रक्त सुरंजित राजकूँ।
कौन करै सुख स्वजन बिध, ऐसे कुत्सित काजकूँ।।

धर्म नीति कहि बार बार सबने समुक्ताई।
किंतु काहुकी बात धर्मसुत मन निहं माई।।
कृष्ण कहें अभिष्म हमारे श्रित ही प्यारे।
मिक्त भाव सुनि सबहिं, दरसक्ँ शोध्र सिघारे।।
शोभित भोषम शर बिँषे, श्रवनि उत्तरि बिभि रिव गिरे।
पांडव पुरवन प्रमु सहित, सबने पद बंदन करे।।

शरशैयापै परे भीष्म विद्युत् सम दमकें।
शोखित शर कच कांति इन्द्र धनु सम मिलि चमकें।।
इंधु सहित ढिँग जाय युधिष्ठिर शिशुसम रोये।
ग्रिशु बिंदु बरसाय युगल पद-पंकज धोये।।
पांडुपुत्र पद पासमें, पग पकरे रोवत निरक्षि।
बोले उनतें पितामह, नंदनँदनकी श्रोर लिख।।

जिन्हें सारथी सुद्धद सला सेवक तुम मानों।
उन्हें सगुण साकार सर्वस्वामी करि जानों।।
कैसे कैसे कठिन काज सब करे तुम्हारे।
थाववश्य भगवान मक्त भय हरिवे वारे।।
कमठ ब्रंड सेवै सदा, भाव रखें त्यों दासमें।
दरशन दैवे दयानिधि, ब्राये सेवक पासमें।।

हैं नटनागर नवल नित्य नाटक नव खेलें। देखि दयाके दृश्य दुःख दर्शक बहु केलें।। कब करवावें कहाँ कौनतें कैसो कारज। मेद न जानें देव, दैत्य, दानव, शंकर, अज।। अंतकालमें कृष्ण कहि, नर अध तजि हारपुर गये। ते मम मृत्यु समय समुक्ति, स्वयं श्याम सममुख भये।।

भये श्रग्रुभ सब छीन शुद्ध मन मोहन धारे। शस्त्र शूल सब शांत भयो प्रभु निकट निहारे।। इन्द्रियदृत्ति बिलास रुकी हरि हियमें श्राये। गद्गद गिरा गँमीर गीत गोविँदके गाये।। मित हो मेरी कृष्णामें, गित हों गोबरधनधरन। चंचल चित चितवे चरन, रिट रसना राधारमन॥

#### भीष्म स्तुति

मेरो मन प्रभु चरननि रिम जावै।

मोर मुकुट कच कुटिल मनोहर फँसि तिनिमें उरमावै।।१।। मेरो मन॰
माल तिलक धनु सम शुम मोंहिन नयनिमें गिड़ जावै।
लोल कपोल श्वेद युत सुन्दर निरिल निरिल सचु पावै।।२।। नेरो मन॰
सुघर नासिका दंत मनोहर अधरिनेपै बिल जावै।
शांखग्रीव केहिर सम कंधिन पीताम्बर फहरावै।।३।। मेरो मन॰
याहु विशाल करधनी किटेमें चरनकमल नित थ्यावै।
कुष्ण कृपालो करुना सागर रसना नामिन गावै।।४।। मेरो मन॰
लुप्य—हे अनाथके नाथ! ज्ञान गीताके दाता।
हे अरजुनके सला! सारथी दुलके ज्ञाता।।
हे ब्रुके किठेन प्रतिज्ञा पूरनकर्ता!
हे ब्रुकेच किठेन प्रतिज्ञा पूरनकर्ता!
हे दियमें धारन करे, करत विनय विहल मये।

कृष्ण ! कृपालो ! कृपानिघि, कहत भीष्म सुरपुर गये ।।

सोरठा—सब घरमिनको सार, भीष्म घरमसुतर्ते कह्यो ।
भये श्याम लिख पार, तनु तिज पायौ परम पद ॥
छुप्यय—भये भीष्म जब शांत कृष्ण पांडव पिछताये ।
दाह ब्रादि संस्कार करे कुल करम कराये ॥
सेवक स्वजन समेत हस्तिनापुर में ब्राये ।
भये युधिष्ठिर भूप, बिविध वििब हिर समुभाये ॥
सबको सब संतोष करि, श्याम सकुचि बोले बचन ।
जाउँ द्वारका तहाँ हूँ, चिंतित होंगे सब स्वजन ॥

इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें भीष्म परलोक गमन नामक तृतीय श्रध्याय समाप्त ।

### अथ चतुर्थोऽध्यायः

### [8]

जावेंगे यदुनाथ वात फैली घर-घरमें व्याप्यो सब थल शोक राज रिनवास नगरमें।। सबही कहिवे लगे—कृष्ण कब दरशन देंगे। कब पुनि पुराय पराग पादपद्मिनकी लेंगे।। नरतनु फल है नयन ये, नंदनँदन निरख्यो करें। काज करें कर कृष्णके, मनमोहन मनकूँ हरें।।

दुखित भये नर नारि नयनतें नीर बहावे। नाय! अनाथ बनाइ विलखते तिन घर नावें।। हाय! विधाता बाम श्यामको साथ छुड़ावै। हमकूँ कुटिल कराल कालहू च्यों निहं आवै।। मोजन भाषन शयनमें, साथ श्याम सबके रहें। पांडव पालित प्रेमके, प्रभु वियोग कैसे सहें।।

नयन नीरतें धूरि कीच मइ त्त सवारी।
पीछे, पुरजन पांडुपुत्र ग्राति चले दुखारी।।
साग्रह सब लौटाइ सैन सँग श्याम सिधारे।
पथके नृप नर-नारि निरित ग्राति मये सुकारे।।
पद-रजतें पावन करत, देश नगर, पुर, बन विकट।
पहुँचे प्रमु सन्ध्या समय, दिव्य द्वारकाके निकट।।

पाञ्चनन्यको शब्द सुन्यो ऋति भये सुखारे। स्वागत को सामान सजायो सबहिं सिधारे।। नगर, द्वार, गृहद्वार, मार्ग सत्र सुवर सजाये। द्धि श्रच्त फल लाइ सजल घट दीप जराये।। रथमें शोमित श्याम घन, छत्र श्रेत माला गले। नयन सफल सबके करत, हरत चित्त चितवत चले ।। नव जलधर सम श्याम सुमन बर बरसा बरसे । जनता करि जयघोष दरसतें स्रति हो हरसें ॥ श्याम श्रंग पटपीत गरे वनमाला सोहै। मानों घनमें तड़ित इन्द्रघनु मनकूँ मोहै।। प्रेम स्था बरसावते, हियमें सुख सरसावते। पुरवासिनि हरसावते, सुने श्याम गृह त्रावते ।। श्रति उत्कंठित महल मांहिं महिषी माता सन । ग्रावें प्रिय यदुनाथ पुरावें चिर श्राशा कत्र ॥ इतनेमें घनश्याम महल माताके आये। सब मातनिके मृदुल चरनमहँ शीश नवाये।। श्रंक लाय सिर सूँघि सब, प्रेम बारि बरसा करित। चूमि चाटि गौ बत्स जिमि, बिरइ बिथा हियकी हरति ।। सुनि नूपुरकी भतनक, चुरिनिकी खनक मनोहर। माँ वोलीं--श्रव जाउ वस्त्र बदलो भीतर घर ।। मन्द मन्द मुस्कात, महत्तमें मोहन त्र्राये। नारि निरिख नँदनंद नयनतें नीर बहाये॥ मनतें मोहनतें मिलीं, नयन स्रोटतें चोट करि। शिशु सौंप्यो पुनि लाइ उर, श्रालिङ्गन यों किये हरि ॥ इति श्रीमागवत चरितके प्रथमाहमें भगवद् द्वारका प्रवेश नामक चतर्थं अध्याय समाप्त । ( मासिक परायण—प्रथम दिवस विश्राम )

### त्रथ पश्चमोऽध्यायः

### [ 4 ]

बोले शौनक—स्त ! सुधा सम कथा सुनाई ।
कहो परोच्चित जन्म, कर्म बल, बीर्य बड़ाई ।।
कहें स्त —सब सुनो कुच्चिगत बालक जरते ।
निरखें निरमल रूप गदातें रच्चा करते ।।
करें परीचा कौन ये, सुन्दर श्याम सुरूपयुत ।
दसम मासमें तिरोहित, भये प्रकट श्रमिमन्युसुत ।।

सुनत परीचित जन्म हर्ष चहुँदिशिमें छाये।
नगर राज सरबत्र बिविध विधि बजत बधाये।।
वेदबिश बहु विप्र युधिष्ठिर बेगि बुलाये।
दिये दान बहु प्राम श्रन्न धन रतन लुटाये।।
कहें विप्र—ये जगतमें, त्रिपुल श्रमल यश पायँगे।
विष्णु बीर्य रचित नृपति, विष्णुरात कहलायँगे॥

पृथापुत्र पुनि कहं — पुत्रके ग्रह फल माखं। बोले बिप्र — तुम्हार पौत्र कुल गौरव राखें।। बिप्र भक्त, दुरधरस द्यारत दाता दुस्तर। च्या शील गुणवान सत्यवादी सब सुखकर।। शूर सिंह सम समर प्रिय, बीर बिज्ञ बिज्यी बड़े। रहें द्वारपै बाँधि कर, श्राज्ञा हित भूपति खड़े। होंगे कृष्ण समान कुलागत काज करिक ।

करि दुष्टिनको दमन दुिलिनिके दुःल हरिक ।।

क्रोधित बालकित्रप्र शापतें शापित हुक ।

सर्व संग निर्मुक्त होहिं हरि कथा सुनिक ।।

श्रीशुक स्वेच्छातें स्वतः, श्रावें कथा सुनिह ।।

सुनिमंडलमें त्यागि तनु, पुण्य परमपद पाइँगे।।

सोरठा — सुनि विप्रनिके बैंन, घरमगज प्रमुदित मये।

मरे नेह जल नैंन, कछुक बढ़े श्रमिमन्यु-सुत।।

छुप्यय—पुरुष पुरुष प्रति पेखि परीच्चा करहिं सवनिमें।
गर्भमाँहि जो लख्यो ताहि ते लखहिँ नरिनमें।।
हरि हयमेघ हितार्थ हितानापुर फिरि आये।
देखत दौरे गोद बैठि हरषे किलकाये॥
बोले विप्र बचन सफल, कृष्ण अंकमें निरिल सुन।
नाम परीचित्तें विदित, होय नृपित अति मिक्सियत॥

लखे युधिष्ठिर दुखी कहें हरि—मत घवराश्रो।
सव श्रधनाशक पुरय यज्ञ हयमेघ कराश्रो।।
सव समस्य हैं श्रापु तक चिंतित है रोवें।
श्रश्वमेघ करि युद्धजनित पातक नृप घं वें।।
श्रश्वमेघकी बात सुनि, मौन युधिष्ठिर है गये।
रिक्तकोष लखि दुखित है, मनही मन चिंतित भये॥

सोचें राजा—हने नृपित सम्बन्धो सबई । जब होवें हयमेघ टिरिक्के पातक तबई ॥ सम चिंतातें मला कहो का काज सिरिक्के । वे होवें सम्पन्न जाहि श्रीकृष्ण करिक्के ॥ हिर भक्तिनिके काज प्रमु, करता बनि करतें करें । जे शरणागत है गये, तिनिके सब दुख हिर हरें ॥ दोहा—धरमराजकी विकलता, लिं बोले धनश्याम ।

ग्रश्वमेघ मल नृप ! करो, पावै मन विश्राम ॥

ग्रश्वमेघ मल नृप ! करो, पावै मन विश्राम ॥

ग्रुप्य — कुन्तीनन्दन कहें — कृष्ण ! केहि विधि मल होवें ।

कौन काज करि कहो कालिमा कुलकी धोवें ॥

ग्रुटे ग्रंश ग्रुक दंडद्रव्यतें काम चलावें ।

भूमिपालकी जिही वेदवित वृत्ति वतावें ॥

हरि बोले — हिम शिखरपै, घन है विपुल मक्तको ।

त्राह करो मल जिही तो, सदुपयोग है वित्तको ॥

ग्रुच्युत ग्राज्ञा पाइ हिमाचल पांडव घाये ।

शिवकूँ करि सन्तुष्ट मक्त मलको घन लाये ॥

करि कृष्णार्पण सवहिं यज्ञके कारज कीन्हें ।

ग्रुन्न वस्त्र घन घाम ग्राम विप्रनिकूँ दीन्हें ॥

इन्द्र सिस कुन्ती तनय, नव जलघर सम श्याम हैं ।

स्वर्ण बारि बरसैं विपुल, पूरें सबके काम हैं ॥

इति श्रोभागवतचरितके प्रथमाहर्मे परीचित जन्मोत्कर्ष नामक पञ्चम अध्याय समाप्त ।



#### अथ षष्ठोऽध्यायः

#### [ 8 ]

दोहा—कहें सूत—मुनिवर ! सुनो, बिदुर श्रागमन घन्य । शूद भये यम शाप वश, जो हरि भक्त श्रनन्य ॥

छुप्पय—मुनि मांडब्य महान् मनस्वी मौनी दुष्कर ।

करें तपस्या तीव्र द्वार आश्रमके तस्तर ॥

करिकें चोरी चोर ख्रोर आश्रमकी ख्राये ।

देखि दूरतें दूत द्रव्य घरि तहाँ लुकाये ॥

पूछें मुनितें दूत सब, मौनी उत्तर देहिं कस ।

यही चोर सरदार है, सब मिलि निश्चय कियो अस ॥

बाँधे चोरिन सहित निकट नरपितके खाये।

बिनु विचारि मुनि सहित चोर शूली खटकाये।।

तपतें मुनि निहं मरें मरम भूपित बब जान्यो।

द्या याचना करी दोष मुनि अपनो मान्यो।।

कोघित खिल यमने कही, छेदे कृमि छोड़े अबश।
शाप दयो यम शूद्ध हो, मये विदुर मुनिकोपबश।।

सोरठा—तेई बनि परित्राज, तीरथ हित रनतें प्रथम । घरमराजको राज, श्राये देखनहेतु पुनि ॥ खुप्पय—स्राये चाचा विदुर युधिष्ठिर सुनि हरषाये।

किर स्वागत सत्कार प्रेमतें पुरमें लाये।।

पुनि पूछी कुशलात कृष्णको कहो कहानी।

तिरोभावकूँ त्यागि विदुरने सबहिँ बलानी॥

स्वयं घरम शत बरष तक, शूद्ध भये मुनि शाप सुनि।

शूलीके कारन कुपित, शाप दयो मागडव्य मुनि।।

विदुर देववत लखे ग्रंग पांडव न समाये !

मानों मृतक शरीर प्रान फिरितें फिरि ग्राये !!

पूछें पांडव—चचा ! हमें च्यों ग्रस बिसराये !

कुन्ती बोलीं—लला ! भूलि तुम इत कित ग्राये !!

प्राथ्य कोपयुत मधुर ग्राति, सुनत बिदुर बोले बचन !

माभी ! भाग्य ग्रधीन हैं, सुख दुख ग्रह विछुरन मिलन !!

सोरठा-पाइ परम सत्कार, बिदुर बसैं धृतराष्ट्र ढिँग। करन बन्धुउपकार, नित प्रति सोचत ही रहत॥

खुप्पय—घरम रूप वे बिदुर बन्धुतें बोले बानों। राजन्! कुटिल कराल कालकी कछु गति जानो।। देखो, दौर्यो काल सबनिके सम्मुल श्रायो। चलो त्यागि तत्काल बिलम च्यों यहाँ लगायो।। सगे सबहिं सुरपुर गये, देह जरजरित है गई। जीवन श्राशा नहिंगई, श्रन्त समय दुरगति भई।।

जिनकूँ तुमने देव ! दुसह दुख दारुन दीन्हे ।
दारा दूषित करी द्रज्य हरि भित्तुक कीन्हे ॥
श्वान समान श्रमान उनिहँ के दुकड़े खाश्रो ।
रक्त सुरंजित भोग भ्रेगतें नहीं खजाश्रो ॥
चलों उत्तराखंडकूँ, मोहपाश छेदन करो ।
जनम सफल तप करि करो, सब तिज हरि हियमें घरो ॥

सुनत बिदुरके बचन बन्धुवर स्रित हरषाये।
गद्गद गिरा गँमीर नीर नयननिमें छाये।।
घन्य घन्य लघुभ्रात हाथ गहि तात उबार्यो।
स्रन्धकृपमें पतित—पतितक् पकरि निकार्यो॥
सबकूँ सोवत छोड़िकें, गान्धारीके साथमें।
बिदुर बताये मार्गतें, चले हाथ दै हाथमें।।

नित्य नियम श्रनुसार युधिष्ठिर गुरु बन्दनकूँ।
श्राये, देखे नहीं, बिदुर श्रद कुरुनन्दनकूँ॥
सुनि संजयतें बृत्त बहुत रोये पिछुताये।
श्राये नारद समाचार सब सत्य सुनाये॥
ताऊ ताई तव चचा, सप्तश्रोत सब बायँगे।
पाप पुर्यतें पृथक है, पुर्य परम पद पायँगे॥
दोहा—यों कहि नारद मुनि गये, धर्मराज श्रति दीन।
सुनो सुनो सब जगत्, दीखत श्रति श्रीहीन॥

छ्रपय—कहें युघिष्ठिर—मीम! भयानक काल मयो है।

ग्रायो ग्ररजुन नहीं द्वारकामांहि गयो है।।

भये घरम विपरीत रीति कुलकी सब त्यागें।

जाइँ पुत्र, परलोक पिता माताके ग्रागें।।

पिता पुत्र, भाई सगे, पित पितनीमें कलह नित।

ग्रसगुन नित नृतन निरित्त, चंचल होवै मोर चित।।

त्याग्यो सबने धर्म कर्म कछु करें न हितकर।
पार्ले पापी पेट पाप किर सबिंह नारि नर।।
करें नहीं विश्वास परस्पर प्रेम न रार्खे।
तिनक द्रव्यके हेतु हाल मिथ्या सब मार्खे॥
निरित्त नित्य उत्पात श्रुति, मन मलीन मेरो मयो।
कपटबन्धु कलिकाल का, धरा धामपै छा गयो॥

फरकें बाई बाहु हृदयमें कम्पन होते ।
किर मुँह मेरी स्रोर श्वान निरमय है रोवे ॥
उल्लू स्रोर कपोत मृत्यु के दूत कहावें ।
करकश किठन कराल शब्द किर हृदय हिलावें ॥
लीला त्रिग्रह त्यागि का, श्याम धाम गमने कहीं ।
करूँ कहा चित दुखित स्राति, श्ररजुन हू स्रायो नहीं ॥

गैयाँ रोवें नित्य, घास घोड़ा नहिं खावें।
बहे बायु बीमत्स, रक्त बादर बरसावें।।
पृथिवी, प्रेत, पिशाच, पाप प्रानिनितें पूरन।
मई गई शुभ कान्ति, लड़ें नभमें सब प्रहगन।।
देवमृति मुख मिलन करि, श्रश्रु बिन्दु बरसावतीं।
श्राति श्रपशकुन जनावतीं, दुखद हर्य दिखलावतीं।।

इति श्रीमागवतचरितके प्रथमाहमें विदुर **एतराष्ट्र गृहत्याग नामक** षष्टम श्रध्याय समाप्त ।



#### श्रथ सप्तमोऽध्यायः

#### [ 0 ]

धरमराज भयभीत भये ग्ररजुन तहँ ग्राये।
मुखमराडल ग्रिति मिलिन दुखित चितित घनराये।।
सन्न ई हिष्त भये नहीं ग्ररजुन हरषाये।
पकरि पैर गिरि परे बचन नहिं कल्लू सुनाये।।
बार-बार पूल्लें नृपतिं, बन्धु! बताग्रो बात सन्न।
सम्बन्धी सन्न सुखी हैं, कहो तहाँतैं चले कन्न।।

श्ररजुन बोले नहीं बहुत बिलपें पछितावें । धरमराज पुचकारि, प्यार करि धोर बँधावें ॥ दुखको कारन बन्धु ! शोक तिज मोइ बताश्रो ॥ यदुनन्दनके सबिहें सुखद संवाद सुनाश्रो ॥ बचन कठिन काहू कहे, श्रथवा श्रपमानित भये । या तनु तिजकें सुवनपति, नित्य धाम तो निहं गये ॥

दुखको वारापार न अरजुन कतहूँ पार्वे।
कृष्ण कृपाकूँ सुमिरि, नयनतें नीर बहावें ॥
नाथ! सारथी सदा सुद्धद सम्बन्धी बनिकें।
नित नित नेह बदाय, छाँड़ि गमने छुज करिकें॥
हाय! प्रमो! अत्र जायें कित, इत उत निहं संतोष सुख।
अश्रु पौंछि बोले बचन, तात बाततें बद्यो दुख॥

जिनकी कृपा कटाच्च पाइ हम भये सुलारे।
राजन् ! कैसे कहूँ श्याम निजधाम पधारे।।
जिनके प्रेम प्रसाद प्रिया कृष्णा-सी पाई।
यन्त्र-५तस्यकूँ वेधि द्रुपदपुर लही बड़ाई।।
काममत्त सब नृपनिके, सिरपै पैर जमाइकें।
द्रुपदसुता हमने बरो, गये श्रनाथ बनाइकें।।

जिनकी लहिकें कृपा ग्रकारज कारज कीन्हे।

विश्व वेषमहँ बह्नि ग्राइ वर माँगे दीन्हे।।

सन्निधि समुफ्ती श्याम भोज बहु खांडव दीन्हों।

ग्राति प्रचंड घरि रूप दाह बन सबरो कीन्हों।।
देवराज रज्ञा करी, किन्तु पराजित वे भये।

धराधाम तजि धामनिज, ग्रज ग्रज्युत ग्रव चिल देथे।।

राजन् ! ऋति कमनीय कृष्ण्की ऋकथ कहानी ।
प्रेमामृत में सनी सरस सुखदायक बानी ।।
खांडवको करि दाह ऋगिन मिर पेट ऋघाये ।
दाउनिकूँ वर देंन देवपित दौरे ऋगये ।।
मैंने मांगे ऋस्त्र वर, मांग्यो हरि वर हिय भरे ।
ऋरजनके सँग मित्रता, मेरी नित बढ़िबौ करे ।।

राजसूपके समय सबिह भूपित बश श्राये।
जरासन्य निहं नम्यो श्रापु श्रितशय घवराये।।
मगवेश्वरके दमन करनकी युक्ति बताई।
श्रभय करत वा समय श्याम सब कहें सुक्ताई।।
राजन्! श्ररजुन, भीम, मैं, तीनिहु गिरिब्रज जायँगे।
जरासन्धकूँ युक्तितें, मारि मगधतें श्रायँगे।।

श्राज्ञा लैकें चले साथ इम दोऊ लीन्हे। चत्री बानों बदिल वेष विप्रनिके कीन्हे॥ चयेष्ठ बन्धुतें भिड़ा दुष्ट मरवायौ इनतें। बन्दी भूपति सुक करे बोले हरि उनतें॥ धरमराजके यज्ञमें, बहुत भेट लै श्राउ सब। वे ही इमरे हृदयधन, श्याम सिधारे धाम श्रव॥

राजन् ! कहँ कहँ कहँ, करी हमरी रखवारी।

दुष्ट फन्दमें फँसी द्रौपंदी प्रिया तुम्हारी।

जिनिमें छींटा राजसूय पयके शुम लागे।

खोले खींचे केश खलनिने सबके आगे।।

रोई अति ही दोन है, रज्ञा निहं काहू करी।
कृष्ण पुकारे करुणस्वर, कान मनक उनके परी।।

मरी समामें ब्राइ चीरक्ँ ब्रज्य कीन्हों।
'दुखित दयानिधि मये दंड दुष्टिनक्ँ दीन्हों।।
जिन कच खींचे बधू बनीं विधवा उन सबकी।
लोले डोलें केश, प्रतिज्ञा पूरी तब की।।
सदा दुन्वी दुन्वमें रहे, सुन्वी सबनि सुन्व दै मये।
किन्तु ब्रक्तेले ब्रन्तमें, सब तजि निज पुर चिल्ल गये॥

मूर्तिमान जो कोप तपस्वी दुर्जासा मुनि।
शाप दिवावन शत्रु पठाये बन बैभव मुनि।।
श्रज्ञय र्रावको पात्र खाइ मिल कृष्णा निबटी।
श्रतिथि मये लै शिष्य सबनि चित चिंता चिपटी।।
दुखमें सुखमें शोकमें, हैं जाकी गोविन्द गति।
श्याम पुकारे कहन स्वर, मई द्रौपदी दुखित श्रति।।
३

सुनत प्रियाकी टेर बेर निहं करी पधारे।

'श्रिति भूखो कछु देहु' श्राइ ये बचन उचारे।।

रोई कृष्णा पात्र लयो श्रागे धरि दीन्हों।

शाकपत्रकूँ पाइ, तृप्त सबरो जग कीन्हों।।

न्हात मुनिनि फूले उदर, लेत डकार पलायँ सब।

टारी बृहद बिपत्ति जिनि, गये त्यागि संसार श्रव।।

श्चर्वत्थामा भीष्म द्रोग् श्चरु कर्ग घनुग्घर ।

डरत रहत नित श्चापु चारिहू श्चित बलवत्तर ।।

दीचा दैके मोइ श्चापुने श्रस्त्र लैन हित ।

पठयो प्रकटे इन्द्र कह्यो तपमें तुम हो रत ।।

तुमरे तपतें तुष्ट है, तुरत त्रिलोचन श्चायँगे ।

बोकपाल शिव श्रस्त्र निज, श्चाइ सबहिं दै जायँगे ।।

उल्ला॰-इन्द्र,बरुण,यम,धनद आ, अस्त्र सहित टरशन दिये। करी कृपा जिन कृपातें कृष्ण कहाँ अत्र चिल गये।।

> देखि देवपति मुदित मन, पुत्र प्रेम परगट कियो । सिर सुँग्यो मुँइ चूिमके, आघो सिंहासन दियो ।।

कुप्पय—करतं तपस्या भील वेष घरि शिव तहेँ श्राये। जानि जंगली जाति लड्यो हर श्राति हरषाये।। भयो युद्ध घनघोर भई निहं कुठित मो मित। कृष्ण कृपाते उमा सहित शिव तुष्ट भये श्राति।। जिनको कृपा प्रसादतें, नर तनुतें सुरपुर गयो। श्रार्घ सिंहासन हरि दयो, श्राव उन बिनु निरबल भयो॥ कछुक काल सुखसहित स्वर्गसुख मोगे मारी।
दिन्य श्रस्त्र सब सीखि चलनकी करी तयारी।।
देवराज सब देव कहें—इक कारज कीजे।
श्रस्त्र-शस्त्र तो लये दिल्लिण गुक्की दीजे।।
हैं निवात कवचादि श्रति, प्रवल दैत्य तिनर्ते लरो।
मारो रखमें सबनिक्, निष्कंटक सुरपुर करो।।

मारि सके निहं देव तिनिहितें हीं जा जूम्यो।
कृष्ण कृपातें कछू कठिन कारज निहं स्म्यो।।
दिव्य श्रस्त्रतें मारि शत्रु सब्ही संहारे।
माया छुत्ततें लांदे तक रण्में सब हारे॥
कालिकेय पौलोम सब, स्वर्णपुरी वासी हने।
जिनिके बलतें बली बनि, राजन्! श्रव तितु वितु बने॥

कौरव श्रौर त्रिगर्त सन्धि करि करी चढ़ाई।
करें बास श्रज्ञात जहाँ हम पाँचहु भाई।।
भोष्म, कर्ण, गुकद्रोण, सुयोधन सब मिलि करिकें।
मत्थ्यदेशपै चढ़े चले गोधन बहु हरिकें।।
वृहज्ञलातें सारयी, बन्यो हरष हियमें श्रमित।
कहे उत्तरा— सुधर पट, लावें मम गुड़ियानि हित।।

उत्तर उत ही चल्यो जायँ कौरव गौ लूटें। सेना लखो महान कुँवरके छुक्के छूटें॥ निज परिचय करवाइ युद्धकी करी तयारी। संघान्यो गांडीव शत्रु सेना संहारी॥ लहो विजय मूर्छित करे, मुकुट, वस्त्र गोघन लये। करे काज जिनि कुगतें, हायं! कुष्ण वे तजि गये॥ कैसी किरपा करी हमारे ऊपर रनमहें।

भीष्म द्रोण सम बीर बान तिक मारहिं तनमहें।।

जाहिं सर्र किर निकार तिनक तनमहें निहं लागें।

लागत मेरे बान शत्रु रन तिज सब मागें।।

देशेर रथपे बैठिकें, सबकूँ निरवीरज कर्यो।

हिंदि हारि मृत सरिस करि, श्रोज, तेज, बय बल, हर्यो।।

बार-बार थों कहें फिरें रनमहँ लै मोकूँ।
शत्रु पत्तके श्रस्त्र परिस पावें निहं तोकूँ॥
टरसावें निज कला विविध विधि रथकूँ हार्के।
तजै तेज बल बीर जाहि तिरछे हैं तार्के॥
शाजन् ! रनमें काल बिन, संहारे सब हो जने।
श्रावनि त्यागि श्रव श्रिक्लिपति, वर विकुंठवासी बने॥

खिनिके कमल समान पूजि पग मुनि न श्रवावें।

हृदय कमलमहें ध्याइ पार भवसागर जावें।।

निहं पूजे पद पदुम निन्दा कारज करवायो।

मनमाहनतें महामोहवश रथ हँकवायो।।

समुक्ति सक्यो निहं श्यामकूँ, मोह्यो तब मैं मन्दमित।

हाय ! लुट्यो विश्वित मयो, हृदय फटत मन दुलित श्रिति।।

कहूँ कहाँ तक प्रमा ! श्याम मोकूँ श्रपनायो । घोड़ा घायल भये चर्ले निहं मैं घनरायो ॥ सब शत्रुनितें घिर्यो डर्यो हिर नेह निहार्यौ । समुक्ति श्याम संकेत बानतें नीर निकार्यौ ॥ इव प्याये तैराइकें, शर निकारि मिल जोरि रथ । चले रात्रु मोहित करे, गये त्यागि श्रव हीं निरथ । राजन् ! हरिने ठग्यो घट्यो बल मेरो सबरो ।
गये सुदिन वे बीति श्रंत श्रव श्रायो हमरो ॥
श्रस्त्र न श्रावें यादि शस्त्र सब भूले श्रवई ।
पुरुषोत्तमतें रहित मयो गुन गमने सबई ॥
गंगातटपै तापत्ती, शाप कोच करि जो दयो ॥
सम्मुल श्रायौ श्राज वो, श्रवला सम हों लुटि गयो ॥

एक दिना बन माँहिं तापसी तीन खड्ग घरि ।

बैरी मेरे तीन बतावै जब पूछी हरि ॥

बाँचे माखन हेतु यशोदा ताकूँ मारूँ।

दीन्हों कृष्णा कष्ट पार्थहित तीसरि घारूँ।

तीन शाप क्रमशः दिये, बहु समुक्तायो श्याम जब ॥

सुत वियोग पति उपेन्ना, दस्यु पराजित करिं तब ।

हरि आज्ञा सिर धारि नारि लैकें मैं आयो।
डाँक् मगमें मिले मोइ मिलिके धमकायो।
अपनो परिचय दयो नाम अरजुनहुँ बतायो।
किन्तु न माने दुष्ट नारि लिल चित्त चलायो॥
हरिकी सोलह सहस प्रिय, पत्नी तिनि दादस दयो।
तक लूटि लै मगे हों, १देखतको देखत रहो। १९

जीत्यो मारत युद्ध दिन्य रथ घोड़ा वेई । धनुष वही गांडीन समरित्रजई सर वेई ॥ त्रिश्विदित हों रथी साज सामान वही हैं । फिन्तु नहीं हैं श्याम सार्थी न्यर्थ समी हैं ॥ बुक्ती श्रागमहें हवन जिमि, ऊसर बोयो बोज न्यों । जिमि सेवा कंजुसकी, न्यर्थ होइ है गयो त्यों क्ष राजन् ! पथकी व्यथा बताई सबरी हमने ।

पूछी जिनिकी कुशल नाम लै—लै कें तुमने ।।

वे सबतो बनि मूढ़ परस्पर लरे निचारे ।

मद पीकें मदमत्त भये मिर स्वर्ग सिधारे ॥

जैसे जलचर दीर्घ लघु, खायँ बली निरबलनिकुँ।

त्यों यदुबंशी लिर मरे, मरवाये हिर सबनिकुँ॥

कैसी क्रीड़ा करें कौतुकी श्याम खिलारी।
विषय बासना, बद्ध न समुक्तित बुद्धि बिचारी।।
जीव जीव सो करें जीवतें पुनि मरवावें।
करिं परस्पर प्यार शत्रुता पुनि करवावें।।
महाराज! सब काज तिज, चलो बिजन बन तनु तजो।
राज, पाट, धन, धाम, गृह, छोरि मोरि मुख हरि भजो।।

भयो भोर सब श्रोर शोक घर घर में छायौ।
कुन्ती माता सुन्यो द्वारकार्ते सुत श्रायौ।।
स्वामी सरबसु सगे बाहिरी प्रान हमारे।
वे हरि हमकूँ त्यागि हाय! बैबुंठ सिधारे।।
नाश भयो यदुवंशको, लिर भिरिकें सब मिर गये।
कुन्ती तनु त्याग्यो तबहिँ, शोकाकुल सुत सब भये।।

स्वरंग सिघारी मातु धरमसुतं नहिं घबराये।

बन्य-धन्य मम मातु बिरह-हरि प्रान गँवाये।।

ग्रज्ञ ग्रमागे हमहिं बज्रसम हिये हमारे।
सुतन श्याम संबाद प्रान हरि सँग न सिधारे।।

बत्त-मीन फर्गि-बारि मिणि, बिनु न रहें जीवित अधिक।

मातु निबाह्यो प्रेम मल, हम जीवित ग्रस नेह धिक।

धरमराजने लख्यो, राजमहँ दम्म कपट श्रति ।
कितुँ श्रायो जानि, कीन्ह परलोक गमन मिति ॥
वन परवत नद नदी, ससागर सबरी पृथ्वी ।
के कीन्हें सम्राट् परीदित् परम यशस्वी ॥
हिथिनापुरमहँ परीदित्, वज्र व्रजेन्द्र बनाइकें ॥
गुणी पौत्र लिल मुकुट निज, सिर धरि दियो सिहाइकें ॥
कहें परीदित्—प्रमो ! प्रजापालन श्रति दुष्कर ।
हों मितमंद मलीन श्रज्ञ श्रतिशय हे नृपवर ॥
कृपासिन्धु ! किर कृपा काज सब मोइ सिलावें ।
श्राश्रयहीन श्रनाथ नाथ ! श्रवहीं न बनावें ॥
कहु पिपीलिका हिमालय, कैसे निज सिर पर धरै ।
कस कपोत निज पंखपै, धरनीधर धारन करै ॥
किये परीदित् नृपित चले सब पांडव बनकूँ ।
राज-पाट परिवार सबहितें खेंच्यो मनकूँ ॥
चोर बसन श्राहार तजे, कच कुंचित खोलें।

किय परादित् नृपति चल सब पाडव बनकू ।

राज-पाट परिवार सबहितें खैंच्यो मनकूँ ॥

चोर बसन आहार तजे, कच कुंचित खोलें ।

जड़ उनमत्त समान न काहूतें कछु बोलें ॥

जैसे बोती यामिनी, नहिँ लौटित पुनि जाइकें ।

उत्तर दिशिकूँ चिल दिये, हरिपद हियमें लाइकें ॥

गान्धारी धृतराष्ट्र त्रिदुर कुन्ती हरि हिय धरि ।

पांडव पतिनी सहित गये परिवार दुखित करि ।।

तनु त्यागो यश छाँडि धाम बैकुएठ सिधारे ।

सबके सुखकर मधुर चरित हैं स्रातिशय प्यारे ।।

जे श्रद्धाते सुनहिं नर, पढ़िहं प्रेमतें गायँगे ।

पुराय परम पद पायँगे, मवसागर तरि जायँगे ।।

इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें पांडव स्वर्गारोहण नामक सप्तम श्रध्याय समाप्त ।

# **अथ** अष्ठमोऽध्यायः

# [ = ]

पूज्य हितामह परम पुण्य परलोक पघारे।

मये परीां ज्ञत् नृपति सुनत सत्र संत सुखारे।।

यज्ञ याग बहु करे दान दुखियनिक्, दीन्हे।

इरावती में चारि गुणो सुत पैदा कीन्हे।।

कृपाचार्यकी कृपातें, ग्रश्रवमेघ कैई करे।

यों ऋषि-ऋण सुरपितर-ऋण, तीनिहु ऋणतें नृप तरें।।

मुन्यो परीचित राजमांहिँ किलयुग घुसि स्नायो ।

घावा बोल्यो तुरत सुनत किलयुग घत्ररायो ।।

पूछें शौनक—सूत ! कर्यो किल कैसे वशमें ।

नृपति वेषमें शूद्ध गऊ ताइत किहि थल में ।।

राजवेषधारी वृषल, वृषम गुऊ ताइन करत ।

बलपूर्वक कस बश कर्यो, कस नृप सबके दुख हरत ।।

दोहा—सूत कहें शौनक सुनहु, किल निग्रहको वृत्र ।

भूप परोचित को सुखद, जामें पुन्य चिरत्र ॥

छुप्पय— कुरु जांगलमहँ बसत युद्ध स्त्रवसर नहिं स्त्रावें।।
धीर धनुरधर नृपति विना रन हाथ खुजावें।।
किल प्रवेश सुनि कुपित शीघ्र सब सेन सम्हारी।
दशहुँ दिशनिकूँ विजय करनकी करी तयारी।।
जायँ जहाँ जहें जनेश्वर, तहें निज कुल कीरित सुनत।
कहँ कहँ कृष्ण करी कृपा, सुनत होत स्त्रिति सन सुदित।।

कहें बिप्रवर ब्राइ कृष्णने करीं कृपा कस। वने सारथी, दूत, भृत्य, घनश्याम द्याबस।। भक्तवस्य मगवान् दीनतातें बँघि जावें। किन्तु करें ब्रिभमान तिनहिँ यमसदन पठावें।। करें कृपा करुनायतन, जीव चुद्रता नित करें। शरनागतके ब्रघ ब्रिखिल, ब्रिखिलेश्वर छिनमें हरें।।

बोते ब्राह्मण वृद्ध — युद्धकी बात बाताऊँ।
सुनहु नृपति! इक कथा सरस शुभ सुखद सुनाऊँ।।
करी प्रतिज्ञा भीष्म अविन पांडव बिनु करिहौं।
सब शंका संताप सुयोधनके अपन हरिहौं।।
सुनत हँसे हरि दयामय, लै कृष्णा कौतुक कियो।
हो सौभाग्यवती सती, भूखि पितामह वर दियो।।

कृष्णातें यों कहें कृष्ण — कछु बात सुनी है।
पांडव मारूँ काल्हि प्रतिज्ञा भीष्म करी है।।
कहे द्रोपदी दुखित — दयालो ! दया दिखाच्रो।।
पावकमें जिर मरूँ नाहिं पित पाँच बचाच्रो।।
रची चिता फेरीनि मिस, भीष्म द्वारपै लै गये।
गंगासुत श्रासिस दई, तब पांडव निरमय भये।।

हरिलीला श्रित मधुर श्राइ सब नृपिह सुनावहिं।
सब समाजके सङ्ग सुनिह श्रित हिय हरषावि ॥
तबई शिविर समीप घटी घटना श्रद्भुत श्रित ।
एक पैरतें घरम बृषभ बिन चलहिं मन्द गित ॥
धेनु रूप घरनी घरे, रोव सुत बिनु मातु ज्यों।
मातु दुखित पूछहिं तनुज, घरम घरनितें कहें यों॥

बीतत सुखद वसंत प्रीष्ममें गरमी आवे।
प्रथम पद्ध शशि छीन द्वितियमह पुनि खिलि जावे।।
महामोदमें हँसे वही दुखमें पुनि रोवे।
त्यो किल्युग पश्चात् सुखद शुम सतयुग होवे।।
जननी! दुखतें दुखित है, काहे अश्रु बहावती।
कान्तिहीन मुख म्लान किर, कस टरि-टरि डकरावती।।

बोली बसुधा—बत्स ! विपतिकी बात बताऊँ ।
प्राननाथ पदपदुम परस बिनु स्त्रिति स्रकुलाऊँ ।।
जिनकी कृपाकटाच् पाइ पावन सब होवें ।
मधुर मन्द मुसकान नारि लिख धीरज खोवें ॥
तिनु बिनु हों विधवा मई, सब सुहाग सुख लुटि गयो ।
शाम, दम, बल, तप, तेज, गुन, गये धैर्य मम छुटि गयो ।

जलज सरिस जे चरन, योगिजन जिनकूँ ध्यावें। जिनमें बज, त्रिश्र्ल, कमल, ध्वज शोभा पावें।। दुखहर सुखकर पाद पदुम मम हिय जब परसत। रोमांचित करि देह सकल ग्रँग ग्रँग ग्राति हरषत।। ग्राज तिनहितें हीन है, भाग्यहीन ग्रव्रा भई। श्री, ही, लजा, कान्ति, धृति, सुख समृद्धि बिनु है गई।।

जहाँ घरिन श्रक घरम करें सम्वाद परस्पर ।

करत दिग्निजय तहाँ पभीचित पहुँचे नृपवर ॥

वने वृषभवर घरम, धेनु तनु घरनी घारे ।

छुद्मवेषमें वृषल नृपति बनि तिनकूँ मारे ॥

वृषम एक पदतें व्यथित, कामधेनु लखि दुखित श्रित ।

श्रुद्ध हनै थर-थर कँपै, कर्यो क्रोध बोले नृपति ॥

श्ररे दुष्ट ! त् कौन बड़ो बलवान बन्यो है। बलहीननिक्ँ हने, ठहर, यह तीर तन्यो है॥ पुनि पूछें—गोतनय! दुखित च्यों तीन पैरतें। राजवेषमें वृषल हनहि कहु कौन बैरतें॥ बो हो कारन कष्टको, वेगि बताश्रो वृषम श्रव। दुष्ट मारि बदलो लऊँ, सच सच बात बताउ सव॥

धरम कहें—हे देव ! दुःख देवें को काकूँ।
होवें कारन एक बताऊँ हों तब ताकूँ॥
ईश्वर, कर्म, स्वभाव भिन्न मुनि भिन्न जनावें।
समुभें अपने आपु काहि दुख ीज बतावें॥
कहें न्पति—दुम धरम हो, धरम बिना अस को कहै।
अधकारीके पाप कहि, सूचक हूँ अधगति लहै॥

हरिकी माया श्रमित न पहुँचै मन श्रव बानी।
शौच दया, तप, पाद बिना तुम्हरे मन ग्लानी॥
गऊरूप ये घरनि पदुम पद प्रभुके सोचित।
चरन चिह्नतें रहित दुखित है श्रश्रु बिमोचिति॥
धरहु धीर घरनी! घरम! चित्रिय हों शर धनु घरूँ।
दृप लांछन किल क्रूरको, सिर घड़तें न्यारो करूँ॥

यों कहिकें भूपाल तीक्ष तरवारि निकारी।
जयों श्रागेकूँ बढ़े तुरत किल युक्ति विचारी।।
पापी पैरिन पर्यो कृपाकी मिक्ता माँगो।
धरी म्यानमें खड्ग दया दुखिया लिल लागी॥
कहैं—क्रूर यह! का करै, काहे मम पग सिर घरै।
श्रिस कुठवंशिनिकी कबहुँ, निह शरनागतपै परै॥

प्रानदान तो दैउँ किन्तु श्रवई तुम जाश्रो। ब्रह्मावर्त सदेश भूलि इत कबहुँ न आस्रो।। बिप्र करें इत याग भाग देवनि कूँ देवें। सबही सुखतें सदा सर्वपति शिवकूँ सेवें ॥ बोल्यो कलि-सर्वत्र है, राज तुम्हार बस् कहाँ। मोकूँ ठौर बताइ दें, त्राज्ञा मानि रहूँ तहाँ ॥ बोले नृप-मम द्वार विमुख याचक नहिँ जाहीं। वेश्या, हिंसा, युत, मद्यमहं वसहु सदाहीं ॥ सोची भूपति यहो चार ऋति निन्दित थल हैं। ब्रासक्ती, मद, भूठ, करताके ये बल हैं।। निइगिड़ाय पुनि कलि कहै, निन्दित अधम सबहिं दये। एक मनोहर नाथ! दें, तब राजा सोचत भये।। स्वर्ण एक संसारमाहिँ हत्याकी जर है। स्वजन विजन बनि जायँ बैरको यह ही घर है।। कौरव पांडव लरे नाश सव जगको कीन्हों। दोष खानि लखि नृपति पांचवों सोनों दीन्हों ॥ सुखी स्त्रण सुनि कलि भया, त्राति प्रसन्न है हँसि गयो। स्वर्ण मुकुट नृप सिर निर्राख, तुरत ताहिमहँ घँसि गयो ॥ पूर्वे शौनक- 'सूत ! दुष्ट कलि च्यों नहिं मार्यों। काहि न कर कराल राज्यतें पकरि निकार्यो ॥ स्त कहें -- रूप भ्रमर सरिस रसग्राही ऋज ऋति। सोच्यो कलिमहें लगहिं पाप करि पुराय होयें मति।। यह खल कलि कायरनिक्, डरपावै वृकके सरिस। धीर बीर हरिभक्त लखि, डरै केंपै नहिं करहि रिस।।

कृति औंसानवतचरितके प्रथमाहमें परीचित् कित निग्रह नामक अष्ठम अध्याय समाप्त ।

#### अथ नवमोऽध्यायः

### [3]

शौनकादि मुनि कृष्ण कथा सुनि श्रति हरषाये।
श्राशिष दोन्हों दौरि द्धदयतें सूत लगाये॥
श्रश्रु विमोचन करें स्ततें पूछें पुनि पुनि।
तृष्त न होवें मधुर सुखद हरिलीला सुनि सुनि॥
सब ऋषि बोले—स्तबी, कञ्जु दिन तुम मलमहें रहहु।
नृपति परिचितचरित शुभ, हरिलीला बरनन करहु॥

गत्गद हैं के सूत ऋषिनितें बोले बानी।
कृष्णकृपाको पात्र बन्यो अब मैंने बानी॥
कृष्णचरित है अमित सबिंह मित सिरस सुनावें।
निज बलके अनुसार पिंच नममाँहिं उड़ावें॥
कीर्तनीय गुन करम अति, जिनिके परम उदार हैं।
धनि घनि ते नर तिनिहं जे, सुनहिं गुनहिं धुनितें कहें॥

मुनिवर ! उत्तरचिरत उत्तरामुत को सुनु अत्र ।

है अति भावी प्रवत करिं अनुभव मुनि ये सब ॥
दिवन दिशिक्ँ एक दिवस नृप धनु धिर धाये ।
भूख प्यासर्ते दुखित भये मुनि आश्रम आये ॥
करिं तपस्या तहाँपै, मुनि शमीक बैठे अचल ।
पानी माँग्यो मुनि नहीं, मुन्यो भये नृप अति विकल् ॥

श्रायौ तृपक् कोह द्रोह मुनिवरतें कीन्हों।

मर्यो स्यापु मुनि नारि डार्कि भूपित दीन्हों।।

कबहुँ न ऐसो कर्यो कालकी कैसी गति है।

होनो जैसो होय तबहिं तस होवै मिति है।।

विचि विधान है कै रहै, कबहुँ होय निह व्यर्थ वह।

पांडव नल श्रद रामके, चरित बतावें तस्व यह।।

रावण जैसो सूर वीर बलको गरबीलो।
पुरुषारथ लिख व्यर्थ भयो चिन्तित स्रित दीजो॥
दशरथ हो बर बधू कुनिर कौशल्या विरिहें।
तिनतें होवें राम वही तोकूँ रन मिरहें॥
ब्रह्मदेवतें सुनी यों, कुमर डुबाये कुमिर लै।
लंका स्रायो परि भयो, ब्याह देखि खल कर मलै॥

होनहार नहिं होय श्रन्यथा काहू त्रिधितें।
मृत्यु टरै नहिं जोग जज्ञ, तप, रिद्धि सिद्धितें।।
मृत्यु टरै नहिं जोग जज्ञ, तप, रिद्धि सिद्धितें।।
मृत्यु टरै नहिं जोग जज्ञ, तप, रिद्धि सिद्धितें।।
श्रथवा देखत मोइ श्रकिङ्के ढोंग बनावे।।
स्राभमतें निकसे तुरत, पहुँचे निजपुरमहँ नृपित।।

पूछें शौनक—स्त ! सर्प तहँ किनने डार्यो ।

मुनि त्राश्रम श्रितिशान्त जीव किहि श्रिहिकूँ मार्यो॥

सन्निहें माग्यवश करिंहें सूत समुक्ताविहें पुनि-पुनि ।

मारे किनकूँ कौन—कौन जीवन देवे मुनि ॥

श्रिकी, कहा पूछि प्रमो ! विधि विधान श्रिति विकट है ।

बने बुद्धि वैसो वहीं, मृत्यु जहाँ जिहि निकट है ॥

हो मुनिको इक पुत्र संयमी परम तपस्वी। ं धरम करममहँ निरत तपोनिधि महायशस्वी।। पिता अवज्ञा सनी कोप अति मनमहँ आयौ। मुनि पत्रनिके निकट कोघ करि बचन सुनायौ ॥ श्ररे, दुष्ट चत्रिय श्रधम, ऐसो साइस करि सके। गरुड़ गरेमें काटि श्रिह, कह का जीवित रहि सके।। डार्यो पितु उर स्याँपु शाप हीं देहीं वाकूँ। डसै सातवें दिवस महा ऋहि तत्तक ताकें।। यो दैकें सुत शाप पूच्य वितुके दिँग आयी। मर्यां स्याँपु उर निरिल बहुत रोयो चिल्लायौ ॥ जगे महामुनि सुनी सब, बात बहुत दुख मन कर्यो। विक्कार्यो सुत बिविध विधि, रूपसनं वृत्त पठै दियो ॥ इत नृप पुरमहँ पहुँचि कनक जबमुकुट उतार्यो। श्राश्रम कर्यो कुकृत्य चित्तमहँ फेरि विचार्यो ॥ श्ररे बुद्धि मम भ्रष्ट भई श्रनुचित यह कीन्हों। योगनिष्ठ ते महा तपस्त्री मुनि श्रव चीन्हों ।। सोचें - अब मुन कोपतें, मम सरवसु निस जाइगो। वाही छिन सन्देश लै, शिष्य नृपतिदिँग आइगो॥ सुन्यो शिष्य श्रागमन नृपति तहँ तुरति श्राये। भूप निरित्व भयभीत शिष्यने बचन सुनाये।। राजन् ! ऋषिमुत शाप दयो सो सब मुनि लीजे । सात दिवसमहँ होहि मुक्ति सो कारज कीजे।। सनी शापकी बात रूप, सौंपि सुतिहं सब राजधन। कृष्ण चरनमहँ चित्त दै, चले गंगतर मुदित मन ॥

इति श्रीभागव नचरितके प्रथमाह में परीचित्शाप नामक नवम श्रध्याय समास ।

# अथ दशमोऽध्यायः

# [ 90]

कमल बसै जलमाँहिँ किन्तु निरलेप रहे नित। त्यों ही नृप सब करत रहे कारज राख हरि चित ॥ शापित सुरसरितीर चले सुनि सबई धाये। ऋषि मुनि त्यागी संत बिरागी तपसी आये।। मुनिनिमाँ हिँ सुरपति लसें, श्रीपृथु सोहें सत्रमहँ। त्यों संतनितें घिरे नृप, अतिशय शोभित होयें तहें ॥ माघ मकरके मध्य मनुज माधव ज्यों धार्वे। त्यों सत्र दिशितें सत्रहिं संत गंगातट ग्रावें । उठें ऋरघ दें नृपति योग्य ऋासन बैठावें। चरन धूरि श्रार शीश बिनयतें बचन सुनावे।। पाप करम करि क्रूर अति, बिप्र शाप शापित भया। किन्तु संत दरसनितं, धन्य स्त्राज हों है गया।। बार-बार सिर नाइ नृपति बोले यो सबतें। कर्यो ऋकारज्ञ काज चित्त चंचल मम तवतें।। मूर्तिमान हैं बेद आपु ऋषे मुनि तनु घारी। दरशन दैंके सपदि बिपति चिन्ता मम टारी।। मुनि प्रेरित ब्रहि डसै भल; शुभ कर्तव्य बताइदें। भ्रम भय मेद मिटाइ दें, कृष्णुकथा सुनवाइ दें॥ सब मुनि मोकूँ महा मन्त्र दै पार लगावें। कृष्ण चरनमहँ चित्त लगे सो गैल बतावें।। विद्या, साधन, शास्त्र सन्नहिं हैं न्यारे न्यारे। जो जिनकूँ अनुकूल परें ते तिनिकूँ प्यारे॥ सरत सुगम सुन्दर सरस, मिलि सन सुठि साधन कहैं। बिहि कलियुग नर नारि गहि, भक्ति मुक्ति दोऊ लहैं।।

मधुर बचन नृप कहे मुनिनिके मनमह भाये। ताही छिन निरपेच्च व्याससूत शुक तहँ आये।। तरुन ग्ररुन कर चरन कमल सम नयन रँगीले। मनहर लोल कपोल ऋंग सुकुमार गँठीले ।। कंघ सिंह सम विपुल उर, कारे कुञ्चित केश अति। मृदु मुसकावन श्यामतन्, मत्तगयन्द समान गति ।। धूरि भर्यो तनु दृष्टि इष्ट चरननिमहँ लागी। रतिपति सम श्रति सुघर देहकी सुधि बुबि त्यागी ॥ बेष दिगम्बर केश खुले सँग वालक भागें। निरिल नारि सौंन्द्र्य चलीं सब कारज त्यागें।। ऋषि-मुनि निरखे व्यासमुत, जानि सन्नि त्रादर दयो। बैठे पूजित पीठपै, नृप मन श्रति श्रानँद मयो।। विधिवत् पूजा करी नृपति यों बचन उचारे। दीये दरशन देव ! दुरित सब हरे हमारे ॥ जिनिको सुमिरन करत रागयुत होहि बिरागी। तिनिको दरशन पाहिँ माग्यशाली बह-मागी।। श्रहो, श्राज दिज-द्रोह करि, कें हूँ हों पावन मयो। श्रतिथि श्राइ श्रीशुक भये, निन्द कृतारथ है गयो॥ प्रभो ! परम पुरुषार्थ कृपा करि मोहिं बतावें । मरनशील कस तरहिं तुरत ताकूँ समुकानें।। सुने सुधासम बैंन नोर नयननिमहँ त्रायौ। बोले शुक-नृप ! धन्य जगततें चित्त हटायौ ॥ नृपवर ! सत्र चिन्ता तजहु, मनमोहनमहँ मन घरहु । कहूँ भागवत तत्व अत्रत्न, दत्त चित्त हैकें सुनह ॥ इति श्रीभागवतचरिके प्रथमाहमें शुक परीचित् सम्मिलन नामक दशम अध्याय समाप्त । (इति मासिक पारायण-द्वितीय दिवस विश्राम)

X

# अथ एकादशोऽध्यायः

#### [ ११ ]

छुप्पय-भरतबंश श्रवतंस ! प्रश्न श्रति उत्तम कीन्हों। मुनिमन्डलके मध्य मोइ आदर बह दीन्हों।। भूप ! मूढ़जन विषय-भोगमहँ समय बितावें। प्रमुपद प्रेम न करिहेँ श्रंतमहेँ पुनि पिछुतावें।। नृपतर ! नरतनु नाव दृढ़, कृष्णकथा पतवार है। केशवकूँ केवट करै, सो भवसागर पार है।। दोहा -बटनर सुरसरिके निकट, जैसे शशिहिं चकोर । घेरे बैठे सकल मुनि, सत्र निरखत शुक ग्रोर ।। कहन लगे शुकदेव मुनि, दै नृपकूँ सन्तोष। शुद्ध मागवत तत्त्व अत्रत्न, कहूँ घरम निरदोष ॥ क्रुप्पय—हैं प्रपञ्च बहु विषयभोगमह फँसे नरनकूँ। हरिलीलातें सुखद श्रीर श्रवलम्ब न मनकूँ।। श्राकरित श्रति भयो रूप हरिलीजा सुनिकें। भूल्यो निरगुन ब्रह्म सगुनके गुनक् गुनिकें।। भव्य भागवत भूपवर ! तुमिहं सुनाऊँ सरस ऋति । सुनत श्यामपद कमलमहँ, होहि तुरन्त श्रानन्य मित ॥ अल्प कालकी कल्लू आपु चिन्ता नहिं करिहैं। सात दिवस तो बहुत कथा मुनि छिनमहँ तरिहैं।। एक मुहूर्तहिँ माहिँ तरे खट्वाङ्ग विरागी। शेष आयु सप्ताह आपु तो सरवस त्यागी।। श्चन्तकालकुँ निकट लिल, गेह देह ममता तजिह । ते ध्रुव पावहिँ परमपद, जे सब तजि प्रभुपद भजिहें ॥ जीवनधन त्रिनु जीवन जीवन नहीं कहावै। मक्तिहीन नर मृतक सिरिस है काल बितावै।।

0725111111111

खावें पीवें लाड़ें बृद्ध बनि यमपुर जावें। बार-बार ते जनिम जगतमें जावें स्त्रावें ॥ कोटि कल्पको कालहू, भक्ति बिना निस्सार है। छिन भरि हरि हियमहँ वसैं, साहि समय सुलसार है। मो॰-शोता वका म्राइ, सुरसरि तटपै मिलि गये। शौनक हिये सिहाइ, पूछत पुनि पुनि सूततें।। छ॰--स्त ! सुनात्रो सुन्तद परोच्चित-शुक्र-प्रश्नोत्तर । जहाँ सन्तजन भिलहिं तहाँ सम्बाद होइ बर ॥ गंग यमुन भित्ति हरें महापातकहू भारी। तैसे ही शुक त्रिष्णुरात वार्ता अप्रहारी।। केवल कृष्णक्या सदा, अवननिक् अवनीय है। करें कृष्ण कैंकर्यकूँ, तेही कर कमनीय हैं ॥ पायौ पुरुवशरीर मनुष च्यों पाप बटोरै। त्ररे, त्रमृतमहँ त्राघम व्यर्थ च्यों विषक् घोरै।। पतिनी, पशु, परिवार, पुत्र, धन सङ्ग न जावें। मिल मिल धोवै देह अन्तमहँ गीदड़ खावें।। काहे भूल्यो बावरे, मेला जगको द्वै दिवस। कृष्ण-कृष्ण रिं कृष्ण जिप, कृष्ण कथा सुनि ग्रहरनिस।। जिनिको बन्दन, अवन, कोरतन, सुमिरन दरशन । पूजन अरचन नाम गान करि नर हों पावन ।। संजीवनि रुज हरे मृतनिक् सुघा जियावे। हरै दोप ज्यों तिमिर तूल तृन श्राग्नि जराने ।। त्योंही ब्राघकी राशिकूँ, जिनिको नासै नाम है। तिनि प्रभुके पद-पद्ममहँ, पुनि-पुनि पुन्य प्रनाम है॥ इति श्रीभागवत चरितकेश्यमाह्में शुकाभिनन्दननामक

ग्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

पानिक पारायस— प्रथम दिवस विश्राम

प्रमुक्ष भेरा । वद वदाङ्ग पुस्तकालय कि

था र: गसी ।

- ज्यागलाक्षमानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्ष्मभानक्

# श्रथ द्वदशोऽध्यायः [१२]

दोहा-शौनककी शंका सुनी, सूत कहें हरि कुश्न।

खुष्पय—बोले राजा—प्रमा ! सृष्टि उत्पत्ति बतावें ।

निरगुनतें यह सगुन भयो कैमे समुक्तावें ॥

शुक्त बोले—विधि निकट यही पूळी नारद मुनि ।

कहूँ भागवत भूप ! समाहित मन करिकें सुनि ॥

ब्रह्मा विष्णु महेश बनि, रिच पालिंहें मारिहें सबिहें ।

हिर श्रवतारिनकी सुखद, कथा कहहुँ नृप सुनु श्रवहें ॥

बनिगे स्त्रार श्याम मेघ सम लम्ब तड़ंगे।

घुई घुई करि घुसे नीरमहँ नंग घड़ंगे।।

ग्रायो भीषण दैत्य मिड़े नख दांत चलावें।

गई सिटिल्ली भूलि बली लखि मुँह मटकावें।।

पटक्यो फिरि सटक्यो तुरत, मटक्यो लटक्यो चोटतें।

चट्ट पट्ट मार्यो श्रसुर, घरणी देखे श्रोटतें।।

हे स्कर भगवान्! चरण तब शीश नवावें।
यज्ञ रूप हैं श्रापु शास्त्र ग्रह वेद बतावें।।
स्वामिन्! स्कर रूप घर्यों च्यों मेद बताश्रो।
ऊँच नीच नहिं जीव यही का मर्म जताश्रो।।
जिनि पृथिवी उद्धार करि, मुदित करे सब देवगन।
तिनि बराह भगवान्की, जय बोलो सब संतजन।।

स्कर, हरि श्रव कपिल, दत्त सनकादि तपस्वी ।
नरनारायन, ऋषम, विष्णु श्रुव परम यशस्वी ।।
हयग्रीव, पृथु, कच्छु, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि ।
परशुराम, श्रीराम, हंस मनु बनि प्रकटें हरि ।।
श्रीवलदाक, व्यासजी, बुद्ध, किल्क स्थानन्दमय ।
सब श्रवतारिनके परम, श्रवतारी यशुनितनिय ॥

हैं श्रपार परपुरुष पार नर कैसे पार्ने।
का लै पूजा करें कौन-सी वस्तु चढ़ावें॥
श्रीपति सबके ईश कोटि ब्रह्मायङनिनायक।
मन बानीतें परें चरित कस गार्वे गायक॥
सहसबदन श्रोशेषजी, सुष्टि श्रादितें श्रंत तक।
करें गान गुनगननिको, पार न पायो श्रव तलक॥

मधुर मूर्ति रघुनाथ साथ सीता सुकुमारी।
अनुपम जोरी सुघर मनोहर अतिशय प्यारी।।
कैसी हियहर चलिन उठिन चितविन वर बोलिन।
नंगे पगतें कठिन अविनेषै बन बन डोलिन।।
मनुज सिरस क्रीड़ा करी, करनाकर कीन्हें चरित।
तिनिकूँ गावत सुनत अति, नर नारिनिको होइ हित॥

चञ्च स्व चपल चटोर चोर वे श्रित ही खोटे।
बरबस खेंचें चीर लगें देखनमें छोटे॥
बाहर भीतर श्याम नयन तिरहें श्रिनियारे।
तीखें बिषतें बुक्ते बान सम तोऊ प्यारे॥
मनमन्दिरमहँ मोहना, माखनके हित मचिल जा।
श्रिरे, लड़ैते नन्दकें, श्रा जा, मोकूँ पिचिल जा॥

श्रीभागवत चरित, प्रथमाह श्रध्याय १२ कल्कि बुद्ध बनि ब्यास करहिं जगकारज नटवर । मायां श्रपरम्पार बिलच्चण श्रतिही दुस्तर।। ब्रह्म, रुद्र अरु देव दैत्यहू पार न पार्वे। वेद भेद बिनु लखें नेति कहिकें समुभावें।। तोऊ श्वपच, किरात, शठ, पशु पच्चीहू तरि गये। जो सत्र तिज श्रद्धा सहित, चरन शरन हरिकी भये।। स्रोरठा-इरि श्रवतार चरित्र, जिही भागवत तत्त्व है। है ऋति परम पवित्र, विधि नारद सन कहत पुनि।। छुप्पय-बोले ब्रह्मा-बत्स ! बजास्रो बीना वस्तर । भनों भागवत तत्त्व सुनत भवपार होयँ नर ॥ करम बन्धके हेतु किन्तु हरिचरित ललित अति। कहत सबनिको होय राधिकापति चरनि रति ॥ सब संसारी सुख लहैं, जग बिषयनितें मन हटै। मुक्त मुमुक्षू बद्ध मत्र, सेवें भवत्रन्धन कटै।। कहें परीचि्त--"गुरो ! श्रापु निस्तार बतानें। बाकूँ नारद कहा। ताहि श्रव मोहिं सुनावें।। बरषा बीते शरद स्वच्छ करि देवे जलकूँ। त्यों इरि-लीला, नाम हियेके मेंटै मलकूँ॥ पीवत पानी पन्थको, निज पुर पहुँचे पान्थ ज्यों। इरिषत होवे हृदय हरि—भक्त परिस पद शान्त त्यों ॥ ब्रह्मन् ! यह संसार भूमि ब्राकाश नदी नद। बन, परवत, ग्रह दिशा, स्वरग, पाताल, कमल हद।। इन सबकी उतपत्ति, प्रलय रच्चा बतलावें। घरम काम श्रुरु श्रुरथ मोज्ञको मार्ग दिखावें।। बरन घरम आश्रम नियम, भगवत चरित सुनाइकें। शंका नाथ मिटाइदें, शरनागत अपनाइकें। इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें संनिप्त श्रवतारचरित नामक बारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ त्रयोदशोऽध्यायः

#### [ १३ ]

है प्रसन्न शुक कहं — भूप ! सुनु सुखके मगकूँ ।

माया ब्रह्म प्रकाश पाइ दरसावै जगकूँ ॥

सोचें ब्रह्मा—सुध्टि करूँ कस, नमधुनि ब्राई ।

तपही सचको सार, करो तप भ्रम भिटि जाई ॥

दिब्य सहसक्तसर परम, तप कीन्हों बिधि उप ब्रति ।

परमधाम वैकुंठमहँ, लखे मुदित मन रमापित ॥

परम दिग्य नैकुंठ कान्ति ऐश्नर्थ श्रभित जहूँ।
सुखासीन परिवार पारषद सह श्रीहरि तहूँ।।
नारायनकूँ निरिष्ठ नीर नयननिर्मे छायौ।
पकरि बाँह भगवान् पुत्रकूँ दिँग बैठायौ॥
वेदगरभते विष्णु बर, बोले बचन सुधासने।
वत्स ! बताश्रो बात सब, सृष्टि समय च्यों श्रनमने॥

बोते ब्रह्मा—विमो ! जीव जग तत्त्व बतावें ।
दिब्य भागवत घरम सार संद्धित सुनावें ॥
हँसि हरि बोले—मोइ कृपा ही तें सब पावें ।
ग्रादि ग्रन्त मैं रहूँ, नेति कहि निगम जनावें ॥
विना भये दीखे गुही, माया मेरो मानियो ।
ग्रन्वय ग्रह ब्यतिरेकतें, सदा मोइ पहिचा नयो ॥

वेदगर्म ! सुनु सबिह शास्त्रको सार सुनाऊँ ।
हूँ ब्यापक सर्वत्र सर्वदा नहीं लखाऊँ ॥
जाहि जानि जग रचो मोह होवै निहं कबहूँ ।
दैकें सद् उपदेश भये अन्तरहित हरिहूँ ॥
बीखाबादक देवऋषि, सुनी पितातें भागवित ।
तिनि उपदेशे मम जनक, तोहिं सुनाऊँ सो नृपति ॥

जामें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती सब।
मन्वन्तर, ईशानुकथा, सुनु लच्चण नृप! अब।।
है निरोध पुनि मुक्ति दशम आश्रय बतलावें।
दशम तत्त्वकी सिद्धि हेतु नौऊ कहलावें।।
श्रुतितें अठ बहु अर्थतें, साकछात कोई कहें।
जापै हरि किरपा करें, मिक अहैतुकि ते लहें।

श्राश्रय सबके वही श्रिखिलपित श्रलेख श्रगीचर ।
रचनाकूँ बिधि बनें मरनकूँ हों विश्वम्मर ॥
सृष्टि समेंटें सबिह तबिह हिर शिव कहलावें ।
यों वे ब्यापक ब्रह्म बिबिध विधि रूप बनावें ॥
मौतिक दैविक श्रातिमक, तीनिहुकूँ नियमन करें ।
बालकवत् क्रीड़ा करें, रचें तािह पोसें हरें ॥
कर्यो सृष्टि संकल्प रच्यो जज्ञ बसे उदरमहँ ।
इन्द्रिय, मन,तनु-शिक्त रची पुनि प्राण उदित तहुँ ॥
भूख प्यास जब लगी कर्ण गोलक सब निकसे ॥
श्रन्तःकरण, प्रकाश, श्रहं, मन, चित, घी बिकसे ॥
कर्ता मोक्ता हरि नहीं, सदा रहें निरलेप हैं ।
धरें रूप तोऊ बिबिध, उदासीन रचिकें रहैं ॥

प्रभु बिराटतें स्त्रोज स्त्रीर सह बल प्रकटे सब। पुनि उपजे ये सबहिं बिषय इन्द्रिय देवहु तब।।

तालुमाहिँ नम देव रसन इन्द्रिय रस चाखै। मुखमहँ बाचा, ग्राग्निदेव बाणी बहु भाखै॥ प्राण, चत्तु, श्रोत्रह, त्वचा, गन्ध, रूप, शब्दहु, परस । बायु सूर्य दिग प्राण सब, क्रमशः देव भये हरष ।। भये इस्त जिनि काज ग्रहण सुरपित देवह तहँ। चितवेकूँ दे चरण, विषय गति, विष्णु देव जहँ ॥ विषय कामना हेतु उपस्थ प्रजापति जामें। पायु गुदा मल त्याग देव मित्रहु हैं तामें ॥ तनु तिज जावै ग्रन्यमहँ नामि ग्रपानह मृत्यु भय। कुच्चि स्रांत नस नदी-पति, देव तुष्टि पुष्टी विषय।। निराकार निरलेप निराश्रय नित्य निरंजन। माया श्राश्रय करत होहि साकार सगुन तन।। उद्भिज श्रंडन श्रौर जरायुज होंनें स्वेदज। स्थावर जंगम रूप जीव बनि प्रविशें हरि श्रज ॥ कर्म रहित कर्ता बनहिं; नाम रूप धारन करहिं। स्वयं बाच्य बाचक नृपति ! धरि तनु धरखी दुख इर्हिं ॥ उल्ला॰-विष्णुगत सम्बाद शुक, सुनि शौनक बोले बचन । हृद्य इरष गद्गद गिरा, कृष्ण चरनमहें फेंस्योमन ॥ कुप्पय - श्रजी सूतजी ! याद बात इक श्राई अबई। गये त्रिदुरजी तीर्थ भ्रमण हित तजिकें सबई ॥ मुनि मैत्रेय समीप ज्ञान पायौ कहँ उननें। का का कीन्हें प्रश्न दयौ उत्तर का तिननें ।। संत समागममहँ सदा, कथा कृष्णकी होहि नित। सूत ! सुनात्रो सरस सब, शुभ सम्बाद प्रसन्न चित ॥ इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें सृष्टिउत्पत्ति नामक तेरहवाँ श्रध्याय समाप्त।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(मासिक पारायण- तृतीय दिवसविश्राम)

# अथ चतुर्दशोऽध्यायः

### [ 88 ]

सूत सुने मुनि बैंन नैंन भिर ग्राये उनके।
बोले गद्गद गिरा प्रश्न सुनिकें निज मनके।।
शौनकजो ! सर्वज्ञ ग्रापु सब जानें बूफों।
कहाँ करें कस प्रश्न ग्रापुकूँ ततिक्षुन स्फों।।
ग्राजी यही तो नृपितने, कर्यो प्रश्न शुकदेवतें।
दें हुँकारी तो कहूँ, विवश देव! निज टेवतें।।

श्रीशुक बोले—भूप ! बिदुरने ये ही बातें ।
मैत्रे मुनितें सुनी कहूँ तिनहींकूँ तातें ।।
राजा पूछें—प्रमो ! बिदुरजीकी मुनिवरतें ।
मेंट मई कब कहाँ ? गये जब बनकूँ घरतें ।।
श्रीशुक बोले—का कहूँ ! विदुरमवन मुनि-मनहरन ।
तिहि तिज तीरथकूँ गये, जहूँ निवसे राधारमन ।।

राजन् ! बनिकें दूत देवकीनन्दन आये ।

कौरव करि सत्कार राजमहलनिमहें लाये ।।

नाना व्यंजन घरे न तिनिकी श्रोर निहारे ।

करिकें शिष्टाचार बिदुरके भवन सिधारे ॥

पतिनी पगली प्रेमकी, छिलका हरिहिँ जिमा रहीं ।

बिदुर मिगी केला दई, खाय कही वो रस नहीं ॥

ता घरमहँ बसि बिदुर बन्धुकूँ सम्मित देवें।
बिदुरनीति बिख्यात जाहि सज्जन सब सेवें॥
पूछी जब धृतराष्ट्र सत्य सम्मिति यह दीन्हीं।
राजन् ! घोर अपनोति बन्धु पुत्रनि सँग कीन्हीं॥
भ्राता ! भूखो गई जो, आगोकी सोचो सई।
धर्मशकके राजकूँ, देहु गई सो तो गई॥

बिनके सिरपै श्याम तिनिहिँ फिर कौन क्रॅंदेसो ।
निश्चय ताकी विजय जासु रथ हाँकें केशो ॥
धर्मनीतितें डरो राज्य यह संग न जावै ।
पाप-पुर्य ही जायँ त्रिपुल घन काम न क्रावै ॥
श्राये सुद्धी बाँधिकें, हाथ पसारे जायँगे।
पुर्य करें सुख पायँगे, पाप करें पिछ्ठतायँगे॥

उल्ला॰—बिदुर बचन धृतराष्ट्र सुनि, बोले-भैया ! सुत सगे । त्यागूँ कैसे ?' बिदुर तब, मर्म बचन कहिबे लगे ।।

छुप्पय—राजन् ! निकसै मैल देहतें कोइ न राखै ।
डौंगर तनमहँ होयँ तनय कोई निहं माखै ॥
बिष्ठा बहु मल मूत्र देह ही तें नित होवें ।
तनतें होवें पृथक् परितकें सत्र तन घोवें ॥
स्वयं तरें तरें कुलहिं, ते सत्पुत्र कहावते ।
निहेँ तो मलके कीट सम, ऋषि सुनि तिनहिँ बतावते ॥

यह दुरयोधन दुष्ट इष्टक्टॅं निह पिहचानें।
मधुसूदनक्टॅं मूख मन्दमित मानुष मानें।।
कपटी कुटिल कुबुद्धि क्रूर किलकी यह मूरित।
तैसे ई सब सिचव शकुनि दुस्सासन खलपित।।
राजन्! चाहो कुशलता, कुलकी यह कारज करो।
कृष्णार्पण जाक्टॅं करो, सब जगको संकट हरो।।

सुनत बिदुरके बचन दुष्ट दुरयोघन श्रघमित ।

मौंह चढ़ी महौं लाल श्रधर फरकें कोप्यो श्रित ।।

तिरस्कार करिं कहै — क्रूर कोनें बुलवायो ।

काहे दासीपुत्र राजपरिषदमहँ श्रायो ॥

कान पकरिकें कुटिलकुँ, करि कारो महौं मूड़ि सिर ।

देहु निकासो देशतें, लौटे नहिं यह श्रधम फिर ॥

मौचक्के-से भये बन्धुकूँ विदुर निहारें।
करै नीचता नीच न ताकूँ तनिक विचारें॥
किन्तु ग्रन्थकूँ मौन निरिखकें ग्रिति घबराये।
सोचें-ग्रब तो ग्रन्त दिवस इन सबके ग्राये॥
बोले—भैया! स्वयंही, तेरे घरतें जाउँगो।
ग्रब कब हूँ जा भवनमहँ, महीं तोकूँ न दिखाउँगो॥

परम भागवत विदुर भये बाहर जब पुरतें।

मानों सद्गुण पुण्य सब्गिहें निकसे वा घरतें।।

करिबेकूँ व्योपार बनिक धन लैकें धावें।

त्यों लीये सँग पुण्य, बृद्धि हित तीरथ जावें।।

सभाद्वारपै धनुष धरि, नंगे पाँइनि चिल दिये।

शत्रु मित्र सम्बन्ध तिज, त्यक्तदंड मानों भये।।

इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें बिदुर हस्तिनापुर त्याग नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ पश्चदशोऽध्यायः

#### [ 84 ]

दोहा—सूत कहें-मुनि ! बिदुर तब, सबईतें मुख मोरि । तीरथ करिवे चिल दये, हथिनापुरक्ँ छोरि ॥

छुप्पय--- बन उपवन वर पुर्य सरोवर सरिता सुन्दर।
चिह्नित देखे शंख चक्रतें मनहर मन्दिर॥
कहूँ कृष्ण घरि विष्णु रूप श्रीरंग विराजें।
विश्वनाथ श्रीशम्भु विविध रूपनिमहँ राजें॥
सब तीरथकी सार जो, श्राये ता ब्रज-भूमिमहँ।
नीलवाल क्रीड़ा करी, माखन खायो चोरि जहें॥

देखी रसमय भूमि बिदुर हियमहेँ हरषाये।
कृष्ण विरहमें विकल तहाँ श्रीउद्धव आये।।
पथ भ्रम वश ज्यों भूलि मिलै परकीया उपपति।
गंगा यमुना सरिस मिले मन मोद भयो आति।।
उद्धवतें बोले विदुर, कुशल कृष्ण कुलकी कहो।
कृष्ण विना कस भ्रमत हो, संग सदा दुम तो रहो।।

घन्य भाग हैं श्राजु भक्त उद्धव जी मेंटे।
दर्शन दैकें देव! दुरित दुख सब ई मेंटे॥
भयो तिरस्कृत फिलूँ न मनमहूँ हर्ष शोक है।
बिषय भोगमहूँ फूँस्यो बहिर्मुख श्रज्ञ लोक है॥
यह हरिकी माया प्रवल, रचै खेल ठिंगनी नये।
जाते ते जगमहूँ बचे, जे हरि शरणागत मये॥

सखे ! कहो अन कुशल कुशल के कारण जे हैं।

शरणागत प्रतिपाल अनिकें त्राता ते हैं॥

संकर्षण बलरामदेवकी कुशल सुनाओ।

हैं सुखतें बसुदेव सबनिकी बात बताओ॥

उद्धवजी ! प्रद्युम्न अनु-रुद्धादिक जे स्वजन हैं।

ते यदुवंशी कुशल हैं, जे सब हरिकी शरन हैं॥

पांडव प्रभुके मक सबनिकी कुशल सुनात्रो।
त्रंघ-बन्धु धृतराष्ट्र करें का सब समुभात्रो।।
करिकें दर्शन यादि त्रापुके त्राये सबई।
इस्मृति पटपै खिँचे नित्र जीवितसे त्रावई।।
त्राथवा छोड़ो सबनिक्ँ, चर्चा हरि हो को करौ।
वृषित हृदयकी शान्ति हित, कर्णानि हरि गुनतें मरौ॥

सुनि उद्धव हिताम देहकी सुधि विसराई। नाम धामतें रूर यादि लीला है ग्राई॥ गद्गद बानी भई रूप सागरमहँ न्हाये। रोमाञ्चित चपु भयो, ग्रश्रु नयननिमहँ ग्राये॥ भूले या संसारकूँ, नयन मूँदि तन्मय भये। नित्य धाम बृन्दािंगिन, भ्यान धरत मनतें गये॥

उद्धव देखे बिकल बिदुर पहिले घत्रराये।
प्रेम दशा पहिचानि कानमहँ नाम सुनाये॥
देखी दशवीं दशा बहुत मनमहँ हरषावें।
जानि कृतारय कृष्णा-कृष्णा कहि चेत करावें॥
मङ्गलमय मधुमय मधुर, मनमोहनके नाम सुनि।
शनैः शनैः सम्हले सला, परत अवनमहँ मधुर धुनि॥

बोले उद्धव सम्हरि घरी सिर रज ब्रज-थलकी ।
बन्धु त्रिदुर ! अब कहूँ कुशल भैसे यदुकुल की ।।
भाग्यहीन यह लोक अधिक यदुवंशी तामें ।
पिहचाने प्रभु नहीं भये परगट कुल जामें ।।
अजी, कुशल अब का कहें, यादवेन्द्रके सँग गई ।
समृषिशालिनी श्रीसहित, द्वारावित विधवा भई ।।

हाय ! कहाँ वो परम सुखद श्रोहरि की भाँकी ।

मन्द मन्द मुसकान चित्तहर चितवन बाँकी ।।

श्राँखिनिकूँ वा छुटापानको चसको खाग्यो ।

मये न बौबौं तृप्त, हमें हिर तौबौं त्यागो ।।

उठविन चितविन कर परिस, हँसिन श्रंक मिर-मिरि मिलिन ।

चेष्टा ये सब श्यामकी, परम मधुर बोलिन चलिन ।।

कारे-कारे कुटिल केश मिल तेल सम्हारें।
गोरोचनको तिलक मोर मुकुटादिक धारें॥
कंकन कुंडल हार करवनी झंगद नूपुर।
शोभित होवें स्वयं पाइ तनु सुन्दर मनहर॥
निरलहिं निज प्रतिविम्बक्, अपन पपनपौ भूलिकें।
मुल मलूक मनहर स्वयं, चिकत होहिं छि देलिकें॥

देश देशके भूप यज्ञवर राजस्यमहँ।
निरित मुग्ध सब भये नन्द नन्दनकी छिबितहँ॥
धन-चातक, जल मीन शलभ-पावक उपमा सब।
फीकी सबरी भई एकटक लखें रूप जब॥
रचना विषयक चातुरी, बिधिकी सब पूरी भई।
सब थलकी सुषमा सकल, कृष्ण-मूर्तिमहँ घरि दई॥

जिनकी मधुमय इँसिन हृद्यमहँ मिश्री घोरति।
जिहिँ चितवहिँ चितचोर भ्दू पगली है डोलित।।
मुरली श्रघरिन घरें बजाविंह स्वरतें गाविंहं।
छोड़ि-छोड़ि गृहकाज त्रिवस व्रज-बाला घाविं।।
लिख मोहनकी मधुरी, चुप्त होहिँ निहँ कछु कहित।
श्राँ सि मीचि थिरचित्त करि, श्रामीरिन योगिन बनित।।

केशपाश ई पाश पास स्थावें फेँसि जावें।

मींह कमान समान नाइ लखि डोरि चढ़ावें।।

चितवन तिरछो तीर लगे घायल करि जावें।

नहिं जीवें नहिं मरें स्थमरी हैं बिललावें।।

तव गोदीमहँ सिर घर्यो, भक्त मुक्तभोगी विदुर।

स्थान, स्थवतलक जाँघमें, चिन्ह परम शुभ है मधुरं।।

बिदुर ! श्रजन्मा होहि जन्म लीयो मनमोहन ।
करनावश बनि तनय करिं गैयनिको दोहन ।।
मश्रुगमहँ लै जन्म मागि गोकुलमहँ श्राये ।
चोरीके श्रपराघ दामतें श्याम बंधाये ॥
श्रव श्रविनाशो गुन रहित, वेद जाहि श्रच्युत कहिं ।
हर हरपै जातें सतत, सो हरिकें ब्रजमहँ रहिं ॥

व्यापक प्रकटे बिह्न काष्ठमहूँ मंथन करिकें। जलतें हिम है जाय उछारो करपे घरिकें।। इन्नु अपनत रस जमें मधुर मिश्री है जावे। माखन प्रथमहूँ व्याप्त मथेतें सो निलगावे।। सुखद मनोहर मधुर रस, घनीभूत नर तनु भयो। नेत्रनिकूँ ललचायकें, अन्तरहित अन्न है गयो॥ जैसी पूजा करे देव तैसो फल देवें। वैसो वेतन मिलहिं भूपकूँ जिहि विधि सेवें॥ किन्तु कृष्णकी बानि सबनितें परम निराली। भाव कुमावहु ब्राइ द्वारतें जाय न खाली॥ बालघातिनी पूतना, रक्तपान राज्ञ्वित करहि। दई दयावश मातुगति, तिहि विनु को मवदुल हरहि॥

नाम जाति कुल कर्म भाव सम्बन्ध न पेखें।
कहहु जीव श्रल्पज्ञ श्रलखकूँ कैसे देखें।।
कैसे हूँ श्रा जाय ताहि श्रोहरि श्राप्तावें।
दुर्जनता दुख मेंटि परम निज धाम पठावें।।
पापी, द्वेषो, गुनरहित, नित निन्दें नित श्रध करें।
तामस, कूर, पिशाच खल, देखि मरें तेहू तरें।।

श्रीवृत्दावन परम रम्य कालिन्दी कुंजिन । नित वसंत जहँ वसै मधुर स्वर मधुकर गुंजिन ॥ गावें रोवें हँसें तहाँ नर नाट्य दिखावें। स्वरमय बेनु बजाय ग्वाल सँग गाय चरावें॥ मामाजी सौगातमहँ, मेजे भीषन श्रसुर गन। खेले तिनितें बालवत, मारि दई चरनि शरन॥

नाथ्यो कालिय नाग नीर—हद निर्मल कोन्हों।
इन्द्रयागको भाग राज गिरवरकूँ दीन्हों॥
कर्यो कोप सुरराज प्रलयको जल बरसायौ।
ब्रजनासिनि करि श्रभय शैल कर कमल उठायौ॥
ग्वाल बाल गोपी गऊ, सब जलतें निर्मय भये।
रस बरसायौ रासमहँ, हरि श्रन्तरहित है गये॥

वृन्दांबनमहँ प्रकट चिरत अनुपम दरसाये।
मथुराजीतें गये फेरि मथुरामहँ आये।।
मामाको आतिथ्य प्रहण किर हरिष पधारे।
गज मुन्टिक चार्गुर दुन्ट सब पकिर पछारे॥
सब अमुरिनके मुकुटमिन, कुलकलंक वा कंसकूँ।
मारि घसीट्यो गलिनिमहँ, अभय कर्यो यदुवंशकूँ॥

बिदुर ! कृपायश कृष्ण करें कीड़ा जो जगमहँ।
जह जह सुमिरहिं मक्त, होय परकट प्रभु तह तह ।।
कहूँ पुत्र बनि प्रेम सहित पितु पगकूँ पूजें।
कहूँ धारिकें ग्रस्त्र शस्त्र लै रनमहँ ज्सें।।
जाकी बानी वेद हैं, सर्वाह शास्त्र उच्छ्वास हैं।
जाँहिँ पढ़न चटसार ते, सब उनिके परिहास हैं।।

मथुगहूँतें भगे हरे द्वारावित श्राये।
करै न कोई ब्याह दाव श्रफ पेच भिड़ाये।।
कर्यो।राकछ्म ब्याह छीनिकें कन्यां लीन्हीं।
कम्भी कोधित भयौ दुरदशा ताकी कीन्हीं।।
बाखासुर, शम्बर, द्विविद, दंतबक्त्र, बल्वल श्रसुर।
मरवाये मारे कळू, हर्यो भार भू सुरेश्वर।।

हरि सोर्चे — भू भार न उतर्यो सबरो अबई । यदुकुलको संहार होइ उतरैगो त्बई ॥ बहुत बढ्यो यदुवंश ग्रंश मेरे हैं सब ये। मदमाते हैं लड़ें परस्पर निशाहें तब ये॥ प्रेम प्रदर्शित कर्यो बहु, पुनि मरवाये बन्धु सब। भार उतार्यो श्रवनिको, गवने हरि गोलोक तब।। जाते जब जे श्याम करावें जहूँ जो जैसे।
सो तब तुरतिह तहाँ करे प्रेरित है तैसे।।
यदुकुलको संहार करन चितमहूँ जब आयौ।
तबई तपतें पूत मुनिनितें शाप दिवायौ॥
च्यों बाजीगर बानरिहँ, नाच नचावै जब जसिई।
त्यों हूँ ईश अप्रीन है, जोव नचै यह स्ववश निहं।।

द्वारावितमहँ कृष्ण द्रश हित मुनिगन आये।
कर्यो हास परिहास कुमारिन बहुत खिजाये॥
कुनित तरोधन भये शाप कुलभित्कूँ दीन्हों।
सुन्यो श्याम जब शाप समर्थन हैं तिकें कीन्हों॥
सब मिलि गये प्रभासमहँ, भयौ परस्पर युद्ध अति।
वंश अग्नि-कलितें जरे, हरिप्रेरित अस भई मिति॥

मोर्ते हरिने कही—जाहु बदरीवन क्रघो।
किन्तु दैवगित समुिक चल्यो हरि पीछे सूघो।।
याकुलको संहार कर्यो हरि पीपर तकतर।
बैठे, हीं दिँग गयो विहँसि बोले श्रीयदुवर॥
भले मिले उद्धव सखे! श्राये तुम हो विमलमित।
कहूँ मागवत सरस श्रिति, सुनें पढ़ें होवे सुगति॥

भ्लेकूँ ज्यों खीरि पिपासितकूँ ज्यों पानी।
त्यों अतिशय प्रिय लगी मधुर श्रीहरिकी बानी।।
विनय करी—हे प्रमो ! मिक्तको तत्व बतावें।
शुद्ध भागवत ज्ञान दान करि दुःख मिटावें।।
कमलनयन बिनर्ता सुनी, परमतत्व मोतें कह्यो।
श्रायसु सिर घरि बन्दि पग, बदरीबनकूँ चिल दयो॥

सूघो श्रायौ यहाँ श्रापुने दरशन दीन्हों। शोक मोह संताप श्रापुने सब हरि लीन्हों।। बिदुर कहें—हे सखे ! कृपा हमहूँपै कीजे। हरितें पायौ ज्ञान ताहि हमहूँकूँ दीजे।। उद्भव बोले—बिदुरजी! बड़भागी हैं श्रापुं श्रति। जिनकूँ हरि सुमिरन करें, श्रन्त समयमहँ श्रक्षिखपित।।

मुनि मैत्रेय समीप कही हरिने यह बानी।
मोर भक्त है बिदुर परमिय अतिशय ज्ञानी।।
तिनिक्रूँ मेरो ज्ञान अविस मुनित्रर! उपदेसें।
जिनक्रूँ सुमिरें श्याम सराहें तिनक्रूँ कैसें।।
आपु पधारें गङ्ग तट, हौं बदरीवन जाइकें।
हिर आराधन करीं तहूँ, कंद मूल फल खाइकें।।

कीन्हीं हरिने सुरित दीनकी अन्त समयमहँ।
बिदुर भये अति विकल गिरे मूर्छित हैकें तहँ।।
करिकें दग्रह प्रणाम चले उद्धव बदरीवन।
बिदुर भये यों दुखित क्वयनको ज्यों खोयो घन।।
कृष्ण-कथा सबरी सुनी, संसकार पिछले जगे।
सुमिरि सुमिरि लीला लिलत, दाह मारि रोवन लगे।।

त्रिदुर संग निहं गये चेतना उद्धव सँगई।
गई, चेतना शून्य भये ब्याकुल वे तबई।।
धर्यो धीर पुनि उठे शून्य सब देइ दिखाई।
पुनि कृपालुको कृपा यादि तबई है ब्राई।।
मुनि मैत्रेय समीप वे, तुरत तहाँतें चिल दये।
सुरसरिन्तटको बाट गहि, हरिद्वार पहुँचत भये।।

इति श्राभागवतचरितके प्रथमाहमें बिदुर उद्धव सम्बाद नामक पन्द्रहवाँ श्रध्याय समाप्त

# अथ षोडशोऽध्यायः

## [ १६ ]

पिता गोदतें जहाँ अविनिषे आईं गङ्गा।
हर-इर गायन करित तालदें तरल तरंगा।।
बुशावर्त अति विमल द्वार-गंगा मायापुर।
सप्त स्रोततें बहें देवसिर अति उमगै उर।।
बास करें तहं भक्तवर, मुनि मैत्रेय कृपायतन।
भये बिदुर संतुष्ट अति, सुठि स्वभाव लिल मुदित मन।।।

देखें मुनि श्रासीन प्रेममहँ तन्मय बिह्नल ।
परम शान्त गम्भीर निरामय निरमल निरचल ॥
करिकें दरशन शोक मोह सब भय भ्रम भागे ।
जाइ दंड वत परे श्रवनिपै मुनिके श्रागे ॥
करत दंडवत बिदुरकूँ, लिख मुनिवर ठाढ़े भये ।
बरबस तुरत उठाइकें, निज हियमें चिपटा लये ॥

विधिवत करि आतिथ्य कुशल पूछी सबकी मुनि।
कछु करिकें विश्राम चलाई बात बिदुर पुनि।।
हँसि बोले मुनि—विदुर ! यादि हरि तुमरी कीन्हीं।
करूँ तुम्हें उपदेश मोइ यह आयसु दीन्हीं।।
पूछो जो शंका तुमहिँ, सन्न संशय अवही हरहुँ।
जो उपदेस्यो मोहिँ हरि, समाधान तार्ते करहुँ।।

तत्र बोले श्रोबिदुर—निभो ! इक बात बतावें। काहे ये सब जीव करम करि दुख ही पावें॥ हृ

दुख निवृत्ति सुख हेतु करिं शुभ श्रशुभ करम नर। किन्तु न दोऊ होयँ क्लेश हो पाहिं निरन्तर।। नर सुरतक तर ज्यों सुदित, संत दरश त्यों सुख लहें। साधिं पर-कारज सतत, संत देंह धरि दुख सहें।।

विमो ! विशुद्ध चरित्र श्यामके मोइ सुनावें ।
पावें शाश्वत शान्ति सुगम-सी गैल बतावें ।।
धर्म काम अठ अर्थ पिता सन सब सुनि जाने ।
तृप्ति न तिनितें मई सुद्ध कैतवयुत माने ।।
कृष्ण कथाकी लगन ई, विषय विरक्त बनावती ।
मनमहँ मोद बढ़ावती, सबरे दुःख मिटावती ॥

नित भारू जहँ लगे न क्रो करकट होवै।
त्यों मनके सब मैल कथा-जल तिनिक्ँ घावै।।
सुनिकें सिंह दहाड़ शशक गीदड़ भगि जावें।
कामादिक सब भगें कथातें हिय हरि स्रावें।।
शांचनीय ते पुरुष स्राति, हरि चरचातें जे बिमुख।
कथा-अवन कीर्तन विना, जीव लहहिं नहिं शान्ति सुख।।

सुनी विदुरकी बात बहुत सुनि हियमहें हरषे।

रोमांचित तनु भयो नयन बरषा सम बरषे।।

बिदुर घन्य तुम धन्य धरम हो नर तनुघारी।

पावन कुफकुल कर्यो व्याससुत दृदब्रतधारी।।

पर उपकार विचारि हिय, प्रश्न कर्यो पावन परम।

ज्यों हरि सिखयो त्यों कहहुँ, पःमधरमको सुनु मरम।।

लोजें जे सुल निषय नासनामहँ ते जड़—मित । जगके चंचल निषय मोगतें रोग नदृहिँ ग्रिति ॥ सूत्रा सेमिर सेइ ग्रंतमहँ सो पछितानै। रोपै बृद्ध नवूर ग्राम फल कैसे लानै॥

दुःख नाश सुख जे चहिंह, विषवत विषयनिक् तजिहैं। है ग्रनन्य त्रविलेशकूँ, सर्वभावतें नित भजहिँ॥ नटनागर की नाट्य भूमि जा जगकूँ जानों। जहाँ दृष्टि मन जाहि ताहि सत्र माया मानों ॥ लीलातें गुण कर्म गहें पुनि बिहरें तामें। लीला ललित ललाम करहिं बहु तनु घरि जामें ॥ वालकवत् क्रीडा करहिँ, हरष, शोक इच्छा रहित। ·कटहिँ तुरत वन्धन जगत, सुनहिँ चरित श्रद्धा सहित ।। श्रन्तःकरण समेत बाह्य करणादिक सबई। विषयनितें उपराम होइ दुख किट हैं तबई ॥ माया, भिय्या-ज्ञान अविद्या-भ्रम भगि जावें। होवै ज्ञान यथार्थ प्रतिष्ठा निज पद पार्वे ॥ -मायापित मैत्री करह, माया चरचा त्यागिकें। चत्रर-चत्रर दुलहिनि करै, पति लिख जानै भागिकें।। कहें बिदुर—हे प्रभो ! सुष्टिको सार वतावें। नाना रूप बनाय त्रिश्वपति काहि लुभावें ॥ हँसि बोले मुनि-बिदुर ! धन्य कुरुकुलके भूषन । कहूँ भागवत सुनत दूर होवें दुख दूषन।। संकर्षन भगवानने, सनकादिक मुनि सन कही। तिनितें सांख्यायन सुनी, पूज्य पराश्वर पुनि लही।। मैंहूँ चाहूँ किन्तु भागवत तत्व लहूँ कस। श्रद्धा संयम रहित जाइ गुरु निकट कहूँ कस ।। मुनि पुजस्यने कही - चलो इम तुम्हें दिवावें। शक्ति—पुत्र मम मित्र प्रेमतें तुम्हें सिखावें।। करी कपा गुरुदेवने, गुह्य ज्ञान मोकूँ दयौ। तात तुरत तिहि तुम गही, हरिहू ने जो पुनि कहारी।।

श्रन्छा, श्रन उत्पत्ति सृष्टिकी तुमिर सुनाऊँ। ज्यों हरि माया संग रचें सब क्रम बतलाऊँ ॥ नामिकमलतें ब्रह्म भये जल ई जल पेखें। ऊपर नीचे निर!ख जनक हरिकूँ नहिं देखें।। विफल मनोरथ जब भये, योग ध्यानमहँ लगि गये। योग-भाव भावित हृदय, महँ दरशन हरिके भये | इस्तुत विधिनें करी ईश हँसि श्रायसु दोन्हीं। सुष्टि पूर्ववत रचौ सुनत दश विधि की कीन्हीं।। श्रित्र, श्रंगिरा, पुलह, दत्त्व, भृगु, श्रीनारद मुनि । रचे बसिष्ठ मरीचि श्रौर कतु मुनि पुलरत्य पुनि ॥ इनि मानस सब सुतनितें, बृद्धि सुष्टिकी नहिं भई। चिंतित चतुरानन भये, युक्ति विचारी पुनि नई ।। सुष्टि करनकूँ कहें जिनहिँतें ते खिसिन्नावें | बेमनतें कछु करें, कछू बहु बात बनावें।। विधि इरिको करि ध्यान देहतें नारि बनाई। श्राघेतें नर भये नारि लिख बुद्धि लुमाई।। इक्के बक्के सब भये, सुब्टि करन इच्छा भई। मृगनयनी मनइरमुखी, शतरूपा मनुकूँ दई 🖟 निधि सामग्री सुखद सुध्टिकी लुखि हरवाये। उदासीन जे पूर्व निरिल तेऊ खलचाये ।। बोले ब्रह्मा - बत्स ! ब्याह हम सबको करि हैं। कुंजी श्रव तो मिली सुष्टि करि जगकूँ मिरि हैं।। नारद बात्ते-पिताजी ! श्रीहरिके गुन गाउँगो। कारेसिरकीके नहीं, हीं चक्करमहँ आउंगी॥ इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें सृष्टिवर्णन नामक सोबहवाँ अध्याय समाप्त (मासिक पारायण चतुर्थ दिवस विश्राम)

#### श्रथ सप्तदशोऽध्यायः

#### [ 29 ]

सुन्दर दुलहिनि पाइ कहें मनु पितु सन वानी। करहुँ कहा अपन काज रचहुँ कहूँ निज रजधानी ।। बिधि हॅसि बोले-अनघ ! सृष्टिको चक्र चलाश्रौ । पुत्र, पौत्र परपौत्र रचौ, बहु बंश बढ़ास्त्री॥ पयमहँ पृथिवी परी प्रभु, ताक्ँ बाहर करहिं स्त्रव। चसिं जीव युख लहिं सब, होहि मही उद्धार जब।। सुनिके मनुके बचन ध्यान चतुरानन कीन्हों। पृथिवी तो पाताल गई विघिने सब चीन्हों।। श्रिति ही चिंतित भये कलँ का श्रव हों भाई। सुष्टि चक्र तब चलै करें जब श्याम सहाई।। हम ्तो उनके यन्त्र हैं, वेही कारण काम हैं। श्रपनेतें होवै न कछु, करनहार घनश्याम है।। ध्यान करत विधि युगल नयन सरसिज सम विकसे। इरि शिशु सूकर वेष घर्यो नासातें निकसे ॥ लघु श्रंगुष्ठ समान यज्ञ तनु वेद बलानें। केवल किरपा प्राप्त मनस्वी जिनिक माने ॥ श्रति श्रद्भुत तनु निरिखकें, विधि विस्मितवत् है गये। तच तक सूकर रूप हरि, हस्ती सम नममह मये।। तुरत शिला सम बढ़े पर्वताकार भये पुनि। कान्ति तेज ऐश्वर्य निरात निर्वाक् भये मुनि ।। बिधि सोचें-ये यज्ञपुरुष मन मेरो मोहैं। रूप अनूप बनाय अधर नभमहँ अति सोहै।। स्कर हरि पयमहँ घुसे, लाये पृथिवी दाद घरि। हिरगयाच् मार्यो असुर, घरो घरा जलके उपरि॥

सुनी बिदुर हरि कथा सुखद संद्धिप्त सरस श्रित ।

तृप्ति न मनमहँ भई कथा कोर्तनमहँ दृद्दमित ॥

बोले—मुनि ! बाराह चिरत का पूर्ण भयो है ।

निहँ सुनिकें सन्देह हमारो नाथ गयो है ॥

हिरएयाच्च काको तनय, कहाँ मेंट हिरतें भई ।

युद्ध भयो कस कहाँ पै, कस पाताल मही गई ।।

कृष्णकथा रुचि होहि समल जीवन है जनई

सुनें सुयश सब समय श्रवन सार्थक हैं तबई।
सोवें खावें करें पुत्र पैदा पशु पच्छी।
नर तनु यही विशेष लगें हिर लीला श्रच्छो।।
संत सरल चित-जगत् जन, चरण गहत सब सुख लहिहं।
यदिप भक्त नहिँ हों तदिप, कथा कृपा करिकें कहिहं।।

बोले मुनि मैत्रेय—िदुर ! विस्तार बताऊँ ।
जस बिधि सन इतिहास मुन्यों तस तोहिं सुनाऊँ ।।
इक दिन सन्ध्या समय दच्च दुहिता दिति देवी ।
हैकें कामातुरा गई, जहँ पति हरिसेवी ।।
कजरारे नैंनानितें, धूँघट महँ तें चोट करि ।
चाहति पतितें रित तुरत, शांल त्यागि पटुका पकरि ।।

साम दाम अरु भेद दंडतें मुनि समुभावहिं। असमयमहँ यह कार्य निन्द्य पुनि पुनि बतलाविहें।। भीषण बेला कह्यों रुद्रको भय दिखलायो। किन्दु काम बस भई धर्म मत मन निहं भायो।। कामातुर नर नारि हैं, सत्य, शील, संयम तजिहें। विनय विवेक विसारिकें, विषय बासना ही भजिहें।। हाथी वशनहैं करें सिंहकूँ पकरि पछारें।
परवत डारें तोरि सिन्धुतें रतन निकारें॥
जायँ रसातल फोरि गगनमहैं स्रघर उड़ावहिं।
विष हालाहल तोच्या खाहिँ पुनि ताहि पचावहिं॥
कबहुँ न पग पीछे पर्यो, सदा समर विजयो भये।
किन्तु कामके कुसुन सर, लगत तुरत ते गिरि गये॥

श्रहंकार श्रविवेक कामकूँ तुरत बुलावें।
नर नारिनि संमोह मान मद खींचि गिरावें।।
विद्या, जप, तप, शास्त्र, मौन, व्रत सबिंह मुलावें।
रहें न बिरित िवेक कुमुम सर हिय घँसि जावें।।
कृष्णकथा कीर्तन सतत, होय काम श्रावे न तहें।
जिनको मन मन्भथ मध्यो, ते पुनि पावें शान्ति कहें।।
कश्या दितिकूँ ऊँच नीच सब विधि समुफायो।
किन्तु कामवश मई धर्म मत मन नहि भायो।।
होन । स्त्रति प्रवज्ञ प्रजापित मनमहें मानो।
विधिको यही विधान श्रवश्यम्मावी जानो।।
नारि विरोध श्रिनिष्ट श्रित, तामु व्यथा मुनिने हरी।
करिकें गर्माधान तब, दिति इच्छा पूरी करी।।

होत कामके शान्त भई दिति लिंजित भारी।

वोली गद्गद गिरा छिमहु प्रभु चूक हमारी।।

मुनि बोले—तव पुत्र होहिँगे पापी कामी।

वली साहसी बड़े हनिहँ तिनि ऋन्तरयामी।।

किन्तु पौत्र हरि मक्त है, यश जगमहँ फैलायगो।

वाके मिक प्रभावतें, कुल समस्त तिर जायगो।।

इति श्रामागवत चरित के प्रथमाहमें दिति गर्म स्थापन नामक

सन्नहवाँ अध्याय समाप्त

### अथ अष्टादशोऽध्यायः

# [ १८ ]

सुने पुत्र स्रिति करूर स्रधम सबकूँ संहारें।
रांकित है शत बरष रही गर्भाहें दिति धारें।।
उम्र तेजतें भये हीन सूरज शशि जबई।
ब्रह्मलोककूँ गये देवता मिलिकें सबई।।
इन्द्रादिक बोले—प्रभो ! स्रोज तेज सबको गयो।
दशहुँ दिशिनिमहँ दयामय ! स्त्रन्धकार काको भयो ।

श्रापु कालके काल जगत्पति श्रन्तरयामी।
भूत-भिवष्यत-वर्तमान सबईके स्वामी।।
इस्तामलक समान विषय सब विदित जगतके।
करिं कर्म नित सोहिँ होयँ जो जगके हितके।।
देव, दैत्य, दानव, श्रमुर, को प्रविस्यो दिति उदरमहँ।
तेजहीन सबई करे, व्यथित भये श्रव रहिहँ कहँ।।

हँसिकें ब्रह्मा कहें—विष्णु-पार्षद ये त्र्याये। सनकादिक है कुपित शाप दै भूमि गिराये।। बोले विस्मित देव—विभो ! सब बात बतात्र्यो। माया रहित कुमार दयो कस शाप सुनात्र्यो।। ब्रह्मा बोले—मम तनय, हरि लीलामहँ नित निरत। हरि दरशनकूँ गये मिलि, विष्णु-लोक घूमत फिरत। दिन्य धाम बैकुंठ बसें हरि शुद्ध सत्वमय।
जहाँ न ईर्न्या द्वेष दम्म छुल कपट कन्ट मय।
नै:श्रेयस वन जहाँ दिन्य पादप सुखकारी।
सव ऋतु है साकार रहें त्र्रातिशय प्रियकारी।।
कमल कुसुदिनी सोहिं सर, लता माधवी मधुमई।
मधुप गुङ्जि गावें जहाँ, कृष्ण कथा नितई नई॥

कमला तुलसी हिलीं भिलीं निज नाथ रिकावें। हृदय कंठमहें लिपटि प्रेम परिरंमन पार्वे॥ तिज लद्मी चांचल्य गहें कर कमल घुमार्वे। मानो मिनमय भवन माँहि मार्जनी लगावें॥ कथा कीरतनतें विमुख, तिनको नर तनु ही हथा। ते नहिं निरखें नाकपुर, हरिपुरकी पुनि का कथा॥

श्रद्धा संयम सहित सुयश हरि सुनें सुनावें।
प्रेम पुजक तनु होहि गिरें हैंसि रोवें गावें।।
तुजसी पूजन करें भागवत भगवत मानें।
परघन खोष्ठ समान मातु सम परितय जानें।।
त्रिसुवनकी सम्पति मित्ते, तक न जावे विषय मन।
स्वाँस—स्वाँस पे हरि रहें, ते निरखें बैकुंठ जन।।

चित्र विचित्र विमान विभूषित परम दिव्य जहूँ।
सनकादिक मुनि मुदित योग बलतें पहुँचें तहूँ॥
चित्त न चंचल भयो निरित्त शोमा उपवन की।
मनमहूँ ऋतिई उग्र लालसा हरि दरशनकी॥
महल मनोहर मिन बिटत, श्रीहरिके देखत मये।
द्वारपालके बिनु कहें, नंग घड़गे घुसि गये॥

छै ड्योदिनिकूँ लांघि, सातवीँपै पहुँचे सद।
दौवारिक द्र कुपित लखे कर वेत्र लिये तव।।
एयोई भीतर घुसे तुग्त तिननें ते टोके।
मुनि बोले करि कोध—कूर्! कस हम सब रोके।।
भूपै जनमो दैत्य है, फिर ऐसो न करो कहीं।
सुन्यो शाप पग परि कहें, होवें हरि विसरें नहीं।।

दयासिन्धुने सुनी ब्रह्म मानससुत ब्राये। ब्रापमानित है शाप दयो सुनिकें घत्रराये॥ नंगे चरनिन चले चरनदासी हूँ त्यागीं। छुत्र चँवर ले भृत्य भगे कमला सँग लागीं॥ जिन चरर्नानको चाहमहँ, चारिहुँ चंचल चित भये। सुनि ध्यावें हियमहँ जिन्हें, करि नंगे तिनकूँ गये॥

गरुड़ कन्घ कर घरें कोटि मनमथ मन में। हैं।
पद्मा पद्म घुमाय संग विद्युत् सम से। हैं।।
ग्रस्त व्यस्त पग परें ग्रनुग्रह हित ग्राति श्रातुर।
प्रेम स्रोत बहि चल्यो हियो करुणातें कातर।।
नयननिमहें संजीवनी, ग्रंजन रंजन सो करत।
सम्मुख निरखे मुनिनि हरि, शशि सम तम हियको हरत।।

लिख कें रूप अन्प मुनिनिके भव भय भागे ।

चरण कमल महँ परे बिकल हैं रोवन लागे ॥

च्ना प्रार्थना करी कहा। सब दोष हमारो ।

किन्तु कृपानिधि कहें—िक यो अपराध तिहारो ॥

कर्यो मिलन जय विजय ने, मुनिगन ! मेरो अपल यश ।

अज्ञ न जानें मर्म मम, पराधीन हों मक्तवश ॥

मेरी बानी वेद ताहि जो तप करि धारें।

श्रित चंचल जो चित्त योग करि ताकूँ मारें।।

पूजनीय ते विप्र तृप्ति करि तिन्हें जिमावें।

परम धाम वैकुंठ सुकृति ते निश्चय पावें।।

सुज उठाय करि शपथ हों, सत्य सत्य बानी कहहुँ।

सवहिं सहन तो करहुँ परि, विप्र निराद्र नहिँ सहुहुँ।

सनकादिक पुनि कहें — प्रभो ! हम दास तिहारे । दया दीन जन जानि करी निहं दोष विचारे ॥ श्रापु न ऐसो कहिं विप्रक्रूँ किर को मानें । जगमहँ विप्र न रहिं धर्मकूँ फिर को जानें ॥ वेद धमके मूल हैं, विप्र तिनिहं धारन करिं । हानि होहि जब धर्मकी, तब तनु धरि प्रमु मय हरिं ॥

काम अनुज बस भये शाप हम दयो भू ततें।
अहंकार अब नाथ! हमारो नस्यो मू ततें।।
हिर हैंसि बोले—नहीं विप्रवर! दुख मत मानो।
शाप अनुप्रह माहिँ मदा मम इच्छा जानो।।
तुष्टि भई हिर दरसतें, बचन सुनत निरभय भये।
चरण कमल सिर धूरि घरि, सनकादिक सुनि चिल दये।।

इति श्रीभागवत चरितके प्रथमाहमें जय विजय शाप नामक श्रठारहवाँ श्रध्याय समाप्त (पान्तिक पाठ द्वितीय दिवस विश्राम)

## अथ एकोनविंशोऽध्यायः

# [ 38 ]

जो जगकी उत्पत्ति प्रलय पालनके स्वामी।

श्राच्युत श्राविल श्रानादि श्रावंडित श्रान्तरयामी।।
जिनकी माया कठिन पार पंडित नहिँ पावहिं।
वेद दामपहँ बँधे जगतकूँ नाच नचावहिं।।
जगकूँ जिनने रच्यो है, जो जाको पालन करहिं।
जीव करें फल होहि का, श्रीहरि हो संकट हरहिं।।

नर तनुको फल जिही विष्णु शरणागत होनों । विषय वासना माँहि व्यर्थ जीवन नहिँ खोनों ॥ स्वेच्छातें को रोग शोककूँ पुरुष बुलावे । विनु प्रयत्न आ जाहिं सुक्ख त्यों ही आजावे ॥ कृग प्रतीद्धा नित करहु, दुःख द्यामय हरिक्के । मानि वचन विधि चले सुर, प्रभु सब मंगल करिक्के ॥

दिति देवी इत डरी कर्राइ नहिँ प्रसव सुतिनक्ँ।

कर्यप आयसु दई निकारो अब दैत्यनिक्ँ॥

पति आज्ञा सिर धारि यमजं सुत जनमे दुरधर।

स्वर्गं भूमि नम माँहिँ भये उतपात भयंकर॥

ब्रह्माजी पंडित बने, नामकरण तिनिको कर्यो।

हिरनकशिपु बड़ नाम धरि, हिरययाद्य लघुको घर्यो॥

दिति देवीके पूत भूत सम पत्न पत्न बादे।
सिरतें छूपें स्वर्ग होहिं जन दोऊ ठादे।।
सन डिर मिंग जायँ दूरितें दैत्यिन देखें।
तेजहीन है जायँ जिनहिँ स्वाभाविक पेखें।।
करिं उपद्रव नित नये, तीन लोक वशमहँ करे।
कमहुँ न कोई कछु कहें, दुनके देव रहें डरे॥

हिरनकशिपुने जगत कर्यो वश विधिके वरतें। हिरस्याच्च लै गदा विजयकूँ निकस्या घरतें।। स्वर्गलोकमहँ गयो मयो कोलाहल श्रातिशय। इत उत सुर सब भगे छिपे सबकूँ भारी भय।। सुरनि नपुंसक समुिक खल, दैरय हँस्यो गरजन करी। घूमि घामिकें चिल दयो, देव विपति सिरतें टरी।।

स्वर्ग बोकतें निकसि दैत्य जलनिधि दिँग आयो।
सुनि गर्जन गम्भीर समुिक ललकार रिसायो॥
गदा बेगतें तरल तरङ्गिन तोरत फोरत।
बरुण लोकमहँ गयो मत्त मद मूँ इ मरोरत॥
अद्भुत जान्यो जन्तु जिहि, जलचर जीव मगे हरे।
किन्तु बरुण जो असुर लिख, सिंहासनतें निहं टरे॥

पहुँचिकर्यो उपहास विहँसि खल बचन उचार्यो। लोकपाल डंडौत लड़ सिरपै जनु मार्यो॥ बच्या देवने कही—श्रमुरपति! इत कित श्राये। कैसे किरपा करी कहो कस भूप रिसाये॥ को किरके श्रपकार तुव, रहे जगतमें कुशल बसि। बचन सरल मधुमय सुने, श्रमुर श्रकड़ि बोल्यो विहँसि॥ लोकपाल हैं आपु जगतमहँ यश बहु छायौ।
शौर्य वीर्य बल कीर्ति सुनी तुम्हरे दिँग आयौ।।
द्वै—द्वै होवें हाथ गदा मेरी सिंह लीजै।
गदायुद्ध वा द्वन्दयुद्धकी भिद्धा दीजै।।
बक्गा हँसे बोले—असुर! ते दिन तो अत्र लिद गये।
लद्मीपति तोतें लड़िहँ, अत्र हम तो बूढ़े मये।।

को लच्मीपित कहाँ रहे कैसे वो पावे।
किहि विधि बो बल बीर समरमहँ सम्मुख आवे।।
अप्रुपुर सुनत रिस भर्यो चल्यो श्रीहरिकूँ खोजत।
सम्मुख नारद लखे सुन्नड़ बीना कर शोमित।।
बर बीलाके सुरनिप, गुन गावत गोविन्दके।
मत्त मधुप मकरन्दके, श्रीहरि पद अर्राबन्दके।

हिरययाच्च मुनि खखे मन्द हँसि कीन्हों त्र्यादर ।
दैत्यराज कहँ चले कहें नारद मुनि सादर ।।
बोल्यो—मुनि ! मम हाथ खुजानहिं युद्ध दिनात्रो ।
कैसेहूँ मुनिनाथ ! विष्णुतें मोहिं मिलात्रो ॥
मुनि बोले—पातालमहँ, हरि वराह बपु घारिकें ।
बिचरहिं नाशहिं गरबकूँ, श्रमुर ! तोहि वे मारिकें ॥

बिष्णु वीर्य बल सुनत चल्यो निज गदा घुमावत ।
श्रीवराह भू लिये लखे सम्मुख ही स्त्रावत ।।
बोल्यो—सूत्र्ररशूर ! कहाँकूँ भाग्यो जावे ।
पूँछ दवाये भजत लाज तोकूँ निहँ स्त्रावे ।।
बिकट श्रसुरको रूप लिख, पृथिवी देवी डिर गई ।
तातें सो हरिने तुरत, जलके ऊपर घरि दई ।।

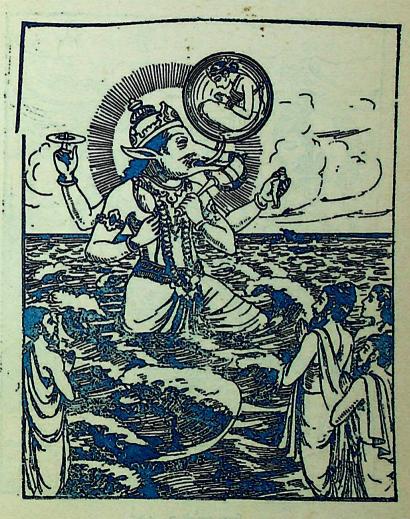

पृथ्वी उद्धार पृ॰ दर

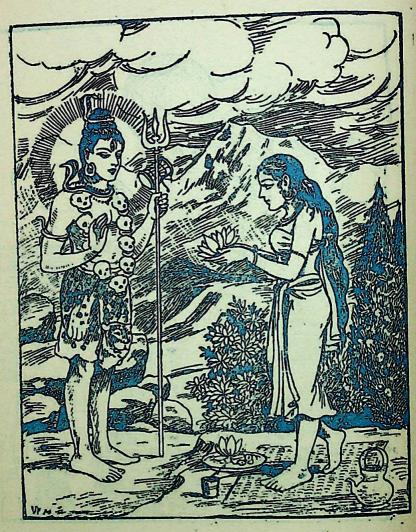

शिव पार्वती पु० ११६

घम्म घरा घरि दई उलाटिके अपुर निहारो । बोले—आओ अपुर ! करूँ सत्कार तिहारो ॥ दाँत पीसि खल कहे—बके का सुअर ! आजा । मोकूँ जाने नहीं तीनि लोकनिको राजा ॥ हरि बोले—बक-बक न करि, बार न बात बनावते । नहिं वे डींग बघारते, रख-कौशल दिख्लावते ॥

श्रमुर मुने हिर वैंन क्रोध रग-रगमहँ छाया।
किटिकटायकें दाँत गदा लै श्रागे श्राया।।
वापिक दुष्टने गदा हृदयमहँ हिरके मारी।
करी व्यर्थ पुनि कार्रि चोट किर फिरे मुरारी।।
गदा गदामहँ वागिहं पिर, दोउनिके बब निहँ घटिहं।
चटचटायँ धम धम बबहिं, चिनगारी चहुँदिशा उठिहं॥

इततें मारे दैत्य देवपित उततें मारिहाँ। श्रिन-छिन करिहाँ प्रहार किन्तु दोऊ निहाँ हारिहाँ।। श्रिम् गदातें विष्णु गदा गिरि गई महीमहाँ। चतुरानन श्रित ढरे विष्णुतें विनय करी तहाँ।। मङ्गलमय है शुम घरी, श्रिम् जितको श्रुम योग है। श्रुवई मारें जाह हिर, जिह सब जगको रोग है।

\* विधिके मोरे बैंन सुने हरि श्रवि हरषाये। चक्र तानि बाराह दैत्यकूँ मारन धाये॥ मायावी खल कपट कर्यो हरिपै पुनि भपट्यो। श्रोठ काटि करि कोध विष्णुके तनुतें लिपट्यो॥ निकसे वाकी भुजनितें, एक तमाचो जिंड दयो। घम्म धड़ाको सो भयो, कटे वृद्ध सम गिरि गयो॥ योग समाधि लगाइ जिनहिँ योगी जन ध्यावहिँ।
नेति-नेति नित कहें वेदहू पार न पावहिँ।।
ग्रन्तकालमहँ ग्रन्नस नाम ले नर तरि जावहिँ।
चौरासीतें छूटि जगतमहँ फिरि नहिँ ग्रावहिँ।।
बड़मागी दितिसुत ग्रासुर, हरि निरखत निज तनु तज्यो।
प्रमु प्रहारतें ई मर्यो, शत्रु भावतें हरि भज्यो॥

इति श्रीभागवतचरितके प्रथमाहमें हिरच्याच बध नामक उजीखवाँ श्रध्याय समास

इति प्रथमाह



# अथ दितीयाह

#### अथ प्रथमोऽध्यायः

# [ 8 ]

हे सरवेश्वर ! श्याम ! वेष तुम विविध बनाश्रो ।
कृरि नित नव नव चिरत जगतकूँ मुख पहुँचाश्रो ॥
कमजासन सन कही।कथा निज मुख उपजावनि ।
तिनतें नारद मुनी व्यासतें कही मुहावनि ॥
मुत शुकतें तिनने कहो, मुनी परीचित नृपति पुनि ।
शौनकजीके सत्रमहँ, सूत कही शुकवदन मुनि ॥

प्रथम दिवस संवाद सूत शौनकको सुंदर।
नारद व्यास चरित्र परीद्धित कथा मनोहर॥
निजलीला संवरन सुनाई कदन कहानी।
भक्ति हित साकार नचाई मिक्त भवानी॥
कह्यो वराह चरित्र ग्राव, करी कृपा ध्रुवपै यथा।
प्रभु पद पदमिन नाह सिर, कहूँ द्वितिय दिनकी कथा॥

शौनक पूछें सूत निदुरकी नात नताम्रो।
पुनि जो पूछी कथा ताहि म्रन सौम्य! सुनाम्रो।।
कृष्ण कथा श्रित निमल गङ्ग सम सन म्रमहरनी।
भवसागरके पार करनकूँ दृढ़तर तरनी।।
स्तर कृकर सूकर सरिस, वृथा भार तनुको नहिं।
हतभागी मृतवत पुरुष, जो न कथा सुनि सुख लहिं।।

शौनक मुनिको प्रश्न सूत सुनि हरे मनमहैं।
प्रेम बिकल अति मये रोम पुलके सब तनमहैं।।
बोले—ऋषिवर ! सुनहु गये मनु सतरूपा सँग।
दम्पतिमहैं अति प्रीति प्रेमतें पुलकित ग्रँग ग्रँग।।
है बनमे अति सुघड़ सुत, प्रियन्नत अरु उत्तानपद।
बाई तनया तीन जग, यश छायो जिनतें बिशद।।

देवहूति जिहि मौति विवाही कर्दम ऋषितें।
कहूँ भयो कस प्रथम व्याह सो वैदिक विधितें।।
विधिकी आज्ञा पाइ चले कर्दम तपके हित।
विषयनितें मन रोकि लगायो श्रीहरिमहँ चित।।
बरस सहस दश तप कर्यो, तनुतें कुश अतिई भये।
भीषन तपतें तुष्ट है, कमलनयन दर्शन दये।।

इत नारद मुनि देवहूित पितुके दिँग आये।
कन्या हित आति खिल खखे तव बचन सुनाये।।
कन्यादान निमित्त जाहु दिँग कर्दम मुनिके।
आति प्रसन्न नृप भये बैंन मुनिवरके सुनिकें।।
यदि कर्दम कन्या गहहिँ, मनबांछित फल पाउँगो।
पुत्री पत्नी संग लै, कालि तहाँ हों जाउँगो।।

तपपति तपतें तुष्ट भये निज रूप दिखायौ ।

ग्रद्भुत शोभा सहित निरित मुनि चित्त लुभायौ ॥

चरन ग्रघर कर ग्रदन मधुर सिर मुकुट मनोहर ।

ग्रायुघ ग्रस्त्र समेत कमल कर लिये गदाधर ॥

श्रीपति सम्मुल निरित कें, परम मुदित मुनिवर भये ।

हड़बड़ायकें टंड सम, बिकल महोपै परि गये ॥

कोन्हीं बहु तिथि जिनय बताई इच्छा अपनी ।

कामधेनु सम सुखद सुन्दरी चाहूँ घरनी ।।

हरि हँसि बोले—बहू मिलेगी सरसिजनयनी ।

मनुपुत्री अति सुघर सुशीला कोकिल बयनी ॥

नौ तज तनया होयँगीं, निज यशर्ते जग मरिङ्गी ।

देहुँ ज्ञान तज तनय बनि, आपु तरें माँ तरिङ्गी ॥

दोन्हों हरि बर विन्दु ग्रिश्रु नयननितें निकसे । विन्दुसरोवर भयो विमल जल सरिसज विकसे ॥ इत मनु पत्नी सहित संग कन्याक् लीन्हें । नारद ग्राज्ञा मानि विन्दु पर नृग चिल दोन्हें ॥ जह कदम्ब, चम्पक, वकुल, कुटज, कुद, मन्दार, नग । पहुँचे मुनि ग्राश्रम निकट, चहुँ दिशि क् जहिं बृन्द-लग ॥

श्रावत देखे भूप उठे मुनि स्वागत कीन्हों। वर श्रासन बैठाय श्राम्य विधिवत पुनि दीन्हों।। भावीपतिकूँ कुमरि श्रोटतें निरखे पुनि-पुनि। दृष्टि बचाय तरेरि नेत्र सखि लेहिं कबहुँ मुनि॥ चीर बसन सरसिज नयन, जटा मुकुट मुनिवर बदन। मन्द हँसनियुत मधुर मुख, निरखि कुमरिको लुम्यो मन॥

कर्दम पूछें प्रमो ! कहो कस किरपा कीन्हीं ।
सहपरिवार पधारि बड़ाई मोक्ट्रँ दोन्हीं ।।
मनु बोले मुनिराज ! दयायुत मोहि निहारें ।
चिन्तासागर मग्न पकरिकें हाथ उन्नरें ।।
परम सुशीला गुणवती, कन्या स्यानी है गई ।
चित चिन्ता निशि दिन यही, ब्याह योग तनया मई ॥

मुनि नारदतें मुनी ग्रहस्थाश्रमकुँ भगवन्। स्वीकारेंगे यही सोचि श्रायो तव चरनन।। कन्या तव श्रनुरूप जाहि मुनिवर स्वीकारें। पुत्री चिन्ता उदिष मग्न हों नाथ ! उत्रारें॥ मुनि बोले—इच्छा हती, परि भंभटतें हों डहूँ। तनया ले श्राये स्वयं, फिरि नाहीं कैसे कहूँ॥

कपट रहित मृनि बचन सुने नृप मृटित भये श्रिति । देवहूति मुखकमल खिल्यो समुक्ती मुनि श्रिनुमित ॥ सबकी सम्मित समुक्ति ब्याहकी बिधि सब कीन्हीं। राजा रानी हरिष सुता मुनिवरकूँ दीन्हीं॥ दुलहा दुलहिनि मिलि गये, जंगलमहँ मंगल भयो। कनक श्रॅगूठी जस सुघड़, तस सुन्दर नग बिड़ गयो॥

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें कर्दम-देवहूति-विवाह नामक प्रथम अध्याय समाप्त



#### अथ द्वितीयोऽध्यायः

## [ २ ]

मये नृपति निश्चिन्त ब्याह करि मिलि कर्दमर्ते । दोउनिक् समुक्ताय चले मनु मुनि-म्राश्रमर्ते ॥ तनया निरिष्ठ वियोग मातु पितु हिय मरि म्रायो । छातीर्ते चिपटाय नेहको नीर बहायो ॥ चस्स घेनु त्रिलगत समय, बार बार घत्रराय जस । मनु शतरूपार्ते लिपटि, देवहूति त्रिललाय तस ॥

मातु पिता पुर गये कुमिरने घीरक घार्यो ।
पितसेवा सर्वस्व सतीको धर्म विचार्यो ॥
तजे दम्म, छुल, कपट, कामतें चित्त इटायो ।
संयम शौच समेत धर्म सेवा श्रपनायो ॥
श्रमन वसन सुधि निहं रही, मिलन, कुटिल कच सब बदन ।
तन मनतें सेवा निरत, करिंह सतत इन्द्रिय दमन ॥

हदतर प्रेम कपाट कृपा करि मुनिवर खोले।
सेवातें सन्तुष्ट प्रियातें हैं सिकें बोले।।
हे मनुनन्दिनि ! मोहि कर्यो सेवातें वशमें।
देहुँ श्रतुल ऐश्वर्यं दिव्य मुख मामिनि ! श्रव में।।
बर माँगौ दुख मगि गयो, श्रव श्राई मुखकी घड़ीं।
श्रष्टिसिंद्धे नवनिद्धि ये, कर बोरें सम्मुख खड़ीं।।

प्रीतियुक्त पति बचन सुने बोली प्रिय बानी ।

हे द्विजच्चषम ! तुम्हारि श्रतुल महिमा श्रव जानी ।।

सुनि बोले—मनुपुत्रि ! मोहि कस बैल बतावै ।

देवहूति हँसि कहे—धेनुपति चूषम कहावै ।।

हँसे बात वर सुनि सुमिरि, प्रिया श्रंकमहँ मरि लई ।
कटि कदली सम सिथिल है, पिय हियमहँ सटि गिरि गई ।।

बोली—ग्रब हृद्येश ! तपस्या सिद्धि दिखाश्रो ।

ग्रही सिरस सुख भवन सुभग इक नाथ बनाश्रो ।।

सुनत तुरत सुनि दिब्य योगतें भवन बनायो ।

मिणिमय सम्पतियुक्त भवन लिख चित्त लुभायो ।।

सब सुख उपयोगी जहाँ, विविध वस्तु भवननि भरी ।

सुन्दर सैया सुखद श्रति, स्वर्ण जटित चौकी धरी ।।

दासी दास विहीन मिलन तनु भवन न भायो।
समुिक भाव मुनि बिन्दुसरोबर जल परसायो॥
भई दिब्य जल परिस सहस वर दासी ब्राई।
करि सेवा शृंगार भवनमहँ मुनि दिंग लाई।
इत मुनि मोंजी मूँजकी, तिज सुर सम सुन्दर भये।
उतर्ते हँसि ब्राई प्रिया, उभय प्रेमतें मिलि गये॥

सोलहहू श्रुङ्गार करें कर कमल घुमावत । कमला सम निज नारि निरिल मुनि मन मुसकावत ।। नव यौवन सम्पन्न अधर मुसुकानि मनोहरि । शोभा भई सजीव तपस्या अथवा तनु धरि ॥ जस मनुतनया मुनिह तस, शोमें सुन्दर तनु धरें। मानों अङ्ग अनंग धरि, रित सँग सुख क्रीड़ा करें ॥

बोली भामिनि—बिभो ! विश्व वैभवकूँ देखूँ । सुखद स्वर्ग सौन्दर्य इन्हीं नैननितें पेखूँ॥ सुनि सुनि उड्यो विमान कुलाचलपतिपै आयौ। मुख क्रीड़ा वर भूमि दिव्य ऐश्वर्य दिखायौ ॥ नन्दन, सुरसन, चैत्ररथ, वैश्रम्मक, मानस सुवन। पुरपमद्र उद्यान सब, लखे भयो ऋति मुदित मन ॥ जहें शुम सुखद समीर सुगंचित सत्र श्रमहारी। मन्द-मन्द डरि बहे काल अनुरूप बिचारी।। कोकिलकी कल कूँज गूँज मधुनय मधुकरकी। देवहूति हैं चिकत लखे शोभा गिरिवरकी।। देव .सिद्ध सुरबधुनितें, पूजित मुनि बिहरत मये। निरिल निलिल भूगोल पुनि, निज आश्रमकूँ चिल द्ये।। **त्राये** त्राश्रम लौटि सुरति सुख त्र्रातिशय दीन्हों । नंवघा करि निज वीर्य यथात्रिघि थापित कीन्हों ॥ नौ कन्या वर मईं उमय कुल यश बिस्तारिनि। कमल गंधमय देह जनक जननी मुखदायिनि।। बाल मरालिनिके सरिस, किलके कुर्चे सुता सब। कुटुम बढ़त जब मुनि लाख्यो, मयो उदित वैराग्य तब ।। गह्यो कमएडलु हाथ चले तप हित मुनि बनकूँ। कच्ची गृह्यी निरित्त तपस्विनिके दुख मनकूँ।। ग्रुञ्जिल बाँघे डरपि विनययुत बोली बानी। करी प्रतिज्ञा पूर्ण महामुनि हौं स्त्रब जानी।। किन्तु प्रमो ! पुत्रीनिक्, योग्य वरनितें व्याहिकें। कछु अवलम्बन छाँडि पुनि, करहिँ तपस्या जाइके ॥ इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें देवहूति कर्म विहार नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ( मासिक पारायण पञ्चम दिवस विश्राम )

#### अथ तृतीयोऽध्यायः

#### [ ३ ]

त्राई बरकी यादि कमएडलु पुनि घरि दीन्हों।

मुनि दयाद्र है गये दूरि दियता दुल कीन्हों।।

बोले—भामिनि! दुःल शोक चिन्ता तिज डारौ।

गर्भमाँहि तब प्रकट होहिं हिर शुभ ब्रत घारौ।।

हरिषत है तब व्रत करिंह, हिर प्रसन्न अतिशय भये।

उपजै अरगीतें अनल, त्यों प्रभु परगट है गये।।

प्रकटे प्रसु परमेश पितामह सुनि तहँ श्राये।
श्रित्र श्रेंगिरा पुलह श्रादि नव ऋषि सँग लाये॥
कर्दम निरखे पिता यथाविधि स्वागत कीन्हों।
ऋषि सँग पूजा करी सबनिक् श्रेंगसन दीन्हों॥
करहु ब्याह तनयानिके, विधि बोले इन ऋषिनितें।
कपिल रूप धरि पुत्र बनि, हरि श्राये निज बरनितें॥

बिधि आज्ञा सिर घारि ऋषिनिक् कन्या दीन्हीं।
वैदिक बिधितें ज्याह करे बिनती बहु कोन्हीं।।
सब ऋषि पत्नी खर्ई चले हिय हरिक् सुमिरत।
कदम चिन्ता मिटो भयो मन अतिशय हरिषत।।
यही बने सब सुख लहे, हरि प्रकटे कन्या दहैं।
कक्याकरकी कृपातें, सब इच्छा पूरन भई।।

पुत्र रूप हरि लखे एक दिन बैठे बनमहँ।
ग्राज्ञा लै घर त्यागि चलूँ सोची मुनि मनमहँ॥
करिकें दंड प्रणाम बिनय श्रद्धायुत बानी।
बोले—हे ग्रांखिलेश ! तुम्हारी महिमा जानी॥
मायामोहित मूद हों, तुम महेश ग्रज ग्रांखिलपति।
साधन मुलम न दरश तब, प्रकटे कोन्हों कृपा ग्रांति॥

भयो कृतारथ देव, पितृ, ऋषि ऋणतें छूट्यो। जगके मोगे मोग मोहको नातो टूट्यो।। एक कृपा श्रव करो मूर्ति हियमहँ तव घारूँ। विचरूँ है निरद्धन्द तुमिहँ सर्वत्र निहारूँ।। इच्छा द्वेष विहोन बनि देह गेह ममता तजहुँ। सुख दुखमहँ सम माव करि, है श्रनन्य तुमकूँ मजहुँ।।

जनक बचन सुनि किपिल कहें — जाश्रो पितु बनकूँ। चंचल चितकूँ रोकि लगाश्रो मोमें मनकूँ।। परम मधुर श्राति सरल बचन श्रोहरिके सुनिके। प्रभु बियोगकूँ सुमिरि नैन भरि श्राये सुनिके।। चले मोह ममता तजी, बनि बिरक्त बन बन फिरहिँ। पाई मागवती गती, सुनत चरित किलमल टरहिँ।।

इत माताने आह करी हरितें जिज्ञासा।
प्रमो ! उत्रारो मोह लगाई कत्रतें आसा।
प्रकृति पुरुषको मेद बताओ संशय नासो।
तम आज्ञान मिटाइ हृदय रिव ज्ञान प्रकासो।।
मव-भवभंजन करहु प्रभु, मक्त बज्जल अशरन शरन।
पार जगत जलनिवि करन, तर्राण् रूप तव शुभ चरन॥

सुनिकें परम पवित्र मोच्च रितकर बर बानी ।
जिज्ञासा है गई मातु हिय हरिने जानी ।।
हिर बोले — ऋध्यात्मयोग साधन मल सुखकर ।
जाके ऋाश्रय तरें जगत जलनिधि ऋति दुस्तर ॥
जो मन विषयनिमहँ फँस्यो, सो बन्धनको हेतु है।
हिर चरनिन महँ जो लगै, तो जग तारन सेतु है।।

मोच्च मवनको द्वार संत-संगम मुनि भाखें। सरस कथा जह होहिं कृष्ण हिय जह सब राखें।। सत्संगतितें वेगि होहि श्रद्धा सत्-पथमहँ। श्रद्धातें रित होहि मिक्त पुनि पद भगवतमहँ।। मिक्त भवानी हिय बसें, जग सुख विषवत होहिं सब। करत करत श्रम्यास दृढ़, होहिं कृतारथ पुरुष तब।।

भक्तियोग श्रित सरस सरल सबके हितकारी।
विद्र, श्रूद्र, नर-नारि सबहिं जाके श्रिषकारी।।
परमात्मा परब्रह्म पुरुष भगवान कहो हरि।
ज्ञानी करिकें ज्ञान लहैं नर भक्त भक्ति करि॥
कपिलदेवके बचन सुनि, मुदित मातु मन श्रिति भयो।
हटयो मोह श्राबरन सब, द्वन्द कटे तम निस गयो।।

सिद्ध भई जब जननि जोरि जुग कर सिर नायो ।
गद्गद गिरा गँमीर मातु गुरु गौरव गायो ।।
हौं मितमंद गँवारि नारि निज नाम सिखायो ।
जाकूँ लैकें श्वपच परम शुचि श्रेष्ठ कहायो ।।
जाको कीर्तन करत ही, किल कल्मष छिनमहँ कटहिं।
बड़मागी ते नारि-नर, जे तब नामनिकूँ रटहिं॥

इस्तुति सुनिकें कपिल मातुतें श्राज्ञा लीन्हीं। यह ति बनकूँ गवन करनकी इच्छा कोन्हीं।। ज्ञान लाभ हू भयो तऊ जननी बियोग भय। बञ्जरा बिछुरत गऊ होहि न्याकुल ज्यों ऋतिशय ॥ सुर मुनि पूजित कपिल हरि, गंगासागर टिँग गये। हरिष उदिष श्रालय दयो, सुखासीन प्रभु तहँ भये।। कन्या निज गृह गई पुत्र पतिने घर त्यागो। मातु हृदय बैराग्य ज्ञान सुनि श्रविशय जाग्यो ॥ बहु वैभव सम्पन्न सर्व सुखमय तिन निज घर। सत् चित् स्त्रानद रूप ब्रह्ममें निरत निरन्तर ॥ वस्त्रहीन सत्र खुले कच, तपो योगमय दिब्य तनु । परमानन्द निमम मन, सिद्ध भई साकार जनु ।। छुं भूमिका पार करीं सतवीं महँ निशि दिन। रहें, करें निहं कछू काज भगवत् चिन्तन बिन ॥ यों. माताने तुरिय भूमिका प्रकट दिखाई। प्रेमयोगतें परामक्तिकी पदबी पाई ॥ मातृगया जो सिद्धपद, सिद्धि मातु पाई जहाँ। दैहिक मलतें रहित तनु, सरिता बनि बिहरें तहाँ।। बोले मुनि मैत्रेय-कह्यो सम्बाद विदुर वर। कपिल चरित स्रति रहस गूढ़ जिहि सुनहिं नारि नर।। . तिनिके शुभ श्रर श्रशुभ करम सब हो निस जार्वे । प्रभुपद प्रकटै प्रेम परमपद प्रियवर ! पार्वे ॥ देवहूति करदम कथा, कपिल ज्ञानके सँग कहीं। सुनु त्राकृति प्रस्तिकी, कथा सुता मनुकी रहीं।। इति श्री भागवत चरितके द्वितीयाहमें कपिलचरित नामक

तृतीय श्रध्याय समाप्त . ( मासिक पारायण षष्ठ दिवस विश्राम )

# म्रथ चतुर्थो<sup>ऽ</sup>ध्यायः

# [ 4 ]

देवहूति की कथा सुनी मनुपुत्री मँभाली।
आकृती रुचि बरी प्रस्ती पुत्री पिछली।।
दच्चनारि बनि जने पुत्र पुत्री अति अष्ठा।
यज्ञ पुरुष अवतार जननि आकृती ज्येष्ठा।।
अनस्या कर्दम सुता, तीन देव बश करि लये।
पुत्र होहिँ प्रकटैं उदर, तैं तीनों मिलि वर दये।।

पतिप्राना जगमाहिँ सिरस अनस्या नारी।
को है बश जिन किये अखिलपित, विधि त्रिपुरारी।।
पुरुष योग जप करें सिद्धि बाकूँ नहिँ पानें।
जाहि पाहि पतिप्रिया सहज जगतें तिर जानें।।
जाके डरतें, देव मुनि, इन्द्र, चन्द्र, रिव सब डरिं।
पतिब्रता तिहिके चरन, बार-बार बन्दन करिं।।

सरस्वती श्रीरमा शिवा तीनिहुँ यह मानें।
पितृता हम श्रेष्ठ याहि सबरो जग जानें।।
नारद सबके भरे कान श्रुनस्या को सम।
निज निज पिततें कहें—पातिवृत देखें बल हम।।
बिधि, हरि, हर मिद्धुक बने, श्रुनस्या श्राश्रम गये।
पितृताको परोद्धा, हित मिद्धा मांगृत भये।।

देवी मिद्धा देहिँ, कहं—हम तब लें मिच्छा।
बस्त्रहोन है देहु यही हम सब की इच्छा॥
सती ध्यान तें जानि, कही—तीनिहु स्रुत होवें।
पतिव्रता प्रन सत्य भयो, बनि बालक रोवें॥
उमा, रमा बाणी बिनय, करी देव फिरितें भये।
तीनिहुँ तब सुत होहिँ हम, है प्रसन्न सब बर दये॥

पितृत्रता जग माहिँ अलौिक चिरत दिखावें। जीवित मृतपित संग सती है सुरपुर जावें।। पित परमेश्वर मानि अनलकुँ शीत बनावें। सूर्य चन्द्र गित रोकि काल बिनु प्रलय करावें।। पितृपाना वेश्यासदन, कोड़ी पित इच्छा समुिक। जाति रही मुनि मग मिले, पित पग तिनतें गो उरिका।

कर्यो कोप मुनि शाप दयो जिहि कीन्ह स्रवज्ञा। स्योंदयके होत मरे मेरी यह स्राज्ञा॥ सती कहे—रिव उदय होहिंगो नाहीं स्रवर्दे। तीन दिवस तक राति मई घवराये सर्वर्दे॥ सुर स्नानस्या लै गये, सती सखी संतोष करि। पति जिवाय रिव उदय करि, गई सबनिको दु:ख हरि॥

श्रित्र करें तप उग्र बायु भच्चन करि बनमें। बगत ईश निज सिरस पुत्र दें सोचे मनमें।। सिरतें निकसी श्रिप्ति तपस्या तेज दिखावै। सबै भाव सुनि भये विश्वकूँ श्राँच जरावै।। सुर सुनि खिख खौ श्रम्खकी, तपतें सब बिस्मित भये। बर दैवेकूँ विष्णु शिव, विधि तीनिहुँ सुनि दिंग गये।। देखे तीनिहुँ देव तेजतें दिशा प्रकासत ।
हंस, गरुड़, बृष चढ़े पूर्ण शशि सम सुम मासत ।।
यश गावें गंधर्व अप्सरा नाचें आगे ।
करि दरशन मन मोद मयो मुनिके दुख भागे ।।
अविश्व जल नयनि वहै, परे लकुटि सम अविन पै ।
है अधीन ममता भरी, डारी हष्टी सविन पै ।।

चकाचौंघ है गई चत्तु चित चरन लगायो ।
हाथ जारि सिर नाइ विष्णु त्रिधि हर गुन गायो ।।
जा जगके जो ईश पुत्र हित एक पुकारे ।
किन्तु कृपाकेसिन्धु ! दया करि तीनि पधारे ।।
सुनि मुनि बच बोते सबहिं, तीनिहु ही जगदीश हम ।
हुन्छा बर माँगो अपन्य ! अत्र तुमकूँ सबई सुगम ।।

बोले मुनिवर अति—नाथ ! माँगत सकुचाऊँ ।

तुम सम मुन्दर सुघर सलीना सुत ही पाऊँ ।।

हँ सिकें बोले देव—हमारे सम हम तीन्हों ।

बन्म रहित हम तऊ उप्र तप तुमने कीन्हों ।।

बाओ हम हीं होंहिंगे, तनय तुम्हारे तपोधन ।

सुनि मुनि अति हर्राष्त भये, गहै चरन है मुदित मन ।।

दै दुरत्तम बरदान भये अन्तरहित देवा।
अपने आश्रम अति करें श्राहरिकी सेवा।।
कात पाहि निधि चन्द्र नामतें प्रकटे आई।
शित्र दुर्गमा भये शापकी छटा दिखाई।।
योगेश्वर श्रीहरि भये, दंत्तात्रेय महान मुनि।
तरें जगत्के जीव बहु, जिनको सुन्दर सुयश सुनि।।

दत्तदेव बपु परम सुघर सुन्दर सुिंट सोहत । जनु सीन्दर्य शरीर घरें घूमे जग मोहत ॥ एक बार हो लखें संग सो फिर निहं छोरत । मातु पिता घर छुटुम सबनितें सुखकूँ मोरत ॥ खाँय श्रखाद्य पदारथिन, माया रिच कौतुक करिहें । जानि श्रघारी शुचि राहत, ऋषि कुमार सँगतें मगहिँ॥

देवासुर संग्राम मयो सुर सबरे हारे।
देखि देवपित दुखी देवगुरु बचन उचारे।।
दत्तात्रेय समीप सफल हों काज तिहारे।
शरण गये लहि बिजय पाइ श्री मये सुखारे।।
सहसबाहु श्रारजुन मये, ऋदि सिदि जगमहें लहीं।
पायौ श्रन्तहु परमपद, कहुँ हिर बिनु हारे नहीं।।

अगिनि सिरस अवधूत खाहिँ सब तुरत पचानें।
करिं अल्प अनुकरन पतित नर ते हैं जानें।।
अनल अनिल रिन अशुचि शुचिहुमहँ निहं लपटानें।
समस्थक्ँ का दोष, उमापित निषक्ँ खानें।।
बाहिरके आचरन खिल, दत्तदेवतें घिनि करिं।
उमय लोक सुलतें रिहत, होहिँ नरकमहँ मिर परिहें।।

जे अद्धायुत धैर्य्य घारि सेवें नित इनक्ँ। है प्रसन्न सब सिद्धि मुक्ति देवें हू तिनक्ँ॥ यदुने पूछ्यो प्रश्न यथारथ उत्तर पायो। तृप ग्रलर्क मुख लह्यो दत्तने ज्ञान सिखायो॥ श्रमुरराज प्रहलादहू, मुनि शिद्धा निरमय भये। श्रमुयु तृपति सेवा करी, नहुष सिरस मुत हरि द्ये॥ श्रद्धा पत्नी सती श्रंगिरा मुनि की गुरावित।
कन्या राका कुहू सिनीवाली श्रद श्रनुमित।।
गुरु, उतथ्य दे पुत्र कहूँ श्रिप्रम संतित पुनि।
श्रुषि पुलस्त्यकी पत्नि हिविभूने श्रगस्य मुनि।।
दितिय विश्रवा सुत जने, धनाधीश तिनके तनय।
कुंमकरन रावन मये, श्रौर विभीषन महाशय।।

गित पत्नी तें पुलह जने प्रिय तीनि योगयुत ।

कर्मश्रेष्ठ ग्रह बरीयान तीसर सहिष्णु सुत ॥

कर्तको पत्नी क्रिया बालखिल्यादिक मुनिवर ।

जने ग्रहन्घित माँहिं बिशष्ठहु शक्ति गुणाकर ॥

ग्रमल श्रथर्वण पत्नि चिति, के दघीचि सुत है गये ।

भृगु सुत घाता ख्यातितें, ग्रीर बिघाता श्री भये ॥

भृगु पुत्रो श्री संग व्याह कमलापित कीन्हों।
तिहिके कारन शाप विष्णुकूँ मुनिवर दीन्हों।।
हँसिके शौनक कहें—सूत जी! गप्प न मारो।
देवे हरिकूँ शांप जगतमें कौन बिचारो।।
हँसे सूत बोले—बिभो! लीलापित लीला करें।
बैठे बनियाँ बाट गहि, तोलें इतकी उत घरें।।

बोले शौनक—स्त ! सुनान्त्रो शाप कहानी ।

कस भगु दोयो शाप खुंस ज्यौं हरितें मानी ।।

स्त कहें — मुनि ! सुनो नगर इक विष्णु बनायो ।

ऋदि-सिद्धियुत निरित ताहि मुनि निज बतलायो ।।

बोले विष्णु बिनोद प्रिय, दुहिता घन कस लेहु मुनि ।

बक्र भृकुटि भृगुको भई, जामाताके बचन सुनि ।।

शाप दयो तुम विष्णु जन्म दश भूपै घारौ ।

हरि बोले—मुनि शिरोधार्य है शाप तिहारौ ।।

पाणिप्रहण यों विष्णु कर्यो भृगु पुत्री श्रीतें ।

श्री भ्रातनि ने कर्यो ब्याह ब्रायित नियती तें ।।

तिनके तनय मृक्यड ब्राह, प्राण मये भृगु तृतिय सुत ।
किब तिनके उशना भये, श्रसुर पुरोहित तेज्ञयुत ॥

तीसरि पुत्रि प्रसूति दई मनु द् प्रप्रजापति ।
सोलह कन्या जनीं कमल नयनी सुन्दरि श्रति ॥
श्रद्धा, मैत्री, द्या, शान्ति, उन्नति श्रक तुष्टी ।
किया, तितिन्ना, बुद्धि, मूर्ति, मेधा, ही, पुष्टी ॥
तेरह दोन्हीं धर्मकूँ, स्वाहा श्रगिनीकूँ दईँ।
स्त्रधा विवाहीं पितृगया, सतो शम्मुपत्नी महँ॥

शुभ श्रद्धाके पुत्र दयाने श्रभय जन्यो सुत ।
मैत्री पुत्र प्रसाद शान्ति सुत सुख शोभायुत ॥
तुष्टि पुष्टि के तनय माद श्रद श्रद्दंकार बर ।
योग कियाके जाज दर्प उन्नतिके सुखकर ॥
बुद्धि, श्रर्थ, मेघा सिमृति, चेम तितिचाने जने ।
जज्जाके प्रश्रय तनय, देव सरिस ये सबजने ॥

सर्व गुननिकी खानि मूर्तिने पुरुष पुरातन ।
विश्वस्मर श्रीकृष्ण जने हरि नर नारायन ॥
जन्म समय सुर कुसुम गगनतें बहु बरसामें ।
गामें गुन गन्धर्व देव बर बाद्य बजामें ॥
सब जगमहँ मंगल भयो, साम गान ऋषि मुनि करिहें ।
प्रभु प्रकटे श्रव जगत्को, शोक मोह तम सब हरिहें ॥

मूर्ति तनय सुकुमार मार सम मोहक मनहर ।

नर-नागयन अभित तेज तपवल युत ऋषिवर ।।

लै अवतार प्रभाव तपस्याको प्रकटावें ।

जनक जननितें कहें, तीव्र तप हित हम जावें ।।

स्यागी तनयनि तप करन, हित यह त्यागत माँ निरिंख ।

करि हद हिय आजा दई, विकल भई रोई विलिख ।।

उग्र तपस्या निरित्त इन्द्र मन संशय करहीं।

करिकें तप ऋषि प्रवर इन्द्र आसनकें हरहीं।।

काम कलामहें कुशल कामिनी तप नाशनकें।

कमेजीं बहु देवेन्द्र डिगा सिकं नहिंते इनकें।।

भक्तराज प्रहलाद हू, लिल प्रभाव विस्तित भये।

नीमसारमहें निवसि फिर, बदरीबन तप हित गये।।

नर नारायण देव दया दीननिपै की है।

मवसागर भयहरन शरन चरनिन की दी है।।

लोकसंप्रही बने करें तप बदरी हन महूँ।

होहि विश्व कल्याण यही सो चें नित मन महूँ।।

तव चरनित विमुख नर, जाहिं काल के गाल महूँ।

भक्त तरें बिनु मिक्त के, फूँसे जीव जग जाल महूँ।

चौटहवीं जो दच्चुता स्वाहा पितु प्यारी । श्रिमदेव ने बरी कमजनयनी सुकुमारी ॥ पावक श्रुचि पवमान जने हिबसुक तीनिहु सुत । पौत्र पाँचचाजीस श्रिम सबई तेजीयुत ॥ वेदिबिश जन यज्ञमहँ, श्रागनेय इच्टी करिंहें। उनंचास सब मिलि मये, यज्ञ यागमहँ जो जरिंहें ॥

एक अभि सर्वत्र रहें ब्यापक सब थल महें । एक करहिं पयपान रहें नित सागर जल महें ।। जठर माँहि जो रहें पचावें अन्न पानकूँ। एक भाग यज्ञीय पठावें उभय यानकूँ।। एक असंस्कृत घरेलू, अभि पाक जिहितें करिंहें। आदि अगिन तो एक ई, रूप विविधि तेई घरिंहें।

नित्य पितरगन षष्ठ बहिषद सोमक साग्निक ।
ग्रिग्नियाता ग्रीर ग्राज्यपा कहें निरिग्निक ।।
इन सबने मिलि स्वधा बिबाहो दक्कुमारी ।
इनतें तनया उभय भई जो प्रमुकी प्यारी ।।
कन्या वयुना धारिनी, स्वधा जनीं जगतें बिरत ।
पारंगत परमार्थमहँ, ब्रह्मबादिनी तप निरत ।।

जे श्रद्धातें करें श्राद्ध विधिवत तिल तरपन ।
तिनपे किरपा करें प्रजा हित निग्त पितरगन ।।
ग्रन्न श्राद्ध शुचि खायँ विष्रमुखतें स्वीकारें ।
प्रजा वृद्धि बहु होय यही मन सदा विचारें ।।
पितर स्वधा उच्चारतें, सुर स्वाहा तें लेत हैं ।
दाता श्रद्धा निरखिकें, मन वाँ छित फल देत हैं ॥

दोहा—मनु पुत्रिनिके वंशकी, कथा कही शुभ घन्य । पहें सुनें जे प्रेमतें, होहि तिनहिं श्रति पुन्य ।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें मनुपुत्री वंशवर्णन नासक चतुर्थे श्रध्याय समाप्त

#### श्रथ पश्चमोऽष्यायः

#### [ ਖ਼ ]

दत्तकुमिर लघु सती रूप गुन की जो खानी ।

ब्याही शिवके संग भिक्तें भई-भवानी ।।

श्रर्भ श्रङ्ग दै भये श्रर्भनारीनट ईश्वर ।

सती सिरसको सती तज्यो तनु तति छान नश्वर ।।

हठ श्रथको शोधन कर्यो, जग कीरित श्रद्धय करी ।

पति निन्दा रूपी श्रमल, लगी देह छिनमहँ जरी ।।

बोले त्रिस्मय सहित त्रिदुर मुनिवरतें वानी। प्रभो ! कही का दच्च-सती को अक्रथ कहानी। पुत्री प्रान समान प्रजापित दच्च पियारी। शान्त मूर्ति श्रीशम्भु चराचर गुरु त्रिपुरारी॥ जामाता अह ससुरमहँ, किहि कारन अनवन भई। जा दुखतें दुहिता दुखी, भई क्रोध करि जरि गई॥

बोले सुनि मैत्रेय—विदुर ! सुनु शम्भु चरित प्रिय ।

हर गुन त्रघ हरि लेत होत हरिषत ग्रातिशय हिय ।।

तीरथराज प्रयाग याग मिलि करें प्रजापति ।

ग्राये ऋषि सुनि देव सत्र शोमे श्रद्भुत ग्राति ।।

श्वेत नील बसना बहिन, सुरसिर श्रघ रिवजा जहाँ ।

मिलें मध्य बटके निकट, भीर मई भारी तहाँ ।।

दूरि दूरितें दौरि दौरि देवादिक आये।
गङ्गा यमुना मध्य यज्ञ लखि सब इरषाये॥
उच्चासनपे विश्वजनक श्रीब्रह्म बिराजें।
चन्द्रमौति दिँग दिव्य तेज ग्विसम विभ्राजें॥
दच्च प्रजापति मानयुत, आये सब ठाढ़े भये।
विधि सम अपनी पीठ पै, बैठे ही हर रह गये॥

समुभि अवज्ञा दत्त्व कोपतें अष्ट मई मित । श्रक्तवरन मुख भयो, भृकुटि चिद्द वक मई अति ॥ नयन रक्त सम भये कोपकी किरनें छिटकें । कटकटाइकें दाँत पैर पृथिवीपै पटकें ॥ भुज उठाइ शिवक्ँ निरित्त, अग्रड बग्रड बोले बचन । क्यो द्विप लिल गूले कुकुर, कछु न कहें हर त्यों मगन ॥

बलबलाइ ज्यों ऊँट. मूठ बानी बहु जलपै।
श्रीह सम उगले गरल मनो बड़ पागल प्रलपै।।
बोल्यो —यह शिव श्रशिव मुंड माला नित धारै।
चिता भस्म तन लेपि हँसै रोवै किलकारै।।
हाय! श्रधम निरलज्जकूँ, सती सरिस तनया दई।
बिधि हठ मानी व्यर्थई, कन्या बिनु बर सम भई।।

बकै बात बहु बुरी बुद्धि विधिने हरि लीन्हीं।

कोध मान बश भयो पेट भार निन्दा कीन्हीं।।

तऊ नहीं संतोष भयो जल हाथ उठायो।

सम्बोधन करि शाप सबनिक् दक्त सुनायो।।

सुनहु समासद अवन दै, सत्रनि महँ शिव जायगो।

तो यह देवनिमें अधम, यशमाग नहिं पायगो।।

दैकें शिवक्ँ शाप क्रोधमें भरि चिल दीन्हों।

किछुने अनुचित कह्यो किछुक अनुमोदन कीन्हों।।

नन्दी दीन्हों शाप दच्च अज्ञानी होनै।

बकराको मुख होहि प्रतिष्ठा अपनी खोनै।।
शिवद्रोही जो निप्रगन, ते जगमहँ याचक रहें।

भ्गु बोले—जो नामके, शैव अशुचि न्ननि दुख सहें।

शौनक वोले—सूत ! शापकी कथा सुनाई । शिवनिन्दा तो हमें नेंकऊ नाहिं सुहाई ॥ शिव महिमा कछु कहो जगत् दृढ़ बन्धन तोरै । मनमहँ उपजै मोद सुधा अवननिमहँ घोरै ॥ काशीबासी शम्भु हर, त्रिशुरारी शिव सतीपति । नाम रटत भवभय कटत, गुन सुनि होवे चरन रित ॥

स्त कहें—'सुत जाम्बवतीने हरितें माँग्यो। लिख सौतिनि सुत डाह सौतिया मनमहँ जाग्यो।! श्रीहरि हँसिकें कहें—होहि सुत शिव श्राराधें। विषय भोग तिज नियम किटनव्रत यदि हम साघें।! हरि पत्नी श्राग्रह लिख्यो, गरुड़ चढ़े हिम गिरि गये। निवसें जहँ उपमन्यु सुनि, लिख श्राश्रम हरिषत भये।।

मुनिनें निरखे कृष्ण यथाविधि स्वागत कीन्हों।
श्रद्धत, तुलसी, पुष्प, श्रद्धं चन्दनयुत दीन्हों॥
किर पूजा स्वीकार कहें—मुनि! हर गुन गाश्रो।
शिवके सुखद प्रसंग प्रेम तैं मोहिं सुनाश्रो॥
मुनि बोले—इहि थल विमो! बहुत वरसतें हों रहूँ।
सिद्धि श्रसुर सुर जिन लही, कछुक कथा तिनकी कहूँ॥

हिरनकशिपुने प्रमो! यहीं बर दुरलम पाये।
विद्युन्प्रम मन्दार बली बनि देव हराये॥
याज्ञबल्क्य श्रीव्यास स्त्रीर शाकल्य महामृनि।
प्रन्थकार बड़ भये नाम शिव रिट हरगुन सुनि॥
स्त्रीर कहाँ तक स्त्रच कहूँ, हों दिरद्रता तें दुखी।
मातु बचनतें शिव मजे, भयो शम्मु बरतें सुखी॥

मुनितें पूछें कृष्ण—कहो सब कथा बिप्रवर ।

ब्याव्रपाद सुत कहें —सुरिम निहेँ रही मोर घर ।।

एक दिना कहुँ पियो दूघ घरपै निहेँ होई ।

माँग्यो माँतें ग्राइ सुनत जननी मम रोई ॥

मैंने इठ जब करी बहु, चून घोरि जलमहँ ट्यो ।

पीयो परि पय स्वाद निहेँ, मेरे मन ग्रति दुख मयो ॥

श्रम्मा ! यह पय नाहिँ मोहिँ तू च्यों बहकावै ।
श्रमृतोपम श्रतिश्वेत मधुर पय च्यों न पिश्रावे ।।
मम हठ निरखी मातु नयनतें श्रश्रु बहावे ।
बार बार पुचकारि हृदयतें मोइ खगावे ।।
मैं पूछ्यो—घर सुरिम पय, होइ न च्यों हे जननि ! कह !
बोली—वेटा ! विष्णुको, सालोकी करत्त यह ॥

पुनि पूछ्यो—हे मातु! भगै यह कुलटा कैसे।

सुनि माँ बोली—करस! बताऊँ जाने जैसे।।

श्राशुतोष भगवान शम्भुकूँ जो त्र्राराघें।

तिनके दुरलम काज कपदीं छिनमहँ साघें।।

मधुसूदन! मम मातुने, महादेव महिमा कही।

उपजी सुनि शिवमिक्त हिय, शरन चरन हर को गही।।

स्राराधे शिव सहस बरस सब सुख तनु त्यागे । दये देवने दरस दुःख दारिद सब भागे ।। स्रज्ञर स्रमर बपु कर्यो दूधको सागर दोन्हों । कृपा कपदीं करी कृतारथ किंकर कीन्हों ।। सुनि हरिहूने हर भजे, सहस सुतनि शिव बर दये । है सतकृत ऋषि मुनिनि तें, कृष्ण द्वारकाकुँ गये ।।

ऐसे शिवकूँ शाप दत्तने दावन दीन्हों।
कर्यो न हरने कोप शाप सिर धारन कीन्हों।।
शापाशापी निरित निमन शिव निज गिरि धाये।
सहस सालको सत्र पूर्ण किर सब मिलि न्हाये।।
सुखद सिद्धिपद अधहरन, पावन पुर्य प्रयाग महँ।
अवस्त मण्जन कर्यो सब, गङ्गा बमुना मिलिहेँ जहँ॥

दोहा—दच्च प्रजापित मंदमित, हरतें राखे द्वेष । जिनको मंगल नाम शिव, किन्तु ग्रमंगल वेष ॥

इति श्री भागवत चरितके द्वितीयाहमें दचशाप नामक पंचम अध्याय समाप्त

# अथ् षष्टोऽध्यायः

# [ ]

कछुक काल महँ वात सत्रकी भई पुगनी।
किन्तु ईरवा अधिक दत्तके चित्त समानी।।
सोच्यो अत्र इक यज्ञ करूँ यह प्रया चलाऊँ।
सती शम्भुकूँ यज्ञमाँहिँ हों नाहिं बुलाऊँ।।
इहि बिधि मन महँ सोचिकं, यज्ञ बृहस्पतिसव रच्यो।
पशुपति निन्दा रूप जो, पाप द्वदयमहँ नहिँ पच्यो॥

नाहिँ द्रब्यकी कमी यज्ञके ठाट जमाये।
दौर दौरि सब ठौर ठौर घावन घरि घाये।।
देव, उरग, गन्धर्व निमन्त्रन सबनि पठाये।
किन्तु यज्ञके ऋषिप सदाशिव नाहिँ बुलाये।।
स्त्रित उमंग ललना भरीं, सत्रमाँहि सजिबजि चलीं।
प्रिय पति संग विमानमहँ, लागें विद्युत् सम मलीं।।

निरखीं प्रमदा सती पितिन सँग सुखतें गावति।
बैठि विमाननि विहँसि सिहावति श्रति हरषावति।।
पूछें—"मैंना! कहहु जाउ कहँ सब सुकुमारी"।
बोलीं—'तव पितु गेह यज्ञ उत्सव है मारी।।
श्रवई तुम च्यौं नहिं गईं, का कछु श्रनवन है गई।
श्रथवां रिस है प्रजापति, पत्री मखकी नहिं दई।।
१०६

विस्मय, लज्जा, हरष, मोद, उत्सुकता सब संग ।
भये महोत्सव सुनत पिता घर पुलके ग्रॅंग ग्रॅंग ॥
शिव समीप पुनि दौरि गईं बोलीं सुनु ग्रम्बहर ।
श्वसुर तुम्हार उदार करिं इक वृहत् यज्ञवर ॥
हॅसि मोले बाबा कहें—यह जग पिथक निवास है ।
हाय हाय होवे कहूँ, कहुँ उत्सव उल्लास है ॥

सती प्रेमयुत कहिं -प्रभो ! मित ज्ञान सिखास्रो ।
मोइ संग लै चलो नाथ ! पितु यज्ञ दिखास्रो ।।
दीना हूँ स्रित विभो ! व्यर्थ स्रत्र मत बहकास्रो ।
चलो बैलपै चढ़ां मोइ हर ! पकरि चढ़ास्रो ॥
शिव बोले -निहं निमन्त्रण, कस जार्वे भामिनि ! सुनो ।
स्रोटी बेटी वापकी, व्यर्थ लाउँती तुम बनो ॥

बात सत्य है पिता मित्र गुरु घर बिनु बोर्ले । जावे यदि वे निरिष्ठ नेहतें हियकूँ खोर्ले ॥ दोष दृष्टितें देखि रोषवशा मुँह मटकार्वे । तिनके घरमहँ भूजि कबहुँ निहं सज्जन जावें ॥ सती तुम्हारे बापने, कहनो अनकहनी कहीं । सबके सम्मुख समामहँ, भजी बुरी गारी दहंं ॥

सती कहें—तुम कृपा-सिन्धु योगेश्वर ज्ञानी।
वेद न पावें मेद पाहिं फिर कस श्रांममानी।।
श्रूको जो कछु मई गईकूँ नाथ विसारो।
पिता यज्ञ लै चलां, श्रासरा एक तिहारा।।
श्राम्मु कहें—"दालायणी! त्यागा हठ हरि-हरि भजो।
हों कबहूँ नहिं जाउँगो, जिह श्राशा मोतें तजो॥

समुमाई शिव सती बहुत विधि तक न मानी।

मई बुद्धि विपरीत विश्वपित हियमहँ जानी।।

पितृ नेह इत शम्भु रुष्टताका भय भारी।

फिरि फिरि आवें जाइं, हिंडोले सरिस विचारी।।

सर्पिनि सम निश्वास ले, कॅपै देह विद्वल भईं।

आँखिनिमहँ आँसू भरे, सती अनमनी है गईं।।

बहुरि विचारें चलूँ शम्भु नहिं देंगे अनुमित ।
छिन-छिन बीते कल्प कांटि सम चित चंचल अति ॥
यम करें सो होहि चलूँ हावै सो होवै ।
वह पाछे पछिनाय सुअवसर जो नर खोवै ॥
सती सतिनि महँ शिरोमिश, विकल वासना वश महैं।
अता उल्लंघन करी, बिनु पूछे ही चिल दहैं॥

समुफे शिव सर्वज्ञ सतीके सुकृत सिराये।

अतुचर नन्दी आदि तुरत हर संग पठाये।।

विनती सब मिलि करी भवानी वृषम विराजीं।

चँवर छत्र सिर लगे दुंदुमी तुरही बाजीं।।

यो सिं विज पितु घर चलीं, असगुन बहु मग महँ मये।

परि न ध्यान उतकूँ दयो, नन्दी खगपति सम गये।।

शिव इच्छाके विना पात निह हिलें नगिनके ।
नाहिं सती कछु कर्यो काज करवाये इनिके ॥
धर्यो सती सिय रूप शम्मु तब मन तें त्यागीं ।
इष्ट शिक मम मातु सिरस समुभीं तब मागीं ॥
गाजे बाजे बजहिं बहु, चहल पहल चहुँ दिशि हती
चिद्र नन्दो पै गण्नि सँग, यह माँहि पहुँची सती ॥

पिता न स्रादर कर्यो देखि म्हाँ स्रापनो फेर्यो।

डरके मारें सती माँहि कोई निंह हेर्यो।।

जननी भगिनी मिलीं प्रेमतें हिये लगाईं।

किन्तु न कोई बात सतीकूँ फेरि सुहाईं।।

जग जननी जगदम्बिका, स्रापनित स्रतिशय मईं।

ज्यापौ तनमहँ कोप स्रति, स्राग बब्ला है गईं।।

इत उत निरखें कहूँ शम्भुको भाग न पायौ । तातें बाखनि गुनों कोप देवीकूँ ग्रायौ ॥ यग्न ग्रनख तें प्रवल सती हिय ज्वाला क्यापी । काली चयडी बनी पिताकूँ समक्यो पापी ॥ पापी तें पैदा भयो, निहं तनु शिव उपभोग्य है । ग्राशुचि ताहि पितुयज्ञ महें, तजों जिही तो जोग्य है ॥

ऐसो निश्चय कर्यो कोपतें बोलीं बानी।
च्यों रे मङ्गलरहित शम्भुद्धेषी, श्रिममानी।।
कर्मकार्गडमें फँस्यो शम्भु महिमा निहं जाने।
सवतें हीं ही बड़ो बाप तू ऐसो माने।।
जिनके "शिव" जा नामकूँ, माव कुभावहुँ जे रटें।
तिनके सब दुख दुरित श्राघ, जगके छिन मिरमें कटें।

महत पुरुष मन मधुर चरन श्चरविन्द सरिस हर ।
पान करें मकरन्द मधुर भवभयहर सुलकर ॥
श्चर्यी पावें श्चर्य काम सब पावें कामी ।
करें कामना पूर्ण सबनिकी श्चन्तरयामी ॥
श्चर्य श्चनादि सुल दुल न कछु, राग द्वेषतें को रहित ।
तिनतें बैर विसायकें, कैसे होबै तोर हित ॥

घरमहीन जो कुटिल करै निन्दा हरि हरकी। गरमं सड़ासी पकरि जीम खींचे वा नरकी।। नाहिं तु मूँदे कान जपें शत नाम रामके। हरि हर द्वेषी सगे बन्धुहू नाहिँ कामके ॥ तोतें उपजी देह जिह, शिव उपयोगी रही नहिं। कैसे ऊँचो म्हों करूँ, जत्र हर दाचायिए कहिं।। ऐसे कहिकें सतो श्रोड़िकें पीरी सारी। युगल नेत्र करि वन्द जगतको सुरति विसारी।। नाभि चकतें पान उठाये हियमें लाई। कंठ भुकुटिके मध्य अनिवतें अनव बराई॥ योग श्रगिनितं तनु तज्यो, लीन मईं शिव ध्यानमें। किन्तु कुटिल पितु दत्त्वके, जूँ रेंगी नहिँ कानमें।। देख्यो चरित विचित्र डरे सब जगके प्रानी। जगत सून्य 'सम भयो प्रलय वेला सब जानो ॥ धिक्कारें सत्र लोग दच्चकूँ देवें गारी। सम्मुख दुहिता मरी नहीं बरजी सुकुमारी।। पिता नहीं त्र्रति पतित यह, शिवद्रोही कलुषित हृदय। सिंह न्यात्रहू सुता लिख, छाँड़ि क्रूरता हों सदय 👭 सती देह निरजीव लखी शिवगण रिसियाने। यत्र नाश हित चले, श्रस्त्र निज निज सब ताने ।। भृगुने देखे भूत भयंकर विन्न करिङ्के। यज्ञ करहिँ विध्वंस दत्त्वके प्रान हरिङ्गे॥ यज्ञ विन्ननाशक ऋचा, पढ़ीं प्रकट ऋभु सुर भये। उनने मारे शम्भुगण, मये पराजित मगि गये॥ इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें सतीदेहस्याग नामक षष्ठ श्रध्याय समाप्त (पान्तिक पाठ तृतीय दिवस विश्राम)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# त्रथ सप्तमोऽध्यायः

## [ 0 ]

भूत प्रेत उत भगे, भगे इत नारद हरणै।
देखे विभु विश्वेश विराजें हिमगिरिवरपै॥
करी वन्दना विलिख विनयतें बोले बानी।
पिता कर्यो अप्रमान बरीं योगाग्नि भवानी॥
तव पार्षदगण अस्त्र लै, युद्ध करन उद्यत भये।
किन्तु करे भृगु प्रकट ऋभु, तिनहिँ देखि गण डरि गये॥

कर्यो कपरदी कीप अधर दाँतिनतें कार्टें। चढ़ी अुकुटि मुख लाल श्रोठ जिह्नातें चार्टे।। भिर्के रिसमें एक जटातें बाक उखार्यो। कटकटाइकें दाँत पट्ट पृथिवीपै मार्यो।। मारत ई श्रिति विकट नर, कारो श्रंजन गिरि सरिस। प्रकट्यो भीषण सहस भुज, घेरीं तनुतै दशहु दिस।।

बोल्यो—हे विश्वेश ! बतात्रो किनकूँ मारूँ ।
सोलूँ सबई सितत सकत संसार सँहारूँ ॥
कद्र कोप करि कहें—ग्रस्त ग्रपने सहारो ।
दम्भयत्रमें जाय दत्तकूँ ग्रबई मारो ॥
सुन्त भयंकर कद्र गण्, हा-हा हू-हू करि चते ।
कर कंकण माथे मुकुट, किट किंकिणि माला गते ॥

भूत, प्रमय, बैताल, विनायक, बदुक, डाँकिनी।
गुह्मक, कर्पट, चेत्रपाल, सँग चली साँकिनी।।
नव दुर्गाक चलीं कोप करि गर्जीत तर्जीत।
वीरमद्रके संग नगिन मग मदीत फदीत।।
विकट वेष वाहन विविधि, मीषण कोलाहल करिहाँ।
वीरमद्र सेना निरिल, नर नारी सबहीं डरिहाँ।

श्राव गिन्यो निहँ ताव यज्ञकी श्रागि बुक्ताई।
श्रात्वक् लीन्हे पकिर धमाधम करी कुटाई।।
भृगुकी दादी मूँछ सफाचट करी उखारी।
भगकी फोरीं श्राँखि वतीसी पूषा कारी।।
प्रजापतिनिके जज्ञमें, जिनि जैसें शिवकूँ लख्यो।
दच्चयज्ञमें तिनिन तस, ततिछुन ताको फल चख्यो॥

सबतें पीछे शम्भुससुरकी बारी श्राई। वीरभद्रने पटकि दच्चे खड्ग चलाई।। किन्तु न मार्यो-मरै सर्वानेकूँ चिन्ता व्यापी। कौन जतनतें मरै सती-घाती जिइ पापी।। सहसा सूभी युक्ति इक, बिल पशु सम सिर मोरिकें। फेक्यो जरती श्रिगिनिमें, घड़तें सिरकूँ तोरिकें।।

शौनक पूछें—'सूत ! कलहको बीज बतास्रो । मान्यों कस शिव वैर दच्चने सो समुक्तास्रो ॥ सूत कहें—''मुनि ! कलह कामनातें ई होवै । काम कोघतें उपिं सुमित सद्गुन सब खोवै ॥ विधितें उपज्यो काम जब, कामातुर ऋषि मुनि मये । बरजे जब श्रीशम्भुने, तब सब लिजित है गये ॥ विधिने त्राज्ञा दई काम शिव चित्त विगारों।
निरविकार श्रीशम्भु काम का करै विचारों॥
मलयानिल सुबसन्त सबनि मिलि शक्ति लगाई।
किन्तु मिलनता नहीं महेश्वर मनमहें श्राई॥
ग्रपनों-सो मुँह मदन लै, ब्रह्मादिक दिंग फिरि गयो।
निस्पृहता सुनि शम्भुकी, सबको मन विस्मित भयो॥

दच्च कर्यो तप महाशक्ति आराघीं विधिवत ।
प्रकटीं जगकी मातु कह्यो वर माँगो इच्छित ।।
दच्च कह्यो मम गेह प्रकट है चरित दिखाओं ।
शम्भु संग करि ब्याह प्रेमको मरम जताओं ।।
"एवमस्तु" माता कह्यो, दै वर अन्तरहित मई ।
ते ई कद्राणी सती, दच्च कुमारी बनि गई ।।

शिव होवें मम नाथ करें व्रत सती कुमारी।
विधिसन सुनि शिव प्रकट मये जहूँ दच्च दुलारी।।
देखि तेज, तप, शील शम्भुके मन श्रिति माई।
नित्य शिक निज जानि शिवा सहचरी बनाई।।
चन्द्र चन्द्रिका प्रमा रिव, सम श्रिमिन्न दोऊ मये।
दच्चयज्ञके कलहमें, प्राण सतीने तिज दये।।

सुनिकें शौनक कहें — कथा अब स्त ! सुनाओ ।

पिटि कुटि देवनि कर्यो कहा सो बात बताओ ।।

स्त कहें — सब देव बहुत ब्याकुल घबरावत ।

छिन्न भिन्न सब अंग गये विधिसन विल्लावत ।।

घाव दिखावहिँ रोइ सब, अंग भंग जो-जो भयो ।
देखि दशा दयनीय विधि, देवनिकूँ ढाढ़स दयो ॥

ब्रह्मा बोले—"बहुत बुरो तुम सबने कीन्हों। यज्ञनिके जो ईश तिनिहिँ मख माग न दीन्हों।। किन्तु मई सो मई शम्भुकूँ जाय मनाद्यो। चरनिनमहँ सब परौ यज्ञ पूरो करवाद्यो॥ ऋषि मुनि बोले—"कुपानिधि! हम सब शिवतें बहु ढरें। हम सबकूँ सँग लै चलें, दारुन दुख सबको हरें॥

मानि सर्वनिकी बात चले विधि गिरि कैलासा।
जह फूले वर दृक् केतकी, पनस, पलासा।।
देन, यक्ष, गन्धर्व, सिद्ध सब शिवकूँ सेवें।
पशुपति तिनकूँ सदा मनोवांछित पत्त देवें।।
बारह मास वसन्त जहँ, कुहू कुहू कोकिल करिहें।
विहरें, खग, मृग, विहँगवर, किर कलरव मनकूँ हरिहें।।

चहुँ दिशि देखे सिद्ध विनिध साधन सब साधत । जप, तप, जोग विराग श्रादितें हरि श्राराधत ॥ श्रोषितें इक सिद्ध श्रपर मंत्रनिकुँ जिपकें । कोई ठाढ़े रहें बहुत नानाविधि तिपकें ॥ सिद्धेश्वर शिवकुँ सदा, सेवैं सतत सुसिद्धगन । पितर, देवता, ऋषिनिको, निरिक्ष मयो श्रिति मुदित मन ॥

भरना भर भर भरहिँ मनों गिरि हँसिकें बोलत । कारे घूमें नाग मनहुँ नग इत उत डोलत ॥ कल्पवृत्तकी उठी शाख हिलि मनहु बुलाविं । थिकत पथिक लिख अतिथि मावतें दया दिखाविं ॥ आम, अनार, अशोक वर, वट, कदम्ब, पाटल, वकुल । पीपर, पाकर, विटप शुभ, शोमें वहु शतदल कमल ॥ कमल कुसुम ब्रिति सरल विमल सरवरमहँ सोहैं।
मँडरावें मदमत मधुपगन मुनि मन मोहैं।।
रित विलासतें थिकत चिकत सुररमनी न्हावें।
तनु कुंकुमकूँ घोइ सिललकुँ पीत बनावें।।
कहुँ किन्नर, किंपुरुषगन, प्रानिप्रया निज सँग लिये।
तनु पुलिकत उल्लिसित हिय, डोलें गलवाहीं दिये।।

सम्मुख निरख्यो विशद् विटपवर वटको सुखकर ।
सौ योजन श्रति सघन स्वच्छ सुन्दर श्रति मनहर ॥
ता तक तर तपयुक्त तापसिन मध्य महेश्वर ।
भूतनाथ मगवान् विराजें शिव परमेश्वर ॥
श्रद्धमाल गल चन्द्र सिर, जटा मुकुट श्रीगंग युत ।
करहिं ज्ञान उपदेश हर, जो पूछहिँ कछु ब्रह्मसुत ॥

सुनि विधिको आग्रागमन उठे संभ्रम सह श्रीहर।
अग्रावानीकूँ गये चरनमहँ नायो निज सिर।।
करत दर्गडवत देखि शम्भु विधि तुरत उठाये।
अद्धा मक्ति समेत प्रेमतें हिये लगाये।।
बोले ब्रह्मा—देव! तुम, मकरी सम जगकूँ रचहु।
रचि पालो क्रीड़ा करहु, जब चाहो छिनमहँ हरहु।।

यज्ञ श्रध्रो भयो कृपा करि दच्च जिवाश्रो।

मृगुकी दाढ़ी लगै देव भग नेत्र बनाश्रो॥

कस पूषा विनु दाँत खायँ कछु युक्ति बताश्रो॥

जस जानों तस प्रभो जज्ञकूँ पूर्ण कराश्रो॥

इर हाँसे बोलो—यज्ञपश्रु, को सिर शव घड़पै घरो।

जीवित होवे दच्च—मृगु, दाढ़ी बकराकी करो॥

मित्र नेत्रतें निरिष्त भाग भग श्रापनो पावें।
पूषा सन् पिसे पोपले मुखतें खावें।।
श्रध्वर्यू निज भाग श्रिश्वनी करतें लेंवें।
देटे जिनके हाथ सबिहेँ पूषा कर जेंवें।।
छित्र मित्र जिनके भये, श्रांग नये फिरितें लगें।
जाश्रो, सबके दुख दुरित, देखत देखत ही भगें॥

साधु साधु सब कहें शम्मुकी करें बढ़ाई।
बोले ब्रह्मा—'विमो ! विगारी बात बनाई !।
ग्रब चिलकें सब साज सत्रके शीष्र सजाग्रो।
फिरितें रोपौ ठाठ, यज्ञकूँ सफल बनाग्रो॥
विधि ग्रायसु सिर धारि शिव, सबकूँ सँगलै चिल दये।
बकरा सिर धरपै धर्यो, तुरत दच्च जीवित भये॥

निरखे सम्मुख शम्भु दच्च हिय स्वच्छ भयो श्रति।

रुद्र-द्रोहको मैल धुल्यो वर विमल भई मित।।

सती सुताकी यादि प्रजापतिकूँ है श्राई।

वाणी गद्गद भई प्रेममें सुघि विसराई।।

जैसे तैसे रोकि मन, बहुविधि शिव विनती करी।
दई सान्त्वना विविध विधि, सप्तुर लाज शिवने हरी।।

विधि हर आज्ञा पाइ यज्ञ आरम्म कर्यो फिरि।
ऋतिक, होता, सम्य कुग्ड चहुँ श्रोर रहे घिरि।।
भूत, प्रेत संसर्ग जनित सब मेंटि मिलनिता।
पुरोडास हरि अरिप करी सब विधि पावनता।।
पुरोडास हवि हाथ लै, ज्योंही दच्च ठढ़े भये।
ध्यान करत अखिलेश हरि, त्योंही परगट है गये।

निरिक्षि भिये सब मग्न उठे शिव सुरिन सहित विधि । नव जलधर सम वरन हरन दुख दुरित दयानिधि ।। क्रीट मुकुट श्रिति सुघर पीतवर वसन विराजें । श्वेत छत्र श्रद चँवर गले वनमाला भ्राजें ।। शक्क, चक्र, श्रिस, गदा, सर, दाल, पद्म, सारंग, धनु । श्रष्टवाहु श्रायुध लसें, गिरि फूली कन्नेर जनु ।।

इस्तुति प्रभुको करें दत्त, ऋत्विक्, विद्याधर । लोकपाल, सुर, इन्द्र, सिद्ध, ऋषि, सुनि, योगेश्वर ॥ यजमानी ऋष श्रम्नि, यत्त्व, गन्धर्व, विप्रगन । विविधि माँति करि विनय लगायौ हरि चरनि मन ॥ सबकी सुन्दर सुनि विनय, श्रिति प्रसन्न श्रीहरि भये । जैसी जाकी कामना, तैसे ताकूँ वर दये ॥

बिप्र कहें —हे विभो ! श्रापुई यह, सोम, घृत ।
मंत्र, श्रमि, कुश, सिमध देव ! तुम विल पशु श्रम् व्रत ।।
पुरोडास, यजमान श्रापुई हिवकूँ पावें ।
नाम कीरतन करत यह त्रृटि सब निस जावें ।।
प्यावें प्रेम पियूष प्रभु ! पुनि पुनि पैरनिमें परहिँ ।
शिवगण्कृत विध्वंस मख, ताहि विभो ! पूरन करहि ।।

विष्णु भये सन्तुष्ट सवनिकूँ शिद्धा दीन्हीं।
हौं, विधि, शिव सब एक भेदकी व्याख्या कीन्हीं।।
सबई हरषित भये कर्यो आरम्भ यज्ञ फिरि।
च्यौं नहोहि मल पूर्णं जहाँ तीनिहु विधि, हरं, हरि।।
अति प्रसन्न है प्रजापति, शिवजीको पूजन कर्यो।
सती यादि करि दक्षके, नेह नीर नयननि भर्यो॥

फिरि सब विधिवत विप्र पितर पूजे ऋषि मुनि सुर ।

मयो यज्ञ परिपूर्ण, गये सब जन निज-निज पुर ॥

प्रजापितिनिके ईश दक्ष मनमह ग्रिति हर्षे ।

वजें दुन्दुभी ग्रादि कुसुम सुरहुमके वर्षे ॥

दक्ष-यज्ञकी कथां जिह, विदुर ! यथामित सब कही ।

पूछो तुम जो हृदयमह , शंका ग्रव जो कछु रही ॥

इति श्रीभागतत चरितके द्वितीयाहमें दत्तयज्ञपूर्ति नामक सप्तम श्रध्याय समाप्त ।



### - **अथाऽष्टमोऽध्यायः**

# [. ]

विदुर कहें गुरुदेव ! सती तो शक्ति सनातन ।
शिव तिज स्रनत न जाहिँ सुनी जिह प्रथा पुरातन ॥
कैसे तिजकें देह मिलीं फिरि कस शंकरकूँ ।
जिहि ध्यावत तनु तजिहें फेरि पाँविहें तिहि वरकूँ ॥
सुनि बोले मैत्रेय मुनि, बिदुर ! सुनो इतिहास सब ।
हिमगिरि मेंनाकी सुता, सती महं जस कहूँ स्रव ॥

मेंना सेवा करी सुतासम सती देहमें।
प्रकटीं तनया होय मातु गिरिराज-गेहमें।।
चन्द्रकला सम बढ़त निरिल पितु श्रति हरषाये।
विरही शिव तप हेतु पास गिरिके इत श्राये।।
सुनत शैल सेवा करन, सुता सहित शिव सन गये।
कन्याकूँ कैंकर्य हित, गिरि श्ररपी हरषित भये।।

शिव योगी निष्काम विकार न मनमहँ आवै। इत तारक इक असुर प्रकटि सब सुरिन सतावै।। शिव सुत मारें जाहि सुरिन मिलि निश्चय कीन्हों। मेज्यो शिव दिंग काम छार इरने किर दीन्हों।। शिवहित तप गिरजा करिहं, ताप युक्त सब जग भयो। आशुतोष सन्तुष्ट है, मनवांछित फल दें दयो।। विविधि माँतितें करी परीचा शिव गिरजाकी ।

हद निष्ठा लिख वरी, कामना पुरी प्रजाकी ।।
विधि, हरि, सुर, गन्धर्व सम्रनि मिलि धूम मचाई ।
शिवको निरिख बरात स्वयं शोमा सकुचाई ।।
नित्य शक्ति शिवको प्रिया, अपनाई फिरतें वरी ।
शिव दुलहा दुलहिनि शिवा, रित लिख पति हित पग परी।।

काली, गौरी भईं हँसीमें कोप जतायों। देवी दया दिखाइ मगरतें बाल छुड़ायो॥ गनपति श्रौर कुमार पुत्र है श्रित ही प्यारे। बाहन चूहो मोर मक्त मय हरिवेबारे॥ शक्ति युक्त शिव विविध विधि, लीला प्राकृतवत् करिहें। जाहि सुनहिं जे मक्तजन, तिनिके श्रध छिनमहं कटहिं॥

स्व।मिन् ! पशुपित ! प्रमो ! दासके पाश छुड़ा छो । बगदम्बा ! माँ ! उमाँ वत्सक्ँ द्व्दय लगा छो ।। मटक्यो जगमहँ जनक ! शरन चरनिनमहँ दोजे । माँ ! अब गोद बिठाय चूमि सुख सुतको लीजे ।। यद्यपि हों अति अधमहूँ, तक पिता ! अपनाइ लै । मैयो ! साधन रहित सुत, कूँ हियतें चिपकाइ लै ।।

है अवर्म विधि पुत्र मृषा है ताकी जाया।

द्वै तिनके सन्तान दम्म सुत पुत्री माया।।

ते पित पितनी बने लोम शठता है जाये।

दम्पित हैकें तिनिन क्रोघ हिंसा उपजाये।।

हिंसा क्रोघ विवाह करि, किल दुएकि जिन संतती।

ग्रान्य युगनिमें छोन बल, होहिं बली किलमहें ग्राती।।

कित द्विकिते जने मृत्यु भय दोऊ बालक ।

दुलहा दुलहिनि बने क्रूर सब जगके घालक ।।

तिनि दोउनितें नरक यातना भये मृद्मिति ।

पापनिको दुल भोग करावें देहिँ दुःख अति ।।

जे अधर्मके वंशक्, स्वयं पहें सबतें कहें।

तिनके मनकी मिलनता, मिटै अन्त सुरपुर लहें।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें अधर्म व'श वर्णन नामक श्रष्टम श्रध्याय समाप्त



#### - अथ नवमोऽध्यायः

#### [8]

दोहा—विदुर ! केहूँ स्रव धुव-चरित, जिन कीये वश श्याम। बालकपनमहँ घर तज्यो, पुनि पायो ध्रुव घाम ॥ छुप्पय-शतरूपापति स्थायंभुव मनु तेज तपोयुत। प्रियवत श्रक उत्तानपाद तिनके हैं शुभ सुत ॥ महिषीं उत्तानपादकी सुरुचि सुनीती । किन्तु नृपतिकी अधिक सुरुचि पर्वापै प्रीती।। सुरुचि पुत्र उत्तम जन्यो, नृपको ऋति प्रिय है गयो। बड़ी सुनीति तिरस्कृता, तिनको शुभ सुत श्रुव भयो॥

परम सुन्दरी सुरुचि भूप वशमें करि लीन्हें। श्रुवको मातु सुर्नाति दुःख ताकूँ बहु दीन्हें।। प्रभु सुमिरन नित करें पुत्रकूँ जिही सिखावें। • वेटा ! जगमह पुरुष भाग्यहीत सब पार्वे ॥ हरि चिन्तन ही लाभ ऋति, हरि सुमिरन ही श्रेष्ठ सुल। परम कष्ट इरि विसमरन, शाखागतकूँ कवन दुख।।

एक दिनाकी बात गये श्रुव महत्तनि मीतर। उत्तमकूँ लै गोद मोदयुत बैठे नृपवर ॥ ललकि गोदमहँ चढ़न मनोरथ घ्रुवने कीन्हों। किन्तु सुरुचि रुचि निरिख गोद सुतनृप नहिँ लीन्हों।। श्रुव हियको इच्छा लखी, सौतेली माँ हँसि परो। सुमिरि सौतियाडाइकूँ, श्रुव माँकी निन्दा करी ॥ १२५

बालकतें यों बिहॅंसि बिमाता बोली बानी ।
बेटा ! व्यर्थ विषाद करें तू स्रति स्रज्ञानी ।।
यद्यपि राजा तनय किन्तु मम कोखि न जायो ।
तू सुनीतिके गरममाँहि किहि स्रघतें, स्रायो ।।
स्रव तप करि मम उदरतें, लेहि जनम सम्भव जबहिं ।
उत्तम सम नृप स्रङ्गमहँ, बैठि सकैगो तू तबहिं ।।

सुनत विमाता वचन कोध ध्रुवक् अति आयौ।
फरके दोऊ ओठ रोष सब तनमह छायौ।।
खिसियानों फिरि रोइ मातु दिँग चल्यो रिस्यानों।
मार्यो बालक सर्प दरखतें मिण्धर मानों।।
घदन करत निज सुत खख्यो, दौरि गोद माता खयो।
सुत मुखपै निज मुख घर्यो, चूम्यो पुनि धीरज दयो।।

बोली—बेटा ! बात बतादै च्यों तू रोवै ? च्यों निकासिकें नीर नयनको काजर घोवै ? पुनि पुनि पूछे मातु बात कछु नाहिँ बताई । तब पुरवासिनि कथा स्त्रादितें स्त्रन्त सुनाई ॥ सुनि सुनीति सब सौतिकी, सुत संबन्धी दुख कथा। सुरसि स्त्रनखतें ज्यों खता, गिरै मई त्यों हियव्यथा॥

सुत समुक्तायो मातु कृष्ण दुख दूरि करिङ्गे।
वे अनाथके नाथ शोक संताप हरिङ्गे।।
कमलनयन बिनु नाहिँ ताप-त्रय हरिवेवारो।
दीनबन्धु विनु वत्स ! हमारो कौन सहारो॥
को समृद्धि सुख परम पद, चाहो तो हरिपद गहहु।
रिट रसना हरि इप हग, सुमिरि चरित मधुवन बसहु॥

सुनी मातुकी बात पुत्र सुनि घीरज घार्यो ।

ऊँच नीच सब सोचि फेरि करतब्य विचार्यो ।।

जननीतें ध्रुव कहें—मातु श्रव श्राज्ञा दीजे ।

पथ मंगलमय होहि कृत्य श्रव सोई कीजे ।।

माँ इकलौते तनयकूँ, हिय लगाय श्राशिष दई ।

पितुपुरतें ध्रुव चिल दये, फैलि बात घर-घर गई ।।

दये प्रलोभन बहुत न श्रुव फिरि घरकूँ गदे।
दुख वन पथके सोचि करी निह शंका हिरदे॥
द्योंही आगे बढ़े मिले मुनि नारद ज्ञानी।
जग उपकारक देव बात श्रुव मनकी जानी।।
अधहर कर सिरपै धर्यो, बोले—वेटा! वाल त्।
अपेर ! मान अप्रमान का, क्रीड़ासक्त कुमार त्।।

वेटा ! जगमें जीव भाग्यतें दुख सुख पावै । जा घर अपने लौटि व्यर्थ च्यों घक्का खावै ।। अन बोले—हे विमो ! बात निहं बैठे मनमें । बाक बाण वहु विँधे विमाताके मम तनमें ॥ घर लौटूँगो तबहिं जब, सर्वोत्तम पद पाउँगो । निहं तो मुनिवर ! घोर तप, करत करत मिर जाउँगो ॥

मुनि प्रसन्न श्रिति भये देखि ह इता बालककी।
बोले—बेटा ! बात मातुकी श्रिति हो हितकी।।
सन्न रोगनिकी एक श्रीषधी हरि पद-सेवन।
जा कालिन्दी कूल धाम जहँ मनहर मधुवन।।
गोवरधन गिरिवर जहाँ, कृष्ण करें क्रीड़ा कलित।
लालित कुझ मुक्ति मूमिकें, चूमें हरि पद-रज सततं।।

जा करि मधुवन वास आशा जगकी तिज दीजो।
कार्लिदीमें तीन काल मज्जन नित कीजो।।
यम नियमनिकूँ साधि बाँधि श्रासन जो सुलकर।
पूरक कुंमक श्रौर नित्य रेचक करियो वर।।
मन, इन्द्रिय श्रक प्रान मल, मेंटो प्राणायामतें।
प्रत्याहार सम्हारिकें, चित्त लगय्यो श्यामतें।।

धरियो हरिको ध्यान भान जगको नहिं होवै।
श्रीहरिको शुभ ध्यान दुःख जगके सब खोवै।।
मधुमय सुखकर मृदुख सुधासम मनहर वैना।
सुन्दर खोल कपोल कमलमुख विकसित नैना।।
कर कङ्कण केयूर वर, कुंडल काननिमें लसें।
कक्नासागर प्रनतिप्रय, मन्द मन्द माधव हैंसें।

करतल, पदतल, श्रोठ, श्रधर श्रांत श्रक्न मनोहर।
मन्द मन्द मुसकान सजल जलधर वपु प्रियतर।।
काञ्चनकी कमनीय करधनी किट में श्रांजें।
शङ्क चक्र श्रक गदा पद्म करकमलिन राजें।।
यों वेटा ! मगवान को, ध्यान करेगो नेमतें।
तो निश्चय करनायतन, प्रकट होयेंगे प्रेमतें।।

पूजा प्रभुकी प्रेम सहित करियो मधुवनमें।
घरियो जो कछु मिलै मावतें हरि—चरननमें।।
द्वात्तीदल, जल, फूल, मूल फल जो मिलि जावें।
भाववस्य भगवान् प्रेमतें सोई पावें।।
गोवरधनकी शिला वा, विट्या शालिगरामकी।
करियो सेवा नेमतें, कृपा होहि घनश्यामकी।।

द्वादश अच्चर सिरंस अंच्ड हैं मन्त्र न दूजो। वाहीतें फल फूल सिहत हरिक्टूँ नित पूजो॥ किर आवाहन प्रेम सिहत आसन फिरि दैयो। पाद्य अरघ आचमन स्नानं जलतें करवैयो॥ वस्त्र और उपवीत दै, गंघं धूप दीपादि किर। तब नैवेद्य फलादि मुख, शुद्धि फेरि द्रव्यादि घरि॥

करिकें पूजा विविध माँतितें विनती करियो । यों सब मनके मैल मेंटि चितमें हरि धरियो ॥ जो नर पूजें भावभक्तितें बेटा ! उनकूँ । मन वांछित फल देहिं कल्पतरु सम हरि तिनकूँ ॥ अरथ धरम श्रद काम सुल, मोच्च देहि श्राश्रितनिकूँ । किन्तु न चाहें भक्त कछु, केवल चाहें मिककूँ ॥

शिद्धा दोद्धा पाइ गमनकी स्त्राज्ञा खीन्हीं।
स्त्रित प्रसन्न श्रुव मये द्राडवत् चरनिं कीन्हीं।।
मुनि सिरपै कर घर्यो, दई स्त्राज्ञा हिय इरवे।
इद-प्रतिज्ञ है चले सुमन नमतें बहु बरवे।।
करि प्रदिख्या प्रेमतें, बार बार बिनतो करी।
श्रुव तप हित बन चिल दये, तनु पुलकित सुमिरत इरी।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाह में ध्रुव वनगमन नामक नवमाँ श्रध्याय समाप्त ।

# ऋथ दशमोऽध्यायः

### [ 80 ]

इत सोचें उत्तानपाद रूप महलनिमाहीं। च्यों गोदीमें चढ़त पुत्रकूँ लीयो नाहीं ।। हाय ! कुमति मन बसी फूल-सो लाल गँवायो । यों सोचत मन दुखित कमल मुख रूप कुम्हलायो ।। भुवकूँ इत करिकें विदा, नारद मुनि नृप दिँग गये। विविवत मुनि पूजा करी, अति हरिषत भूपति भये।।

पूछें नारद-नृपति ! कमल मुख च्यों मुरकायौ । श्चरथ घरम श्चर काम श्चपर करतव्य नसायौ ।। कें नृप ग्रति दुखित कहें-"हीं नाथ! ग्रभागी। नारीके वश भयो कानि कुलकी सब त्यागी।। प्रमदा क्रीडामृग बन्यो, सुधि बुधि मेरी नसि गयी। कुंसुम सरिस सुकुमार सुत, तज्यो कुमति मन बसि गयी।।

हँसि नारद मुनि कहैं-- नृपति ! चिन्ता नहिं कीजै । प्रभु सरबज्ञ समर्थ चित्त तिनि चरननि दीजै।। सुत प्रभाव निहं विदित सुयशतें भुवन भरेगो। करि न सकें जो लोकपाल सो काज करैगो।। है कुतार्थ अति बेगि ही, तत्र चरनिमहँ आहगी। त्रिसुवनमहँ विख्यात है, यश तुम्हार फैलाइगी।। कहि सब सुत संबाद मये श्रन्तरहित मुनिवर ।

रूप हिय फाटन लग्यो गये श्रुवकी माता घर ॥

परे पैर फाट खींचि देवि चरनि लिपटानी ।

सुरुचि स्वच्छ हिय कही सेविका हों तुम रानी ॥

त्याग विना सुल होहि निहं, त्याग प्रेम विकसित करत ।

यह तिब श्रुव जब बन गये, तब तीनिहु हिलिमिलि रहत ॥

इत ध्रुव आयसु पाइ गये पावन मध्रवनमें।
अधिक चटपटी लगी कृष्ण दरशनकी मनमें।।
कालिन्दीके कृल पहुँचि अतिशय सुल पायो।
असित सिललों न्हाय ग्वा दिना कछु निहं लायो।।
तरिण्तिन्जा तट बसिंह, हिय लागी लौ श्यामतें।
अव तक वह थल ख्यात है, ध्रुवटीलेके नामतें।।

फल फूलनितें लदे नम्न पादप जह मनहर।

शुक्त पिक मत्त मयूर करें कोकिल कलरव-नर।।
स्वच्छ सिललतें भरे सरोवर सुलकर जह तह ।
तिनमें विकसित कमल भ्रमरगन गुंजें जिनमह ।।
कालिन्दीकी कलितधुनि, सुनि सब संशय मिंग गये।

ऐसे मधुननमह निवसि, भ्रुवजी श्राति प्रमुदित भये॥

करीई कठिन तप सततिचत्त प्रभु चरन लगायो। कछु दिन तीसर दिवस फेरि कछु छुटवें लायो।। नौदिन बारह दिवस ग्रंतमहँ भोजन त्याग्यो। वायु खाइकें रहें ध्यान भगवतमहँ लाग्यो।। एक पैरतें ट्रॅंठ सम, निश्चल हैकें थिर मये। सब थल निरखें श्यामकूँ, तन्मय हिरमें है गये।।

रोके इन्द्रिय द्वार चित्त इतउत न चलायौ। बिश्वम्भर हियधारि ध्येयमें ध्यान लगायौ।। क्की सबनिकी स्वाँस जीव सन्नई घनराये। डगमग डोले घरनि लोकपालहुँ श्रकुलाये।। सोचें असमयमें प्रलय, किहि कारन जगमें भई। हेतु कडा सहसा अवहिं, स्वाँस सबनिकी रुकि गई।।

दीनबन्धु के द्वार गये दौरे देवादिक। हाथ जोरि सब कहें-प्रभो ! जगके प्रतिपालक ।। भयो कहा जिह देव ! चराचर च्यों दुख पार्वे । सबकी स्वाँस प्रस्वाँस च्यों नहीं स्त्रावें जावें।। शरणागतवत्सल विमो ! भयहारी सब भय हरहिं। बेगि छुड़ावहु बिपतितैं, बार बार विनती करहिं।।

सुनि देवनिकी विनय कहें प्रभु---मत घबरास्रो। भयकी नहिँ कछु बात न चिन्ता मनमें ला ह्यो ॥ मचल्यौ मेरो बालभक्त इक अवई जाऊँ। करिकें प्यार दुलार विविध विधतें समुभाऊँ ॥ वाक प्राय्तें विद्ध है, करे तपस्या कठिनतर। मुँह माँग्यो बर देउँगो, सेवककूँ सब मुलम वर।।

ंदेव गये निजधाम सजे धनश्याम इमारे। शक्क, चक्र, अरु गदा पद्म कर कमलानि घारे।। पीताम्बर फहरात जात विद्युत सम चमकै। मिणिमय मनहर मुकुट श्रलक सँग दमदम दमकै ॥ भक्त दरसकूँ व्यप्र श्रति, उपमा किहि सम देहि किन । गरङ्गीठि चिंद जाहिं ज्यों, अस्ताचलक् सहसरिब ।। माधव मधुवन लख्यो तहाँ थिर बालक ठाढ़ो।
देख्यो बालक हेज हियेमें हिरके बाढ़ो।।
अन्तरहित निजरूप हियेतें ध्रुवके कीन्हों।
इत उत निरखै नेत्र खोलि हिर सम्मुख चीन्हों।।
पर्यो दंडवत् भूमिमें, तनिक न तनकी सुधि रही।
तनु पुलकित गद्गद गिरा, प्रेम समाधि दशा लही।।

प्रेम मगन ध्रुव भये सतत श्रीहरिहिं निहारें।
इस्तुति कैसे करूँ विकल है वाल विचारें।।
जानी हरि हिय बात शङ्कतें वदन छुवायो।
भये वेदमय बचन ज्ञान विज्ञान लखायो।।
वेद शास्त्र सम्मत बचन, शङ्क छुवत मनमहेँ जगे।
गद्गद बानी मुदितमन, विनती ध्रुव करिवे लगे।।

## ध्रुव—स्तुति

जो सब हिय निवसहिँ घट घट प्रविसहिं, सब करनि विकसावें । जो एक अन्पा, सब जगरूपा, तिनि चरनि सिर नावें ॥ जो रचिं जगतकूँ, करन असतकूँ, जीव रूप है जावें । विन एक अनेका, सबको तेखा, रखिं फेरि मरमावें ॥ ते पुरुष अभागी, प्रभुपद त्यागी, विषय भोग जग माहें । जे तव पद ध्यावें, पद तब पावें, जनम मरन छुट जाहें ॥ है कथा तुम्हारी, सब दुखहारी, जो नर मुनें मुनावें । ते होहिं कृतारथ, भक्त यथारथ, भुक्ति मुक्ति टुकरावें ॥ पुनि पुनि पद ध्याऊँ, यह बर पाऊँ, तव भक्ति सतसंगा। तब-जन अनुरागी, अतिबड़भागी, छिन छिन पुलकहिँ अँगा॥

तिनके तुम स्वामी, अन्तरयामी, सब तुममहँ मिलिजावें।। जिन अज शिव ध्यावें, कमल कहावें, तिनि चरनि सिरनावें।। जो अज अविनासी, नित्य उदासी, जगहित धरि अवतारा। करि, पालि, सँहारें, खलदल मारें, होहि न नेंक विकारा।। तुमकूँ जो सरबस, अतिशय प्रियरस, समुभैं ते बड़भागी। हम् मिलन मंदमित, दीन दुलित अति, विषयिनके अनुरागी।। कहुँ शरन न हमकूँ, जननी तुमकूँ, समुभि उतिहकूँ धावें। पद पङ्कज मनहर, अधहर मुलकर, तिनमहँ शीश नवावें।।

सुनि बिनती हिर कहें कहँ—मन बाँछित तेरो ।

पावै दुरल्म श्रेष्ठ श्रन्त तू श्रुवपद मेरो ।।

किर छत्तीस हजार बरष पृथिवीपै शासन ।

भोगो भोगनि किन्तु रहै मम चरनिमहँ मन ।।

यों बर दैकें बरद हिर, श्रन्तरिहत छिनमें मये ।

किरकें पश्चात्ताप बहु, श्रुब निज घरकूँ चिल दये ।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें ध्रुवनारायण दर्शन नामक दसवाँ श्रध्याय समाप्त



#### अथ एकादशोऽध्यायः

### [ ११ ]

कहें बिदुर — गुरु ! विष्णु दरस करि भयो ताप च्यों ! बोले मुनि — सुनि श्रुविह चित्तमह सोच भयो यों ।। श्रूरे ! मोच्चपित पाइ मोच मैंने निह मागी। परुष विमाता बचन यादि करि ईर्ष्या जागी।। हाय! नृपति दिंग जाइ मम, माँगी चावलकी मुसी। तुच्छ भोगहित भजे हरि, हिय कुबुद्धि कैसी घुसी।।

हाय ! पाइकें लाल काँच लै ताहि गँवायो । हाय ! सुरिन मित भ्रष्ट करी श्रुवपद श्रपनायो ॥ छै मिहेनामें मिले मोहि माघव मदहारी। तक न माँगी मुक्ति गई मेरी मत मारी।। माँग्यो सोनो एक पल, दिँग सुमेघके जाइकें। प्यासे गंगातट गये, पीयो पय न श्रघाइकें॥

पूछें शौनक—"स्त! दरश दुरलम ग्रति हरिके।
पाये श्रुवने मास मात्र छै ही तप करिके॥
बहुत दिवस तक करत करत तप मुनि मिर जावें।
किन्तु न भाँकी नटनागरको छिनकूँ पावें॥
कहें स्त—"मुनिवर! मुनहु, होहि चरम जिनको जनम।
नाम मात्र साधन करें, होहिं प्रकट पूरव करम॥

एक करै तप सहस बरस परि सिद्धि न पाने ।

एक दिना दस करै सिद्ध चटपट है जाने ।।

एक राति दिन पढ़े यादि संथा निह होने ।

एक सुनतही यादि करै फिरि सुखतें सोने ।।

पाप, पुर्य, दुष्कृत, सुकृत, होहिं उदित बहु जनमके ।

सिद्धि ब्रसिद्धि ब्रधीन निहं, ततिछन कीन्हें करमके ।।

पाँच दिना तप कर्यो भद्रतनु भये मित्र हरि।
तिन गुरु तप अति कर्यो भये हरि दरश नहीं परि।।
ऐसेही भ्रुव पूर्व जन्ममहेँ हरि आराधे।
जप, तप, संयम, नियम कुच्छ आदिक व्रत साधे।।
संग दोषतें बिप्रतें, प्रकट राजकुलमें भये।
मास षष्ट में सुकृत बश, सफल मनोरथ हैं गये।।

मुक्ति चाह हिय होय संग विषयिनि को त्यागे।
भोगनितें मन रोकि देखि कामिनिकूँ मागे।।
जैसे जल थल नीच निरिष उतकूँई दरके।
तैसे मोगनि देखि चित्त उतकूँई सरके।।
मुक्तिबन्धकी साधु खल, संगति सच्ची युक्ति है।
बिषयिनिके सँग बन्ध है, साधुनिके सँग मुक्ति है।

पूर्वजन्ममहँ रहे तपस्वी ध्रुवजी मुनिवर।
राजपुत्र सँग कर्यो विषय सुख लागे सुखकर।।
चिन्तनमें आसिक्त बढ़ी विषयनिमहँ उनकी।
इन्छा मनमें मई राजसी सुख मोगनि की।।
अन्त समय मनमहँ रहै, जैसी इच्छा जासुकी।
अपरजन्ममहँ भावना, पूरी होवै तासुकी।।

काम करै कछु किन्तु न इच्छा फल की होवै।

सुखमें फूले नहीं दुःखमें दुखी न रोवै।।

कृष्णार्पण करि करै शुमाशुम सोंपै उनकूँ।

करै करम करतन्य धरै हरि चरनिन मनकूँ।।

कर्यो कहँ जो कदंगो, सब कछु प्रभु तुमई करो।

कर्ता मोक्ता हौ नहीं, कर्यो तुमनि तुमई मरो।।

जा विधि राखें राम रहें ताही विधि सज्जन।
जो करवावें करें भले ही निन्दें दुरजन।।
कृष्ण प्रीति ही करम कामना जगकी त्यागें।
प्रेम छाँडिकें भक्त कृष्णतें कछु नहिं मागें।
ध्रवजी यह सब सोचिकें, खिल मनहिं मन द्यति भये।
तप करिकें ग्रपवर्गपति, तें जगके सुखई जये।।

पितानगर श्रुव चले भाग्यक् दुरबय मानत।
इत तृप बार्ता सुनी सिद्ध है सुत पुर श्रावत।।
सुनत प्रेममें विकल मये निज भाग्य सराह्यो।
मानों मिर मम पुत्र मृत्युके सुखतें श्रायो॥
सुनत सुखद संबादक्, श्रुति प्रसन्न भूपति भये।
श्रुव्न, वस्न, घन, घान्य, मिण, सुक्ता विप्रनिक् दये॥

भूपति श्रायसु दई साज स्वागतके साजे। शंख, दुंदुभी, पण्व मांगलिक बाजे बाजे।। बस्त्राभूषन पहिन कुमारी कन्या श्रावें। दिध श्रद्धत लें फूल-खील ध्रुवपै बरसावें।। श्रागे श्रागे विप्रगन, करत वेदध्विन चिल दये। मंत्री रानी सबनि लें, सुत स्वागत हित नृप गये।। देख्यो उपवन निकट फूल सम सुतकूँ स्त्रावत ।
गावत गुन गोविन्द स्त्रमीरस-सो बरसावत ।।
उतरे रथतें भ्रपटि तनयकूँ हृदय लगायो ।
बार बार मुख चूमि गोद में लाल बिठायो ॥
पर्यो पैरपै पुत्र जब, पुलकित सब स्त्राँग है गये।
जनु प्रेमासव पान करि, भूप भाव भावित भये॥

मेंटि पितातें तुरत मातुद्धिंग ध्रुवजी आये।
दोऊ मातिन पैर कपट छुल तिज लिपटाये।।
मई सुनीती बिकल सुक्चि उठि आशिष दोन्हीं।
भेंटे उत्तम ललिक मातु सुश्रूषा कीन्हीं।।
मातु प्रेम मूच्छां तजी, सुतक् हिये लगाइकें।
सिर सूँच्यो चूम्यो बदन, कीन्हों प्रेम अधाइकें।

हिथनीपै इक संग चढ़े ध्रुव उत्तम भाई।
धूम घामतें चले विविध विधि पुरी सजाई।।
गली, द्वार, यह, चौक, राजपथ करें कराये।।
केरा बन्दनवार बाँधि बहु भाँति सजाये।।
दिधि, श्रच्चत, फल, फूल, जल, पीरी सरसौं खील सब।
छिरकें कन्या कुल वधू, ध्रुवजी जित जित जाहिं जब।।

सबतें सतकृत भये गये महलिन के भीतर।
लालित पालित भये जनक जननीतें घ्रुबबर।।
सब सुलके सामान सजे शालामें सुलकर।
दुग्धफेन सम श्वेत सुलद शैया शुभ मनहर।।
असन सरस अतिबर बसन, शोभायुत मिण्मिय भवन।
विमल बाटिका कमलयुत, सर लिल होवै सुदित मन।।

पाइ पिताको प्यार बिताई बाल श्रवस्था।
तरुन मये पितु संग करें सब राज व्यवस्था।
सबकी सम्मति समुिक भूप सिंहासन दीन्हों।
मंत्री पुरजन प्रजा सबिन श्रिमिनन्दन कीन्हों।।
राज्य मार श्रुवकूँ दयो, नृप तपहित बनकूँ गये।
सुनत भूप श्रुव श्रवनिष, होवें मंगल नित नये॥

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें श्रुवराज्य तिलक नामक ग्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



### श्रथ द्वादशोऽध्यायः

### [ १२ ]

बोली इक दिन मातु—बहू अब बेटा आवै।

मेरे पूजै पैर तोइ भोजन करवावै॥

रन्त अनु रन्त अनु करति फिरै मन मोद बढ़ावै।

बहू संग लिख तोहि सफल जीवन है जावै॥

हँसे जननि ममता लखी, मुदित मातु मन अति भयो।

कन्या अमि शिशुमारकी, संग व्याह अब करि लयो॥

पुत्र भये हैं कल्प श्रीर बत्सर सुखदाई।
दूसरि जाया इला पुत्र उत्कलकूँ जाई।।
उत्तम मृगया हेतु गये श्रविवाहित बनमहँ।
भयो यत्त सँग युद्ध प्रान त्यागे तिन रनमहँ॥
सुक्वि पुत्र ढूँढ़न गई, दावानलमें जरि मरी।
यत्तनिपै श्रति कोप करि, तुरत चढ़ाई ध्रुव करी।।

चढ़े चैत्ररथ चले यच कुलकूँ संहारन ।
देखी हिमगिरि पार पुरी अलका अति पावन ॥
धूधू करिके शङ्क युद्धकूँ वेगि बजायो ।
सुनि यच्चिनेने तुरत समरको साज सजायो ॥
खिड़वे आये यच्च मिलि, निहं अवसर ध्रुवने दयो ।
मारे सबके सिरिन सर, बड़ बिस्मय सबकूँ मयो ॥

सबई मिलिकें यद्म अनेले ध्रुवपै भापटे।
चाप चन्न सम चले चहूँ दिशि चटचट चटके।।
खड्ग, परिव, तिरस्र्ल, परश्वव, शक्ति, भुसुन्डी।
चलें दनादन समरमाहिं बिहरै रण चयडी॥
एक बार ध्रुवरथ दक्यो, यद्मनि बाण्मितें जबहिं।
रिव नीहारहिँ फारि ज्यों, प्रकटे रथ निकस्यो तबहिं।

श्रुव फिरि मारे बान धुसे यद्धनिके तनमें। घायुल हैकें गिरे भगे गिरि बन उपवनमें।। फिरि प्रकटाईं विकट कपट माया शत्रुनिनें। श्रुवक्रॅं नाम १,हात्म्य जतायो खस्य मुनिनिनें। तुरत चढ़ायौ घनुषपै, श्रुव नारायण श्रस्त्रक्रॅं, यद्ध श्रसंख्यहु मिरि गिरे, बचे भगे तिज शस्त्र क्रॅं।।

निरित पौत्रको कृत्य दुित मनु ध्रुव दिँग आये।
प्रेम भरे अति सरस बचन किह किह समुक्ताये।।
बस, बेटा! बघ ब्यर्थ न उपदेवनिको किर अब।
बंशवृद्धिके हेतु न यच्चिततें तू लिर अब।।
सहनशीलता दया अरु, मैत्री समतातें हरी।
होहिं तुष्ट इन गुननितें, च्यो हिंसा इनकी करी॥

श्चरे, जगतमहँ कौन जिवावें को किन मारें। जगकूँ वेई रचें श्चंतमहँ वे संहारें॥ जीवनिकूँ उपजाय जीवतें जीव जिवावें। मारें जीवनि जीव बहे छोटनिकूँ खावें॥ नहिँ यच्चित तब बन्धुक्व, कोन्हों सब हैं दैवबस। कोष बैरकूँ त्यागि श्चब, सब ईश्वरकृत समुक्ति श्चस॥ लोकपाल .शिवसला, धनद यद्यनिके ईश्वर । द्या याचना करो देहिंगे तुमक् ग्रुम बर ॥ जब तक करें न क्रोध पैरपरि बिनय सुनाम्रो । हाथ जोरि है नम्र शरन उनकी तुम जाम्रो ॥ विविध माँति सममाइकें, मनु म्रन्तरहित है गये। करिकें पश्चात्वाप बहु, म्रति विनीत भ्रुवजी भये।

गुरुबन आजा करें ताहि .जे सिरपै धारें।
छाँड़ें तर्क कुतर्क करें 'फट बिना बिचारें।।
ते बगमहें घन धान्य सुयशके होवें भागी।
अन्त परमपद पाहिँ बनें प्रभुके अनुरागी।।
अुब सुनि अद्धा सहित सब, मनु आजा स्वोकृत करी।
यद्धनि प्रति हिंसा जगी, ज्ञान अभिमहें सो जरी।।

श्रुवक् समुक्त्यो शान्त वनद हिँग उनके आये।

बोले वेटा! बीरकाज करि काहि लजाये।।

यद्ध न मारे तुमनि उननि नहिं उत्तम मार्यो।

कर्र काल सब करै कालतें सब जग हार्यो।।

मनु आज्ञा मानी तुमनि, अति प्रसन्न मम मन भयो।

बर माँगो मन भावतो, बिहँसि धनद ध्रुवतें कहो।।

हाथ जोरि ध्रुव कहें — क्रुपा करुनाकर कीजे । हरि चरनि अनुराग दयाकरि मोकूँ दीजे ॥ शंभुसखा सुनि कहें — सदा तुम मक भूपवर । कृष्णा चरनमहँ मिक तुम्हारी बढ़े निरंतर ॥ यों कुवेर घरदान दै, तत्िकुन अन्तरहित भये। स्वम सरिस घटना भई, ध्रुव देखत ही रहि गये॥ श्राये निज पुर करे यज्ञ बहु बैमव बारे।
पुर्य मोगतें पाप यज्ञ तपतें सब जारे।।
सुत, दारा, घन, धान्य जानि नश्वर सब त्यागे।
राज पुत्रकूँ सौंपि सतत तपमें ई लागे।।
करे सकृत सब सुल लहे, फिर ध्रुव वनवासी मये।
तिज सबरे गृह मोग सुल, बदरीबनकूँ चिल दये।।

बदरीबनमहँ जाय श्रालकनंदामें न्हाये।
श्राप्ति मुनि दीन्हें कंद, मूल, फल तेई खाये।।
रहें तहाँ श्रुब करें साध्यहित नित प्रति साधन।।
प्रेम भावमहँ मम निरन्तर हरि श्राराधन।।
परम प्रेमकी सब दशा, स्वतः प्राप्त तिनकूँ मई।
द्रवित हृदय सागर बन्यो, श्रांखियाँ वर्षा बनि गई।।

इक दिन खंख्यो विमान उत्तरतो नमतें श्रावत । चकाचौंघ-सो करत छटा चहुँदिशि छिटकावत ॥ श्रक्ण कमल दल नेत्र निहारे पार्षद हरिके । करि प्रणाम घुव उठे तुरत श्राये दिँग उनके ॥ ध्रुव जीत्यो हरिपद तुमनि, बोले नंद सुनन्द तब । मेज्यो दिव्य विमान हरि, चढ़ें करें नहिं देर श्रव ॥

श्राज्ञा सबतें लई चढ्ँ ध्रुव बिहो बिचारें।
श्रायो तर्वा काल—प्रमो ! मोकूँ स्वीकारें।।
बोले ध्रुव—त् बैठ मान राखों तेरोऊ।
भक्त करें सत्कार चाहिं श्रावे ढिँग कोऊ।।
मृत्यु शीश पद दै चढ़े, हरि बिमान चट चिल दयो।
श्रपनो सो मोंहड़ौ लिये, मृत्यु खिस्यानों रहि गयो।।

बन उड़ि चल्यो विमान यादि माताकी आई।
समुिक्त पारषद भाव मातु गति तिनिन बताई।।
तुमतें पिहले बात मातु च्यौं चिन्तित होवें।
च्यौं निह पार्वे सुगति बासु तुम सम सुत होवें।।
सुनि अति हरषित ध्रुव भये, चित्त लगायौ श्याममह ।
सप्त ऋषिनिकूँ पार करि, पहुँचि गये ध्रुव धाममह ।।

प्रुव जीत्यो हिर घाम जाह नहिँ पापी पावें।
समदरशी शुभ शान्त शुद्ध जनहैं जहें जावें।।
देवहु जिनके परम पुग्यको पार न पावें।
गुरुहू गुरता त्यागि शिष्य गुन गौरव गावें।।
घन्य घन्य प्रुव घन्य तव, जननी मातु सुनीति है।
घन्य हृदय तुव जासुमहें, प्रभुपदपंकं प्रीति है।

सोरठा—नारद ध्रुव गुन गान, गुरु हैकें गायो मुदित । बर बीनाकी तान, छेड़ि प्रचेतनि सत्रमहें ।।

पद

( ? )

सुनीती घन्य जगतके माहीं।

जिनके लाल भक्त चूड़ामनि, जिन सम कोई नाहीं ॥ सुनीती॰ कोषित सुत समुक्तायो सब विधि,साँची सीख सिखाई । शिचा पाइ गये श्रुव बनकूँ, श्राति मनमहँ इरषाई ॥ सुनीती॰

जप ब्रत साथे प्रभु ब्राराधे, बनकी मेवा खाई। प्रभु पद पायौ रोष गँवायौ, लिख ध्रुव सुरुचि सिहाई ॥ सुनीती॰ ( ? )

घन्य ध्रुव भक्तनि के सिरमौर।

सौतेली माँ वाकत्रानने वेध्यौ हियो बुठौर ॥ घन्य॰ कोधित है बनकूँ चिल दीन्हें छोड़ी पित की पौर । बालक है हिर हियमहूँ घारे, तजी आ्राश जग ग्रौर ॥ घन्य॰ मधुवन गये मानि मेरी सिख, हरिजू आये दौर । प्रमुपद पायो दुरलम जगमहूँ, पाइ सकै नहिँ ग्रौर ॥ घन्य॰

छुप्य — म्रित पिवत्र यह चिरित जाहि जे निशिदिन गावें।

ते निश्चय नर नारि प्रेम प्रभुपदको पावें।।

जे श्रद्धातें पढ़ें सुनैं पिढ़ सबिन सुनावें।

पाइँ परमपद पुर्य जगतमहँ निहं फिरि म्रावें।।

बालसुलम कीड़ा तजी, तप करि म्राच्य पद लह्यो।

उन श्रुवजी को बिदुर! यह, बिमल चिरित तुमतें कह्यो।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहर्मे ध्रुववैकुण्ठ पदाधिरोहण नामक बारहवाँ श्रध्याय समाप्त**ं**।

(मासिक पारायण सप्तम दिवस विश्राम)



# अथ त्रयोदशोऽध्यायः

### [ \$3 ]

्छ्रपय - ग्राति ग्रानंदित भये त्रिदुर बर बोले वानी।
भगवन्! श्रुवकी कही, कलित कमनीय कहानी।।
कही प्रचेता कौन कहाँ श्रुम सत्र रचायौ।
कैसें नारद जाइ तहाँ श्रुवको गुन गायौ।।
सुनि ग्राति पावन प्रश्नकूँ, हँसि बोले मैत्रेय सुनि।
भये प्रचेता वंश श्रुव, ताको वरनन बिदुर सुनि।।

श्रुव के वत्सर पुत्र भये पुष्पार्ण तासु सुत ।
तिनके वेटा ब्युष्ट सर्वतेषस् सुत तपयुत ।।
श्राक्तीमहेँ पुत्र चत्तु मनु तिनके सुखकर ।
मनुके उल्मुक भये तिनहिँके श्रांग पुत्रवर ।।
स्मत्यु सुताको श्रंगने, पाणिप्रहण विधिवत् कियो ।
ताहातें श्रतिं क्रूरतर, वेन पुत्र पैटा भयो ।।

सोरठा—भई क्रूर च्यों मूढ़, मृत्यु सुता गुरुवर ! कहा । विदुर प्रश्न सुनि गूढ़, कहन लगे मैत्रेय सुनि ॥

खुप्पय—जो-जो कारज करत सदा माता पितु दीखें। वेई सबरे काज बालिका बालक साखें।। सुता सुनीथा मृत्यु पिताकूँ संबकूँ मारत। निरखै नित प्रति दंड देत ताड़त हुंकारत।। तप सुशङ्क बनमहँ तपत, मृत्यु सुता तहँ जाइकें। तड़ तड़ ताड़न नित करित, मारित तोत्र सिहाइकें।। वरकें बहुत सुशङ्ख सुनीया सदा सतावै। दयो शाप श्रिति क्रूर पुत्र तू दुष्टा बावै।। भई खिन्न मुनिशाप समुक्ति निह व्याह भयो जन। तपहित बनमहँ गई श्रंग सँग मेल भयो तन।। रम्भाने तिकड़म करी, श्रंग संग मन मिलि गयो। भयो व्याह रानी बनी, दुष्ट वेन तार्के भयो॥

श्रंग कर्यो इक राजस्य सुर निहँ तिहिँ श्राये ।
कारन पूछ्यो भूप बिप्न श्रघ पूर्व बताये ॥
तिनकी श्राज्ञा मानि यज्ञ पुत्रेष्टि रचायो ।
यज्ञेश्वरतें भूप पात्र पायसको पायो ॥
सूंघि सुनीयाकूँ दयो, खाइ गर्भ ताकें रह्यो ।
गर्भवती रानी लखी, मन प्रसन्न सबको मयो ॥

गर्भवती बनि सदा सुनीया जिही विचारै।
होवे पापी पुत्र क्रूरता मनमहँ घारै।।
ग्रङ्ग ग्रङ्गको पाप सिमिटि वीरजमहँ ग्रायौ।
शाप सुनीया फल्यो क्रूरकर्मा सुत जायो।।
गर्भकालमहँ मातु जो, सोच सदा जैसो करै।
पूर्ण गर्मके होतई, सुत पैदा तैसो करै।

भयो पापमित बेन सदा मदमातो सूमे। तोर कमन्टा लिये मृगिन मारत बन घूमे॥ छोरिन बाँधे दुष्ट ऐंचिकें जलमें डारै। मगमहँ मूरल पकिर मार मुक्किनिकी मारै॥ शठता मुतको मुनि सबिहं, दुःल श्रङ्गकूँ श्रित मयो। सोचें मनुके बंशमहँ, कुल श्रलंक यह है गयो॥ समुक्तायो बहुमाँ ति किन्तु खल बेन न मान्यो ।
निहं समुक्तेगो दुष्ट ग्रंग यह निश्चय जान्यो ।।
सोचें कुलमहँ कोढ़ भयो खलमित सुत पापी ।
कैसे त्यागूँ जाहि जिही चिन्ता चित व्यापी ॥
कहा करूँ कछु बस नहीं, ग्राब तिज घर हरिकूँ भजूँ ।
तजै दुष्टता जिह नहीं, तो जाकूँ हों हो तजूँ ॥

निश्चिड़ तिमिरमय निशा नींद नृपक्ँ नहिं श्राई ।

करिकें इत उत बात बेनकी मातु सुश्राई ।।

सबक्ँ सोवत छोड़ि राजघरतें नृप निकसे ।

चन्द्रहोन लिख निशा श्रमित नम उड़गन विकसे ।।

जनमे जा घरमें नृपति, बड़े मये राजा मये ।

कैंचुल तिज श्रहि जाहि ज्यों, सुत दुखतें त्यों तिज गये ।।

ढुढ़वाये चहुँ स्रोर भूपको पतो न पायो। तब ऋषि मुनि मिलि दुष्ट वेनकूँ नृपति बनायो।। यद्यपि मंत्री सचिव सबिंद सहमत निहं जाते। तऊ स्रंगको तनय मुनिनि नृप कीन्हों ताते।। एक गिलोय स्वभावतें, कड़वी फिरि नीमिंद चढ़ी। स्यों सिंहासन पाइकें, वेन दुष्टता स्राति बढ़ो।।

फिरै निरंकुश भयो करै श्रपमान सबनिको।
मार्ने बेद न यज्ञ करै पूजन न सुरिन को।।
डोंड़ी दई पिटाय यज्ञ मख दान करो मित।
मैंई इन्द्र, कुवेर, बहुण, यम, रुद्र, बृहस्पित।।
मोइ छुँड़ि जे श्रीरकूँ, जप तप करिकें भिज्ञ ।
समुभो मेरे खड्गतें, प्रान तुरत ते तिज्ञ ।।

जब नास्तिकता करत वेन घूमे सुबि माहीं।
तब सब ऋषि मुनि विप्र देवगन ऋति घबराहीं।।
कहें परस्पर—दुष्ट देहि ऋति सबनि यन्त्रणा।
धरम करम कस होहिं करहिं मिलि विप्रमन्त्रणा।।
सबकी सम्मति जिह भई, पहिले चिल समुमाईंगे।
जो नहिं माने मन्दमित, तो फिरि ताहि बताईंगे।।

यों निश्चय करि गये भूपिट ग मुनि उपकारी।

बोले बचन विनीत—बेन! सुनु बिनय हमारी॥
च्यों करवाये बंद यज्ञ, ब्रत दान, घरम वर।
च्यों मेंटी मरजाद वेदकी अ्रतिशय सुखकर॥
राजन्! तुमरे राजमहँ, होहिं यज्ञ जो विधि सहित।
तो होवें सबई सुखी, प्रजा ब्याघि पीड़ा रहित॥

है मनुको स्रिति विमल वंश श्रुव जनमे जामें।

मये भूप उत्तानपाद हरिपद्रत तामें।।
वर्णाश्रम शुभ धर्म करो पालन तुम ताकूँ।
उज्जल कुलकी कीर्ति करो कलुषित च्यों वाकूँ।।
वेन कोपको श्रिगिनिमहँ, मुनिगण — वच घृत सम मये।
बोल्यो करिकें कोप श्रिति, ये श्राये मम गुरु नये।।

फिरि यों बोल्यो बेन—बड़े मूरख हो तुम सब।
मैंई सबको ईश मोह पूजो तुम मिखि अब।
मोह छोड़िकें ओर ईश कोई मित जानों।
मूरखताकूँ तजो, महेश्वर मोकूँ मानों।।
जो अब वकवक करी तो, लुंगो जीम निकारिकें।
जीवित चाम उतारिकें, भुस दुँगो मरवाइकें।।

सुनत कुपित मुनि भये पुकारें मारो मारो।
राजासनतें खेंचि दुष्टकूँ बेगि उतारो।।
पाइ परम ऐश्वर्यं नीच श्रतिशय इतरावै।
करे वेद श्रपमान श्राज वाको फल पावै।।
यो कहि मिरकें कोधमें, सब मुनि मिलि हुंकृत करी।
दुरत वेनकी देह तहँ, प्रानहीन हैकें गिरी।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहर्में बेन चरित नामक तेरहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



# **अथ चतुर्दशो**ऽध्यायः

#### [ 88 ]

छुप्य — छुँ ड़ि ताहि निरजीव गये निज-निज आश्रम मुनि ।

मातु सुनीया दुखित मई निजपुत्र मृत्यु सुनि ।।

राज्यमाँ हि बहु मई अराजकता अतिभारी ।

लूट, पाट, व्यिमचार, कलह, चोरी अरु जारी ।।

मुनिनि देश देख्यो दुखी, दया हिये उमड़ी प्रवल ।

होहि तहाँ तप कस जहाँ, निरवलकूँ ताड़े सवल ।।

मुनि समदरसी शान्त, शान्ति हित सब पुर आये।
देखि बेनको मृतकदेह अति हिय हंरषाये।।
बेन बाँघकूँ युक्ति सहित मुनि मिथबे लागे।
निकस्यो कारो पुरुष निरिख मुनि नहिँ अनुरागे।।
बेनदेह कल्मष कट्यो, पृथक देहतें हैगयो।
मुनिनि निषीद कह्यो बचन, सो निषाद संज्ञक मयो।।

मधीं भुजा फिरि युगल भये लह्मीनारायन।
पृथुल कीर्ति पृथु पुरुष श्रिचि कमला जगपावन।।
तेज, बीर्य्य, बल, प्रभा मुलच्चा लिल मुनि इर्षे।
गावें गुन गन्धर्व सुमन सुर नमतें बर्षे।।
दिच्चा करतें पृथु भये, वायेतें लह्मी मई।
प्रभु प्रकटे सुनि प्रजाकी, चिन्ता सब ई निस गई।।

दोहा—वेद, विप्र, सुर, साधु मख, करि इनको श्रपमान । मर्यो बेन तत्र पुत्र बनि, प्रकट भये भगवान ॥

खुप्पय— त्रिप्रवृत्द करि वेदगान हियमहँ ग्रांति हुल सें।

धेनु दूधकी घार बहावें सरसिज विकसें।।

स्वरगलोकतें सिद्ध पितर, सुर, मुनि मिलि ग्राये।

भये चराचर सुली चहूँ दिशा बजत बधाये।।

कमलासन विधि चरन कर, लिल लच्चन प्रमुदित भये।

प्रकृटे प्रभु पृथु रूपमहँ, सत्यलोक यों कहि गये।।

मिलिकें मुनि वेदज्ञ करन ग्रामिषेक लगे तन ।

बार्जे तुरही शङ्क राजसी साज सजे सन ।।

ग्राये नदी, पहाड़, पेड़, पत्नी, पशु, पयनिधि ।

ग्राये नदी, पहाड़, पेड़, पत्नी, पशु, पयनिधि ।

ग्राये नदी, पहाड़, पेड़, पत्नी, पशु, पर्यानिधि ।

ग्राये नदी, पहाड़, पेड़, पत्नी चर बहुनिबि ।।

कनक सिँहासन धनद शुभ, दयो छन्न नर वरुनने ।

बायु दये श्राति बर व्यजन, माला दीन्हीं धरमने ।।

लोकपाल सुरपाल सचिन मिलि सेवा कीन्हीं। जापै जो वर वस्तु हती ताने सो दीन्हीं।। स्वीकारे उपहार कर्यो सम्मान सचिनको। प्रजापाल प्रमु भये बढ्यो उत्साह सचिनको।। सिहासन आसीन पृथु, सुर, नर, ऋषि, मुनि मन हरत। उमड्यो आनँद दशाहुँ दिशि, हिय हरषत जय जय करत।।

मिलि मागध श्रक स्त लगे विरदाविल गावन । तत्र लिजत है लगे तिनिहेँ हैंसि पृथु समुभावन ।। श्ररे ! मृषा गुन गाय समय च्यों व्यरथ विताश्रो । कीर्तनीय हरि एक तिनिहैँकी कीरित गाश्रो ।। पौनी, स्त, कपास नहिं, बस्त्र प्रशंसा होय जस। कीर्ति योग्य कछु कर्यो नहिं, करहु प्रशंसा फेरि कस।।

सुनि सहमे स्नादि कर्यो संकेत मुनिनि जन ।
तिजर्के सन संकोच करिंह गुन गान हरिष सन ॥
ये हुक्ने ऋति सहनशील शरणागतनत्सल ।
परम तेज सम्पन्न एक सम समुफ्तें जल थल ॥
एक छुन शासक सनल, सेवा सबकी करिक्ने ।
दुहिता करि घरनी दुईं, कष्ट सन्निके हरिक्ने ॥

प्रजापाल पृथु भये ब्राइ बोले जन सब ब्रस ।
पृथिवीपै निहं ब्रज, करें निर्वाह नृपति कस ।
नृप सोर्चे—सब बोज भूमि निज उदर दिपाये ।
ताहीतें बिनु ब्रज प्रजाजन ब्राति घनराये ॥
भूख प्यास पीड़ित प्रजा, पृथु लिख चोट हिये लगी ।
तानि घनुष मारन चले, धेनु रूप घरि भूभगी ॥

धरें धनुषपे बान लखे पृथु मागी धरनी।
ज्यों कर लीये पाश व्याघ लखि मागे हरिनी।।
त्रिपुर बिनाशन हेतु मनहुँ सर शंभु सजायो।
घरमधेनु बघहेतु मनहुँ पंचानन घायो।।
मुरि मुरि निरखति मय सहित, जावै बसुघा जहाँ जहूँ।
संघानें सर करें पृथु, पीछो ताको तहाँ तहूँ॥

बोली बसुघा—विमो ! व्यर्थ च्यों मोकूँ मारौ । श्रवला सदा श्रवध्य ताहि फिरि च्यों संहारो ।। विना बात च्यों बान चलाश्रो बात बताश्रो । निरपराधिनी मोह मारिकें का तुम पाश्रो ॥

पृथु बोले—दुष्टे धरनि ! तोपै बान चलाउँगो । सबकूँ सुखी बनाउँगो, यमपुर तोहिं पठाउँगो ।।

घरनीं घरिकें घीर बीरतें बोली बानी।
मोइ न मारें नाय ! आपु ज्ञानी बिज्ञानी।।
गऊ तिहारी बनी सबनितें दूध दुहाओं ।
दुहनी दोग्धा लाइ बीरबर बत्स बनाओं।।
युक्ति सहित यदि दुईंगे, तो इच्छित फल देउँगी।
प्रकट सबहिं औषधि करूँ, दुहिता बनि यश लेउँगी।

सुनि बसुघाके बैंन बेन-सुत दुिह्बे लागे।

मनुकूँ कीयो बत्स पात्र कर कीयो आगे।।

सुर-गुक् दोही इन्द्र बत्स करि कनक पात्रमहँ।

अमृत रूप जो दुग्च, आंज बल बीर्य गात्रमहँ।।

असुर दैत्य प्रह्लादकूँ, बल्लुरा गौके करि लये।

लोह पात्रमहँ सुरा अक, आसव दुहिकें भिग गये।।

विश्वात्र सु करि बत्स दुह्यो संगीत श्रप्सरिन ।
किष्वात्र सु नम पात्र सिद्धि लीन्हीं दुहि सिद्धिन ।।
करे रुद्रबर बत्स भूत प्रतादिक गण्ने ।
लै कपालई पात्र दुह्यो रुधिरासव सबने ॥
पात्र बत्सके मेदतें, दुग्ध सबनि श्रमिमत लयो ।
तत्र पृथुनें पुत्री करी, पृथ्वी नाम तबहिं मयो ॥

जबड़ खाबड़ भूमि परी कहुँ पर्वत भारी।
जैँची नीची कहूँ कहूँ जंगल कहुँ भारी।।
लैकें पृथुने घनुष करी चौरस सब वसुधा।
गिरि उत्तर दिशि चुने करी खेतीकी सुबिधा।।

भूमि समान करी नृपति, घर, पुर पत्तन रचे तव। पहिले हते न नगर पुर, इत उत तरु तर बसें सव।।

रचे नगर श्रह ग्राम भवन, ग्रह श्रटा श्रटारी।
बापी कूप तड़ाग राजयथ श्रति सुखकारी।।
नगरिन सीमा बनी पृथक सब प्रान्त बनाये।
मंडलीक भूपाल सबनिके दुर्ग सुहाये॥
करी व्यवस्था सबहिं विघि, दुःख सबनिके मिटि गये।
राज्य नियामक नृपति, पृथु, श्रादि राज भूके मये॥

मुखी भये नर नारि बने घर मुखद मुहाये।

मिटे दम्भ पाखंड धरम प्रिय ऋति हरषाये।।

नेद पढ़ें द्विज करें प्रजा पाखन भूपति गन।

कृषि गोपाखन बनिज नैश्य करि जोरें सब धन॥

करें शूद्र सेवा सतत, बरन व्यवस्था पुनि भयी।

पृथुख कीर्ति पृथुकी विदित, वसुधा वेटी बनि गयी॥

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें पृथुराज्याभिषेक नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



#### त्रय पश्चदशोऽध्यायः

#### [ १५ ]

वर्णाश्रमकी मिटी ब्यवस्था थापित कीन्हीं।

ये सब करिकें काज यज्ञ शत दीन्हां लीन्हीं।।
बहे सरस्वति जहाँ पुर्यप्रद भूमि सुहावन।
गंगा यसुना मध्य ब्रह्मऋषि सेवित पावन।।
मखपूजा त्रेता कही, ग्रश्वमेघ तातें करिहें।
कालन्नेप करि देहिं सिख, करिहें अनुकरन मव तरिहें।

होहिं यज्ञ श्रित विषद करें सुरगन सब सेवा ।
देहिं वृद्ध बहु मूल, फूल, फल, मधुमय मेवा ॥
दूध, दही, घृत, तक्ष, खीरि सरिता सब लावें।
रचि प्रिय परम पदार्थ प्रेमतें पंडित पार्वे ॥
हलुश्रा पूरी जलेबी, माखन मिसिरी जो चहो।
लाश्रो पीश्रो पेट मिर, तानि दुपट्टा सो रहो॥

यों नौ नब्बे यज्ञ भये श्रन्तिम जब श्रायौ ।
इन्द्रासन मम लेहिं श्रमरपित पेट गिरायौ ॥
वेष बदलिकें निन्न करन मल श्रश्व चुरायौ ।
चोरी करिकें चल्यो श्रित्र मुनि तुरत लखायौ ॥
करनी सुरपितकी लखौ, विषय भोग दुख मूल हैं।
जे विषयनि श्रनुकूल ते, मोच्च मार्ग प्रतिकृल हैं॥

चोर इन्द्रक् अति दिखायौ पृथु कुमारक् । बत्स ! वेगि जा पकरि पुरंदर चोर जारक् ।। सुनत राजसुत शीघ शककी ओर सिघार्यो। साधु समुिक सहद कुमर फिरि निहं सर मार्यो।। अश्व विजय करि इन्द्रतें, लायौ सुल सबक् भयो। ऋषि सुनि मिलि विजिताश्व बर, नाम कुँवरक् तब द्यो॥

इन्द्र द्ध्यमहँ मची कुलबुली बिगरे मल कस । अबकें चुपके जाइ अश्व लाऊँ सोच्यो अस ॥ अधकार करि पकरि अश्वकूँ सुरपित भाग्यो । अत्रि कीन्ह संकेत कुमर फिरि पीछे लाग्यो ॥ साधुवेष लिल फिर कुमर, हिचक्यो सुनि मारो कह्यो । छोड्यो शर बिजिताश्व तब, अन्तरहित शतकतु भयो ॥

मख विध्वंसन हेतु इन्द्र जो वेष बनाये।
ते पाखंडिनि चिन्ह ऊपरी परम मुहाये।।
जटाजूट बनि नग्न लाल अक श्वेत पहिन पट।
यही मोच्चको मार्ग अज्ञ नित करहिँ सतत हट।।
तम प्रधान विद्यारहित, मार्ने धर्म अधर्मकूँ।
लिङ्क धर्म कारन नहीं, समुक्तें नहि जा मर्मकूँ॥

समुभी शक कुचाल क्रोघ नृप पृथुकूँ आयो।

इन्द्र मारिने हेतु घनुष अरु नान उठायो।।

ऋत्विज नोले-निमो! निहित नघ अन नहिं तुमकूँ।

इम सन कछु करि सकें देहिँ आयमु यदि हमकूँ।।

मंत्र शक्तितें शक्रकूँ, अनई यहाँ नुलाइँगे।

स्वाहा करिकें अपिनमें, यमपुर ताहि पठाइँगे।

क्रोधित है पृथु कहें, — अवशि देवेन्द्र जराओ ।
पढ़े विप्रवर मंत्र, अमरपति आओ आओ ॥
गिरे स्वर्गतें इन्द्र कलामुंडी-सी खावत ।
देखे सबने शक खिंचे पशु सम मख आवत ॥
दौरे आये पितामह, अरे, अरे, का करत हो।
यज्ञ रूप इन इन्द्रके, व्यर्थ प्रान च्यों हरत हो॥

भैय्या श्रद्धां सहित जिन्हें मखमाँहि बुखास्रो ।
काहे तिनकूँ विप्र ! स्राग्निमहँ स्राजु जरास्रो ।।
राजन् ! छोड़ो बैर व्यर्थ मित बात बढ़ास्रो ।
स्रान हठ करि पाखंड जगतमहँ मित फैलास्रो ।।
सौ मख करि का करोगे, मोच्च मार्गके पथिक तुम ।
बच्छा राखो इन्द्रकी, सबके हितकी कहिं हम ।।

विधि आज्ञा सिर धारि यज्ञ पृथु बन्द करायौ ।

गुरु गौरवकूँ मानि बात आगे न बढ़ायौ ।।

जो जो मलमहँ देव बिप्र ऋषि मुनिवर आये ।

सबको करि सत्कार विविध विधि दान दिवाये ।।

पाइ दान सम्मान बहु, बिप्र तुष्ट अतिशय मये ।

दै आशिष अति मुदित है, अपने अपने घर गये ।।

पृथु यज्ञनितें तुष्ट भये श्रीमधुस्दन श्रित ।

मये यज्ञमहँ प्रकट शक ले संग यज्ञपित ॥

पृथुतें पूजित भये फेरि बोले मृदु बानी ।

राजन् ! सबहिं कुचाल शतकतुकी हम जानी ॥

हों प्रसन्न तुमपै भयो, सिद्ध होहिं तव काज सब ।

श्रिति लिज्जित यह इन्द्र है, जाहि च्यमा करि देहु श्रव ॥

राजन् ! यह तनु नाशवान छिन भंगुर गुनमय ।

श्रात्मा निरगुग शुद्ध सर्वगत साची श्राश्रय ॥

करिं दान तप धर्म विविध विधि यज्ञ रचार्वे ।

करिंके श्ररपें मोहिं परमपद ते नर पार्वे ॥

पृथु ! पृथिवी पालन करो, मेरी सेवा जानिकें ।

करहु प्रेम सब जननितें, सबमह मोकूँ मानिकें ॥

हरि श्रायसु सिर धारि चरनमहँ शीश नवायौ ।
पर्यो पैरपै शक उठायो हिये लगायौ ।।
पुनि विधिवत श्रति प्रेम सहित प्रभु पूजा कोन्हीं ।
श्रति प्रसन्न हरि भये प्रेमकी श्राशिष दीन्हीं ।।
हरि दरशन नहिं करि सकें, प्रेम श्रश्रु नयनि भरे ।
कंठ रुद्ध निश्शब्द हरि-हियतें श्रािलंगन करे ।।

पृथु पकरे प्रभु पाद पदुम पावन श्रित मनहर ।
स्रवे सदा मधु मत्त होहिं पी भक्त भ्रमर बर ।।
पत्तकिन पौंक्षि पराग नयन पयतें पुनि बोये ।
नखद्युति के श्रालोक मौंहि प्रिय पुनि पुनि जोये ।।
प्रभु प्रभुपनक् भूतिकें, पग पृथिवी परसत मये ।
मक्त श्रीर मगवान ऊ, दोऊ वेसुि बनि गये ।।

भक्तबञ्जूल मगवान् कहें—नृपवर वर मागी।
मोइ कृतारथ करौ निसपृहा ऐसी त्यागी।।
ग्रश्रु पौंछि पृथु कहें—प्रमो! ग्रब यह वर दीजे।।
होहिं सहसदश कान, प्रतिज्ञा पूरी कोजे।।
घर बैठें सब ठौंरतें, सुयस तुम्हार सुन्यो कहें।
सुनत अवन गुन थिकत निहं, होहि हिये तव छिब घहें।

सुयश सुधा मकरंद चरन कमल्तितें निस्त । साधु संग करि पान होहिं सबरो जग विसमृत ॥ कमला जाके पान हेतु पगली-सी डोर्ले। सङ्जन पीवहिँ सतत दूसरी बात न बोलें।। साधु नयन गद्गद गिरा, कहें परस्पर संतजन। इहि बिधि हरि गुन अवन करि, अनत जाहि नहिं मोर मन।। पद्मा प्रभुके पाद पदुम प्रति पहर पलोटें। संत पुरुष क सदा धूरि पगकीमहँ लोटें।। इच्छा मेरी जिही पलोट्टॅ तिनि पाइनिक्टें। कदनासागर कृष्ण ! कृतारथ करूँ करनिकूँ।। बन्मी मोतें बड़िङ्गी, प्रभु तिनक् समुभाइलें। जगमाताक् घुड़िककें, सुतक् हिये लगाइलें।। जिन विषयनिक् छोड़ि भूमिपति वनकूँ भागें। तिनकूँ तुमरे दास भला च्यों तुमतें मार्गे।। जगदीश्वर तुम जनक तनय इम नाथ तिहारे। तो फिरि जगके भोग ऋापु ई भये हमारे ।। हों बर माँगू जिही प्रभु ! तव पद पदुमनि प्रीति स्रति । सत्संगति हरि कथा रुचि, जग भोगनितें भीति ऋति ॥

पृथुकूँ सत्र बर दये भये अन्तरहित श्रीपति ।
किर सत्रको सम्मान चले पुरकूँ पृथिबीपति ॥
सुनत आगमन प्रजा गईं लैवेकूँ आगे ।
बीखा, बेनु, मृदंग बाद्य सत्र बाजन लागे ॥
ध्वजा पताकातें सजे, नगरमाँहिं आये तृपति ।
निजपति लिख चिरकालमहँ, भये मुदित नर नारि अति ॥
इति श्रीभागवत चरितके द्वितोयाहमें पृथुयज्ञ नामक
पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

# श्रथ षोडशोऽध्यायः

## [ १६ ]

प्रविसे पुर पृथु करें, प्रजा सबको यो पालन । ज्यों माता पितु करें, नेहतें सुतको लालन ॥ महासत्र इक रच्यो धर्मकी वृद्धि करनकूँ। फैलो नास्तिकभाव धरातें तिन्हें हरनकूँ॥ देश देशतें सम्यगन, आये जुर्यो समाज बर। तिनके सम्मुख कहन कछु, उठे भूप ज्यों दिवाकर॥

श्रित सुन्दर श्रित मधुर भ्रान्तितं रहित बचन बर । बोले सबहिं सुनाय धर्म सम्मत श्रित हितकर ॥ सुनो शास्त्रको सार संत-मुख सुनी सुनाऊँ। सेवा सौंपी सबनि पुरुष करतब्य बताऊँ॥ वेद बिहित सब यज्ञ तप, दान धर्म मिलि करहु श्रब। पितर, श्रितिथ, गुरु, देव, द्विज, पूजा सबको करहु सब॥

धन्य प्रजाके पुरुष करहिं जे पूजा प्रमुकी।
ते अति आदरणीय करहिं जे अर्चा विभुकी।।
धरम मूल हैं धेनु यज्ञ हित घृत जे देवें।
दूसर भूसुर कहे वेद जे विधिवत सेवें॥
विप्र कमलपदरणुक्, नित सिरतें घारन करहु।
कृष्णार्थण करि करहु सब, करम व्यथा सबकी हरहु॥

१६१

सुने वेन-सुत बैंन नैंन सबके भरि श्राये।
सुनि श्रभिभाषन साधु साधु सबई चिल्लाये।।
उठे बृद्धसे पुरुष एक प्रतिनिधि परजाके।
धन्यबाद बहु दये मंचके ढिँगमहँ जाके।।
पिता पुत्र द्वारा परम, प्राप्त पुरुष लोकनि करहि।
भई सत्य वेदोक्ति जिह, पृथु पितुके पापनि हरहिं।।

मये कृतारथ श्राजु हमनि श्रच्युत पति पाये।
प्रमोः! घन्य सुनि भये श्रवहिं जो हरिगुन गाये।।
जुग जुग जीवें नाथ सदा श्रस सीख सिखावें।
सुनि श्रीमुख हरि सुयश हृदय हमरे हुलसावें।।
मित मलीन श्रिति दीन हम, नहीं मेंट सम्मान है।
केवल श्रद्धा सहित प्रभु! पद पदुमनि परनाम है।।

सभामाहिँ सनकादि तबहिं नम मारग आये।
प्रजा सहित पृथु उठे सबनि चरनि सिरनाये।।
सिंहासन बैठाय बिविध विधि पूजा कीन्हीं।
रोज, कोष, सम्पत्ति, देह अरपन करि दीन्हीं।।
हाथ जोरि गद्गद गिरा, कहत बचन बिह्नल मये।
करे कृतारथ कृपानिधि! सुर दुरलम दरसन दये।।

श्चन हे टीनदयाल ! मोच् को मार्ग बताश्चो ।

कस होवे कल्यान सरलतातें समुक्ताश्चो ।।

मटके मन मगमाँहि प्रमो ! श्चनलम्बन देवें ।

मवजल दूबत नाव श्चापु नाविक बनि खेवें ।।

तीनिहु तापनितें तिपत, कबतें जगमहँ भ्रमि रहे ।

दुखित देखि दरशन दये, भई शांति तब पद गहे ।।

बोले सनत्कुमार प्रश्न पृथुको सुनि करिकें।
करह होहि निस्संग काज सब हरि हिय घरिकें।।
शास्त्र बचन गुरु दया भक्ति भगवत भक्तनिकी।
योग, ज्ञान, हरिकथा, टेव नित हरिकीर्तनको।।
ऐसे श्रोर श्रनेक हु, हैं उपाय उत्तम अनव।
करहिं तिनहिं जे प्रेमर्ते, होहि शुद्ध मन कटिहं श्रघ।।

बासुदेव भगवान् भक्तितें होवें व्या जस ।
योग याग विज्ञान आदितें वश न होहि तस ॥
तातें तिब सब अन्य एक श्रीहरि आराधें ।
छाँ हि क्लेशकर काज सुगम तो साधन साधें ॥
शोष न साधन तुमहिं कछु, सब तुम परिहत करत हो ।
इास धरमको होहि जव, तब तब तुम तनु धरत हो ॥

नृप पृथु सनत्कुमार मुखामृत पान कर्यो जब।
सब तनु पुलकित भया कहें हैकें प्रसन्न तन।।
प्रभो ! सुघारस प्याइ कर्यो कृतकृत्य कृपानिधि।
पूजा प्रत्युपकार कर्हुं हे मुनिवर किहि विधि।।
तन मन धन सब ध्रापुको, का तुमकूँ अरपन कर्हें।
तातें अद्धा सहित तव, चरन कमलमहँ सिर घरूँ।

विदुर ! विष्णु नट कुशल विविध विधि वेष बनावें ।
बिन ठिन जगमहँ स्वयं नचें श्ररु सबनि नचावें ॥
जस जस बाने घरें श्राह तस भाव दिखावें ।
सुर, नर, सुनि, गन्धर्व खेलको पार न पावें ॥
रङ्गमंच यह दृश्य जग, नाटक जग के काज हैं ।
यह माया ठिगिनी नटी, निरविकार नटराज हैं ॥

भूमि विषम सम करी नगर पुर ग्राम बसाये। . जरा जानि जनराज तपोवन सब ताज धाये।। पृथित्री पुत्री त्रिरह ब्यथामहँ अश्रु विमोचिति। तजी प्रजा सब दुखी विरहमहँ विखलति रोवति ।। सबतें मुखकूँ मोरिके, निरमोही भूपति भये। पत्नी लीन्हीं संगमहँ, बानप्रस्थ बनि बन गये। बसिकें बनमहँ भूप ग्राखिलपतिकूँ ग्राराघें। योग ध्यानमहँ निरत नियम व्रत मुनिके साधें।। श्रति सुकुमारी श्रचिं करें सेवा सब तिज सुख। पाणिपरस पति पाइ भुलावें बनके सब दुख।। कछु दिन खाये भूप फल, कर्छु दिन पय पत्ता परे। वायु खाय कछु दिन रहे, यों इन्द्रियगण बश करे। बेन-तनय तप करें, संग पतिप्राणा लैकें। भगवत चिन्तन करत प्रेम प्लावित हिय हैकें।। कर्यो बासना रूप बन्ध मन शुद्ध भयो जब। श्चन्त काल दिँग जानि ब्रह्मम्य भये भूप तब ॥ त्याग ग्यान बैराग्यतें, हृदय भक्ति भावित भयो। तत्र ब्रहि केंचुल जीर्ण पट, सम भूपति तनु तिज दयो ।। श्रचि गई पति निकट देह निष्प्राण निहारी। बिबाली पतिशव निरखि दुखारी भई विचारी।। ईंत्रन चुनि चुनि चिता सतीने स्वयम् बनाई। विधिवत कीन्हें कृत्य देह पति सँग जराई।। पृथु पत्नी सँग परम पट, त्रिष्णु भक्ति ई तें लह्यो। यों समासतें पृथु चरित, विदुर ! यथामित हों ऋह्यो !। इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें पृथुवैकुगरगमन नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त । ( मासिक पारायण-श्रष्टमदिवस विश्राम )

### अथ सप्तद्शोऽष्यायः

#### [ 29 ]

बोले मृनि मैत्रेय—प्रचेता जनमे जस दश ।
कहूँ सुनो, पृथु तनय भये विजिताश्व पुर्य यश ॥
हित्रिक्षीन सुत भये विहिषद् तिनके आह्मत्मज ।
शतद्रुति सँग किर ब्याह, घरी आज्ञा सिर पद्मज ॥
शीज,रूप, गुर्ण, बय, विनय, एक सिरस सबके भये।
तार्ते सबई प्रचेता, एक नामके है गये॥

सब सुन्दर सब सुघर सिरस सद्गुनहिं सबनिके।

भये प्रचेता नाम एकसे सबके तिनिके।।

पिता कहें तब एक संग सबई मिलि आवें।

बाह्यो बावें संग संग सबई मिलि खावें।।

एक प्राण दश देहमें, संचारन सँग सँग करत।

मानों मन दश रूप घरि, करत काज बगमहैं फिरत॥

पिता कह्यो — हे पुत्र ! तपस्या हित सब जात्रो । तप किर संचय शक्ति करो फिरि प्रजा बढ़ात्रो ॥ श्रायसु पितु सिर धारि चले सब भिलि जुलि माई । मारगमहँ मनहरन पर्यो संगीत सुनाई ॥ सुनि बिस्मित सबई मये, इत उत सब निरखन लगे। श्रिव सम्मुख गण् सहित लिख, त्रिबिच सबनिके मय मगे॥ देखे सम्मुख शम्भु दौरि पकरे सब हर पग ।

श्रित श्रानंदित मये लख्यो निष्कंटक निजमग ।।

जिनय सहित सब कहें—कृतारथ मये दरस करि ।

दुष्कृत सबरे नसे नाथ निरखे नयनिन मरि ॥

नीलकंठ शंकर कहें, तुम सब सुकृत स्वरूप हो ।

राजकुमर ऋषिरूप हो, मिक्क भवनके भूप हो ॥

रह्मीत हों कहूँ जपो निश्चल हैं ताकूँ। होहि सिद्धि अति शीघ्र, जपोगे जो तुम जाकूँ।। प्रजापतिनिकूँ पूर्वकालमहँ जिह विधि दीन्हों। पाइ तिननि अति हरिष स्जन परजाको कीन्हों।। यों कहि योगाधीश हर, रुद्रगीत सबकूँ दयो। पाइ शम्मु उपदेश अति, मन प्रसन्न सबको मयो।।

सुनिक बोले बिदुर—तिक गुरुवर ! सुनि ली के ।

रुद्रगीत है कीन मोहि प्रसु शिचा दी जे ।।

बोले सुनि मैत्रेय — प्रचेता दशहू मिलि जब ।

किरि शिव दरशन धन्य भये पग पकरि कहें सब ॥

सरवेश्वर दरशन भयो, मगवन् ! अब भवभय भगे ।

देहिँ मंत्र सुनि सतीपति, रुद्रगीत कहिवे लगे ॥

#### रुद्र गीत

श्रापुही सर्वरूप घनश्याम। करें पुनि पुनि प्रभुपाद प्रनाम॥

तुम्हारी जय होने भगवान, करें हम सबको प्रभु कल्यान। कियो जग व्याप्त तेजके सहित, आपु हैं च्चय वृद्धीतें रहित।। नाम है वासुदेव अभिराम, प्रनतपालक प्रभुपाद प्रनाम।।१।॥ भूत, चित, इन्द्रियगनके ईश, शान्त क्टस्थ स्वयं जगदीश । लेत श्रवतार प्रेमके हेतु, नाम तव मवसागरके सेतु ॥ पितामहके पितु शोभाषाम, जगत्पति तत्र पदपदुम प्रनाम ॥२॥

स्विम इस्थूल अनंत महान, आपुरी संकरसन भगवान। आपु प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, सन्चिदानंद शुद्ध अरु बुद्ध।। तुम्हारो तेजरूप है नाम, करें पदपदुमनि माँहिँ प्रनाम।।३॥

श्रापुही स्वरंग मोच्चके द्वार श्रापु मवउद्धि तरिन पतवार ।
श्रापु रिव श्रिनिल श्रनल शशिरूप, श्रापुही जल जगविषयिन भूप ।।
श्रापु श्रद्धैत जगत विश्राम, करें पुनि पुनि पद पदुम प्रनाम ॥४॥
कृपा करिवेकी तुमरी टेव, देहिँ दंशान देवनिके देव ।
चतुरभुज सुन्दर सुघर सरूर, चरन, कर, नयन, कपोल श्रन्प ॥
रूप लिख लाजें कोटिनि काम, श्रदनपद पदुमिन माँहिँ प्रनाम ॥५॥

क । ता भुष्य मंद मंद मुसकान, कनक कुंड ता भुन्दर कान । भ्रमर श्रावती सम कुंचितकेश, पीताट पहिरे प्रियवर वेश ।। दिखावें मुखकर रूप ता ताम, देव पद पदुमनि माँहिँ प्रनाम ।। द।।

करें जे नित प्रति तुमरो ध्यान, न तिनक्रूँ रहै तनिक श्रमिमान । प्रेम पीयूष करें नित पान, सुनहिँ यश करहिँ गुननिको गान ॥ मक्त जो हैं श्रनन्य निष्काम, करें ते निर्त पदंपदुम प्रनाम ॥७॥

दयासागर निरमल अप्रहीन, शुद्ध शुचि सरल सहज अतिदीन।
हृदय जिनि जल पावन जिमि गंग, होहि नित तिनि मक्तनिको संग।।
लेहिँ तिनिसँग्भिल तुमरे नाम, करें सब मिलि पदपदुम प्रनाम।।।।।।

करें साधक तव चरनिन मनन, न तिनि मन करिह विषय बनभ्रमन । रहें निहें तिनिके अप्र दुख ताप, जगतमहें दीखें आपुिह आप ॥ रिम रहे जो जगमाहीं राम, गंगकारन पद्यदुम प्रनाम ॥॥॥ सकल जग ही तुपरी काया, सुष्टिके पूर्व सुप्त माया।
रचें जग ज्यों जालो मकरी, प्रकृतितें विकृति होहिँ सबरी॥
रूप तुपरे सब तुपरे नाम, श्रंश श्रंशीक्ँ करै प्रनाम॥१०॥

बनाश्रो श्रज है जगको जाल, करो संहार फेरि बनि काल। मीत हम मरनशील प्रानी, श्रमय करि देहिं देव दानी।। प्रनतपालक प्रभु पालक श्याम, करें पुनिपुनि पदपदुम प्रनाम।।११।।-

दिखावें देव दौरि दाया, प्रवल प्रभु तुमरी यह माया। शंभु हरि हर तुम ही स्वामी, ऋखिलपित ऋज श्रन्तरयामी।। तुम्हारे हैं हरि ऋगनित नाम, परावर! तव पदपदुम प्रनाम।।१२॥

दोहा—रुद्रगीत जो जन जपें, होवें तिनि स्त्रघनाश। दरशन दैकें दयानिधि, करें सतत हियवास।।

खुप्पय—किरिकें हर उपदेश भये श्रान्तरहित तबई ।

इत उत बिस्मित लखें जगे सपने से सबई ।।

सबने शिवकूँ करी दंडवत मनई मनमहें ।

कद्रगीतकूँ जपत चले श्रागे सब बनमहें ।।

करत सहसदश बरष 'जप, जलमहें सब ठाढ़े रहे।

जप तप रूपी श्रानलमहें, कलमष सबके सब दहे॥

इति श्रीभागवतचरितके द्वितीयाहमें प्रचेता चरित नामक सत्रहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ अध्यादशोऽच्यायः

#### [ १८ ]

दोहा—गये प्रचेता तप करन, इत नारद मुनिराज। सोचें इनके पितु तरें, तिज सकाम सब काज॥

खुप्पय—विदुर ! निरिख प्राचीनविद्दे एँस्यो करममहँ ।

करन ज्ञान उप देश गये नारद भूपित जहँ ॥
बोले—राजन् ! काम्य कर्म किर कहा विचार्यो ।
च्यों न ज्ञान वैराग्य खड्गतें मोह विदार्यो ॥
नृप बोले—मुनि ! मूड्हों, मुक्ति मार्ग जानूँ न कछु ।
यज्ञ, याग, बिलदान पशु, स्वर्ग छुँडि मानूँ न कछु ॥

मुनि बोले—'सुनु भूप ! पुरखन नृप इक मारी ।
पाऊँ पावन पुरी चल्यो मनमाँहिं विचारी ।।
चौरासी लख पुरीं लखीं मन एक न म्राई ।
हिमगिरि दिच्छिन म्रोर लखी शुभ पुरी सुहाई ।।
सजी-बजी नवक्यू सम, उपबन सर सौन्दर्ययुत ।
निरिल नयन विकसित भये, भयो दरस करि चपलचित ॥

तामें निरखी एक नयन श्रमिरामा नारो।
न्तृतन वययुत परम सुन्दरी श्रति सुकुमारी।।
सरिसज सम बर नयन बदन सुन्दर मधुमय श्रति।
श्रतकावित श्रति कुटिल राजहंसिनि सम शुभगति।।
नयन, नासिका, दन्त, मुख, भुकुटि एकतें एक बर।
हिय श्रोणी उभरे पृथुल, कटि मीनी चितवन सुघर।।

प्रणयकटाच्च सुवाण भ्रृकुटि कोदंड चढ़ायौ ।

मारि किरातिनि सरिस पुरंजन पष्ट गिरायौ ।।

लड़खड़ात घबरात बिनययुत बोल्यो बानी ।

को तुम का की लली बनी कस पुरकी रानी ॥

सकुच त्यागि मुखकमलकूँ, मेरी श्रोर घुमाइकें।
श्रपनाश्रो श्रव तुरत तुम, सेवक मोहिं बनाइकें।

कहे पुरंजनि—प्रभो ! नाम अरु गोत्र न जानूँ ।

किन्तु तुम्हैं दृद्येश प्रानघन सरबसु मानूँ ।।

आओ हिलिमिलि रहें नयो एक जगत बनावें ।

आपसमें ही लखें और सब जगत सुलावें ।।

तन-तनमें मन-मन मिलहिं, प्रान प्रानतें एककरि ।

दृद्य सौंपि तब अंकमहँ, सोऊँ सुखतें शीशधरि ।।

को श्रवला श्रम पाहि तुमहिं नहिं घीर गँमावै।
को तव हियलिंग नहीं मनोबां छित फल पावै।।
मधुर मंद मुसकानमयी चितवन हिय लागे।
मिटै त्रिविधि संताप प्रवल र्रातपित मय भागे।।
श्राश्रो, श्रव सब दुख दुरित, दोउनिकेई मिटि गये।
फँसे प्रेमके फन्द यों, पित-पत्नी दोऊ भये।

फँस्यो प्रेमके फन्द अन्ध सम मयो पुरञ्जन। निग्लि नारि सब करै मुलाये भवभयमंजन।। पीवे वह तो पाने करै खावे तो खावै। रोवे वह तो रुदन करै गावे तो गावै।। नारी धनकी, धर्मकी, बनी स्वामिनी गेहकी। करे कितव अनुकरन यों, जैसे छाया देहकी।। तनकी कोमल दिखे भीलिनी मोरी मारी।
किन्तु चित्तकी कुटिल बनी ज्यों लट घुँघरारी।।
रूप पाश लै हाथ पशुनिकूँ तुरत फँसावै।
निज वस करिकें विविध माँतिके खेल खिलावै।।
पूँछ हिलावत फिरत ज्यों, स्वान स्वामिके संगमें।
स्यों मदमातो फिरै नर, फँस्यो नारिके द्यांगमें।।
सोरठा — फँसे प्रेमके जाल, दोऊ प्यासे-से रहें।
जात न दोखत काल, उभय ग्रघायँ न मुख निरिला।

छुप्पय—यद्यपि जाया सग त्यागित्रो श्रित दुखकारी।
तोऊ रथ चढ़ि चल्यो पुरंजन बन घनुघारी॥
मृगयालोभी भयो गयो वर बहु मृग मारे।
स्कर, स्याहो, सिंह, शशक, शावक संहारे॥
मनमाने मारे मृगा, मृगया मतवारो भयो।
भूख प्यासतें थिकत है, लौटि नगर निज नृप गयो॥

न्हाय खाय विश्राम कर्यो दारा सुधि श्राई । काम बानतें व्यथित चल्यो निहं दई दिखाई ॥ श्रान्तःपुरकी नारि निरिष्ठ पूछे पिछतावे । स्वामिन तुम्हरी कहाँ महत्वमें नािहं दिखावे ॥ रमनी बोर्ली—भूपवर ! श्राजु स्वामिनी रिस भरीं । श्रासन बसन भूषन तजे, खटपाटी लेकं परी ॥

सुनत विकल श्रित मयो गयो महिषी जहूँ सोवे।
श्रस्त व्यस्त-सो परी पुरंजन पग परि रोवे।।
श्रपराधी हौं सदा उचित शिद्धा श्रव दीजे।
देहु दासकूँ दंड चमा स्वामिनि श्रव कीजे।।
तिलकहीन श्रिति म्लान मुख, मुरक्कायो श्ररविन्द सम।
राग रहित सुन्दर श्रधर, फटत हृदय लखि दशा मम।।

श्रव हों समुक्त्यो प्रिये ! पंचशर श्रवसर पायौ । जानि श्रकेली दुम्हें दुष्टने श्रिविक सतायौ ।। पति श्रनुनय श्रस सुनत मानिनी मृदु मुसकाई । प्रनय कोप ततकाल प्रियाको गयो विलाई ।। पति पत्नीके प्रेमकूँ, प्रनय कोप उज्वल करत । वह मुँह फेरे तुनुककें, यह पुनि पुनि पगमहँ परत ।।

हद श्रालिंगन करत पुरंजन श्रित हरषावत ।
तिज निज परको ग्यान राति दिन व्यर्थ गमावत ।।
बाहु पाशमहँ कस्यो श्रज्ञ-सो भयो विचारो ।
सूमत निहं कब दिवस भयो कब भयो श्राँध्यारो ।।
पाँस्यो पुरंजन मोहमहँ, सरबसु समुभी कामिनी ।
गई युवा बौटी न वय, जैसे बीती यामिनी ।।

ग्यारह सौ मुत भये शूर्ता बलमहेँ भारी। दश जपर सौ मह मुता स्रति हो मुकुमारो।। पुत्रनिकेंहू पुत्र भये चित चहुँ दिशि भटक्यो। पुत्र, पौत्र, ग्रह, कोश, दास, दासिनिमहेँ स्रटक्यो।। ममतामहेँ मदमत्त हैं, स्रांध कूपमहेँ धेंसि गयो। विषय भोग जग जालके, पंदामहेँ खल फैंसि गयो।।

, जग परिवर्तनशोल एक-सो रहे न कोई।
जनम मृत्यु सुख दुःख धूप छाया नित होई।।
श्रावै उन्नति संग संग श्रवनतिक्ँ लेकें।
यौवनक्ँ ले •जाय जग काँसो सो दैकें।।
चन्डवेग गन्धवंपति, पुरी पुरक्जनकी चढ्यो।
बीर तीन सौ साठ सँग, विजय करन श्रागे बढ्यो।।

गंधर्वी सँग साठ तोनसी कारी गोरी।
करी चढ़ाई चरडवेग सँग सेना थोरी॥
पाँच फननिको स्याँपु सबनितें लड़िवे लाग्यो।
किन्तु कहाँ तक लड़ै बली सब साइस त्यागो॥
पबरायो अति पुरंजन, बशीभूत नारी मयो।
लूटी नगरी सबनि मिलि, श्रित उदास नृप है गयो॥

भय भाई प्रज्वार काल कन्या सँग आयो।
लाली पुरी अति छीन आह अविकार जमायो।।
भूपति पूछे—प्रभो! कालकन्या को नारी।
बोले नारद—नृपति, कुरूपा फिरे कुमारी।।
पति चाहै जगमहँ फिरै, कौन कुरूपाकूँ बरै।
निरिल मोइ संकेत कछु, भौ चलाइ सैंनिन करै॥

व्याह करन संकेत समुिक बोल्यो सुनि चंडी।
व्याह न हों श्रव करूं भागि ह्याँतें मुस्टंडी।।
भई कुपित श्रित शाप दयो थिर रही न तुम मुनि।
हों बोल्यो—भय बरो गई ताको वैभव सुनि।।
भय भाई प्रज्वार सँग, फिरै लोकमहँ बहिन बनि।
पुरो पुरंजनकी गई, ताकी तृप श्रव कथा सुनि।।

इति श्रीभागवत चिरतके द्वितीयाहमें पुरन्जन पुरन्जनी चिरत नामक श्रठारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

(पाचिक पारायस-चतुर्थं विश्राम)

# अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः

#### [38]

संग लियौ प्रज्ञार पुरंजन पुरमें आई।
भोगे पुरके मोग आराजकता फैलाई।
भयो पुरक्षन कृपन नहीं मारग शुभ स्भै।
पाँच फननिको स्याँपु कहाँ तक इकलो ज्भै।।
प्रत्रल वीर प्रज्ञार ने, आगि लगाई जर्यो पुर।
तोरि फोरि विध्वंस करि, कर्ये! नाश न्यका नगर।)

यवनराज भय ग्राइ पुग्छन बाँध्यो तजई।
पकरि चले लै भृत्य भये सँग पग्वश सजई।।
जात पुग्छन लख्यो सर्र करि स्याँपु सिधारयो।
सज सैनिक उद्दंड द्र पुग्छन पुग्क् जार्यो॥
यह वियोग दुस्सह प्रिये, नहीं जात मोपै सह्यो।
नारीकी चिन्ता करत, ग्रान्त नारि भूपति भयो॥

नारीमहँ चितु फँस्यो भयो तृप नरतें नारी।
तृप निदर्भके महत्त, भई कन्या सुकुमारी।।
भई सयानी पिता स्वयंबर साज सजाये।
रूप ख्याति सुनि देश-देशके भूपति आये॥
पार्ख्य देशके छत्रपति, मत्तयथ्यजं कन्या वरी।
पति पायौ प्रमुदित भई, पटरानी तृपने करी।

सात पुत्र इक सुता जनीं सब भये सयाने।
भये सर्वानके व्याह भोग भोगे मनमाने॥
मलयभ्वज दै सुतिन राज गमने बनमाहीं।
वैदरभो सँग चली देह सँग ज्यों परछाहीं॥
विषय भोग त्यागी नृपति, तप करि नित तनकूँ कसिहं।
कंद, मूल, फल, फूल, तृन, करि श्रहार बनमहँ बसिहं॥

पित सेवामहँ निरत रहै बैदरभी नितई।
एक दिना निरङीय देह पितकी उत चितई।।
स्वामि शोकमहँ विलिख काठ चुनि चिता बनाई।
मृतक देह धरि सती होनक् श्राणि लगाई।।
पुरुष पुरातनको तबहिं, दरशन रानीकूँ मयो।
शेवित निरखी नारि तिन, दिन्य ज्ञान ताकूँ दयो।।

त्रारे सखा ! हों मित्र तिहारो हंस पुरातन । विषय मागमहँ फँस्यो मुजायौ रूप सनातन ॥ नहीं पुरखन मित्र ! न रानी राजा हो तुम । मानसके हैं हंस एक ही दोऊ तुम हम ॥ पुरवारी जा बुद्धिने, ठग्यो ज्ञान सब निस गयो । सुनत सखाकी सीख शुम, ब्रात्मज्ञान ताकू भयो ॥

राजा पूछें—प्रभो ! ज्ञान ऋति गूढ़ सुनायो ।
कोन पुरक्षन इंस, कौन पुर, समफ न ऋायो ॥
मुनि बोले—यह जीव पुरक्षन घो है नारी ।
सखा कर्या हैं सबहिँ वृति सब सखी बिचारी ॥
देह पुरी हरि इंस हैं, प्रान पञ्च फन स्याँप है ।
नौ दरवाजे छिद्र नौ, जीव संग मन जात है ॥

नाक कान अरु आँखि तथा मुख शिश्न गुदा थे।
नौ दरवाजे बने, जीव हित पुरुष बनाये।।
शब्द, रूप, रस, गंध, परस पाञ्चाल कहावत।
मोगे विषयनि जीव नित्य निज रूप मुलावत।।
रदन करै जा जीव जिह, हंस रूप हरि आहकें।
करना करि निज ज्ञान दै, करें शुद्ध समुक्ताइकें।।

स्वप्त देह रथ बन्यो कही मृगतृष्णा मृगया।
काल कह्यो गन्धर्व जरा है ताकी तनया।।
मृत्यु यवनपति सरिस अंतमहँ पुर संहारत।
शीतज्वर अरु उष्ण यही प्रज्वार कहावत।।
भ्रमत जीव प्रारब्ध वश, करिह कृपा गुरु देव जव।
कृष्ण कथा गुनु अवनमहँ, बदै चित्त अनुराग तब।।

साधु संगमहँ बैठि कृष्ण गुन सुनें सुनावें।
सरस विमल इरि चरित सुनत जे नाहिं श्रघावें।।
पान पात्र करि कान निरन्तर मिर पीवें।
श्रीमधुसूदन मधुर सुधारस पीकें जोवें।।
कथामवनमहँ मक्त मिलि, पीवें भागवती कथा।
शोक मोइ भय भूखकी, होहि न तिनि तनिकहु व्यथा।

करम परक हैं वेद मिलनमित पुरुष बतावें।

मिक्त ज्ञान कछु नाहिं ब्यर्थ सबक्ट्रें बहकावें।।

राजन्! जब तक मिक्त योगमहें चित न लगाश्रो।

तब तक निहंं करिकमें शान्ति मुख कबहूँ पाश्रो।।

सबके श्राश्रय सर्वगत, जो शोमाके धाम हैं।

श्रात्मरूप सबके मुहृद्, श्राविनाशी धनश्याम हैं।

राजन् ! इन्द्रियजन्य विषयतें चित्त इटाक्रो ।

मनक् किर एकाग्र कृष्ण चरनिमह लाक्रो ॥

काल मेंड़िया लाय मृत्यु पोक्ठेतें मारै ।

किंकर्तं व्यिवमूद बन्यो नर नाहिं विचारे ॥

नित चरचा जह विषयकी, बसी कामिनी चित्तमह ।

तिज ताकूँ श्रीहरि मजो, मन न रहे गृह विज्तमह ॥

मन ही कारन बन्ध मोज्ञको समुक्तो भूपति।
श्रासत् वस्तु सत् समुक्ति फँस्यो करि कर्म जीव श्राति।।
करमिनकूँ करि मुक्ति जगततें निह नृप पाश्रो
तन मन हरि पद सौंपि, मजनमहँ चित्त लगाश्रो॥।
सिरजें पालें जगतकूँ, काल पाइ पुनि लय करिह।
शरखागतवस्सल सकल, भव-भयकूँ ते हरि हरिह ।।

श्री नारदमुनि कथित ज्ञानकूँ जो नर घारें। ते न जनम पुनि लेहिं जालं जगके कूँ जारें।। कह्यो पुरंजन यही बुद्धि सँग फँस्यो देइमहूँ। मैं मेरी महूँ बँध्यो पुत्र, धन, धाम, गेइ महूँ॥ हरि हियमहूँ जे धारिकें, पीवें प्रभुपय प्रेमतें। पावें ते नर परमपद, कहें सुनें जे नेमतें॥

इति श्रीभागवत चांरतके द्वितीयाहमें पुरम्जन मोच नामक उन्नीसवाँ श्रम्याय समाप्त ।



## श्रथ विंशतितमोऽष्यायः

( २० )

विदुर कहें —हे गुरो ! पुरक्षन कथा सुनाई ।

किन्तु प्रचेता बात बीचमहँ विभो ! भुलाई ।।

रुद्रगीत उपदेश पाइ तिनि का का कीन्हों ।

कैसे तिनि दिँग ब्राइ जगत्पति दरशन दीन्हों ।।

सुनि बोले —सुनु विदुर ब्राव, कहूँ प्रचेतनिकी कथा ।

रुद्रगीत जपि तप कर्यो, हिर दरशन पाये यथा ।।

तपते भये प्रसन्न प्रचेतिन दिँग हरि स्त्राये ।

दुरलम दरशन दये दये वर चार सुहाये ।

सुमरें तुमकूँ रुद्रगीत जिप मोकूँ ध्यार्वे ।

भातृ प्रम तिन बढ़े मनोबाछित पल पार्वे ।।

होहि जगतमहँ कीर्ति स्राति, पुत्र प्रवापित होहि सम !

बार्चीकन्या संग सब, करो ब्याह मिलि बन्धु तुम ।।

सो॰—सुनि पुनि बोले विदुर, को वार्ची का की सुता। कथा एक अतिरुचिर, मुनि मैत्रेय कहें बिहँसि॥

कराडुं भये इक परम तपस्वी मुनि विज्ञानो । तपमहेँ नितई निरत योगरत ज्ञानी ध्यानी ।। घोर तपस्या करत निरित सुरपित घत्ररायो । प्रम्खोचा सुरवधू मेजि तप विज्ञ करायो ॥ सोलह हू श्रृंगार करि, सिज बिज मुनि दिँग श्राहकें । यौवनतें इतराहकें, मुनि मन खियो चुराहकें ॥ १७८ बरस सहस तक रही संग ऋषि समय न जान्यो ।
चेत भयो तब दिवस एकई मुनिवर मान्यो ।।
जब जान्यो वृत्तान्त कोष किर राँड भगाई ।
परम सुन्दरी छाँडि बालिका स्वरग सिधाई ।।
वृत्ति पाली मारिषा, बार्ची ताईते भई ।
करो ब्याह मिलि बन्धु सब, अब तो स्यानी है गई ।।

भगवत आजा पाइ चलै सब वृद्ध जराये।

वृद्ध जरत लिख तुरत तहाँ चतुरानन आये।।

समुभाये बहु भाँति अपे, च्यों वृद्ध जराओ।

लेहु मारिषा बहू ब्याहि अपने घर जाओ।।

विधि आजा मानी सबनि, बाद्धों कन्या ब्याहिकें।

यही धर्ममहँ रत भये, निज पितु पुरमहं आइकें।।

बेटा बहू निहारि नृपति नयनिन जल छाये।
परे पैरपै पुत्र प्रेमतें पकरि उठाये।।
हृदय लाइ करि प्यार सज आसन बैठाये।
राज काज सब सौंपि तपोबन भूप सिधाये।।
करिं करम प्रभु प्रीति हित, नित चित राखें श्याममहँ।
बन्धं बासनातें कही, मोच्च करम निष्काममहँ॥

भोगे जगके भोग योग अब सब बिसरायो ।
इत' बार्ची ने परम यशस्वी सुत इक जायो ॥
शंसु अवज्ञाकरी ब्रह्मसुत तब तनु त्यागौ ।
भये मारिषा पुत्र शाप नन्दीश्वर खाग्यौ ॥
चान्नुष मन्वन्तर बिषे, स्राध्य बुद्धि कारज कियो ।
प्रजा स्जनमहँ दच्च अति, नाम दच्च तार्ते भयो ॥

सौंपि पुत्रक्रूँ राज प्रचेता तप हित बनक्रूँ।
गये सिन्धुके तीर समाहित कीन्हों मनक्रूँ॥
रोकि, प्रान, सन, बचन, दृष्टि थिर करी योगतें।
तनु तप करि कृश कर्यो हटायौ चित्त मोगतें॥
सतसंगति बांच्छा भई, नारदजी दरशन दियो।
एय प्रचेतनिके जगे, सुनि कृतार्थं सबक्रूँ कियो॥

सबई पूछें—प्रमो ! सार उपदेश सुनास्रो ।

मनकी काई सीख खटाई लाइ मिटास्रो ॥

नारद बोले — सुनो, सफल वह जन्म करम मन ।

जातें सुमिरन होहि कृष्णको धन्य वही तन ॥

वेद पड्यो तप करि कहा ? काल बितायो येंग करि ।

प्रेम बिना सब व्यर्थ हैं, जो नहिं की नहीं मिक्त हरि ॥

है जग हरिको रूप उनहिँतें पैदा होवै।
उनमें ई थिर रहै श्रांतमहेँ उनमहेँ सोवै॥
सबमहेँ सत है ब्यात रूप चैतन्य कहावें।
सुख स्वरूप मगवान् जीव श्रानेंद तहेँ पावें॥
शरणागतबत्सल श्रमल, स्वतः तृत परिपूर्ण प्रभु।
मक्तवछल श्रशरनशरन, श्रज श्रविनाशी श्रलख विभु॥

विना शरन हरि गये शान्ति सुख जीव न पावै ।
चौरासीमहँ भ्रमै विविध योनिनिमहँ जावै ।।
तार्ते सब कछु त्यागि शरन श्रीहरिकी जाश्रो ।
करिकें उनको ध्यान परमपद तुम सब पाश्रो ।।
बोले सुनि मैत्रेय—सुनि, ज्ञान प्रचेतनिकूँ भयो ।
विदुर ! सुखद संबाद यह, सारभूत तुमतें कह्यो ।।

शुक मुनि बोले — भूप ! विशद संवाद सुनायौ ।
सुनि मैत्रेय महान् बिदुरजीके प्रति गायौ ॥
जो नर जाकूँ पढ़िं प्रेमतें सुनिं सुनावें ।
ते निश्चय परमेश परम पावन पद पावें ॥
स्वायम्भुव-सुत घ्रुव पिता, भूप भये उत्तानपद ।
बरन्यो तिनको वंश स्त्रव, सुनो प्रियन्नत को विशद ॥

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें प्रचेता उपाख्यान नामक वीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ( मासिक पारायण—नवम दिवस विश्राम )



## म्रथ-एकविंशतितमोऽध्यायः

### [ २१ ]

दो - ग्रुक बोले - मनु प्रथम सुत, प्रियब्रत जिनको नाम । परममक्त ज्ञानी महा, ग्रही बने निष्काम ।।

छुप्पय—कहें परिचित—प्रमो ! परमज्ञानी नृप प्रियव्रत ।

करमबन्ध कस फँसे गृही बनि परम भागवत ॥

चरन शरन हरि खई जिननि ते फँसे मोह कस ।

घरमहें भक्ति न होहि, भई शंका मो मन श्रस ॥

हँसि बोले शुक—भूपवर ! सत्य बात तुमने कही ।

कहुँ कथा सुनु कृष्णकी, जस नृप हरिपद रित खंही ॥

परममागवत मये प्रियब्रत ज्ञानी ध्यानी।
गुरु नारदकी सीख प्रेमतें तिनने मानी।।
लिख विरक्त मुत पिता राजको काज बतायौ।
किन्तु कुमरके नहीं गृहस्थाश्रम मन भायौ।।
इत मनु चिन्तामहें परे, उत चतुरानन चित चढ़ी।
यदि विरक्त प्रियब्रत बनै, तो होवै गड़बड़ बड़ी।।

चढ़े हंसपै संग मरीचादिक मुनि घाये। सत्य लोकतें उतिर तपादिक लोकिन आये।। बिधिकूँ लिल सब अमर सुमन तिनपै बरसावें। स्वागतके हित सिद्ध, साध्य, ऋषि, मुनि मिलिआवें।। गावत गुन गन्धवंगन, सुयश संग ऋषि मुनि सुनत। लिल बिधि नारद कुमर मनु, उठे सबहिं संभ्रम सहित।। स्वागत श्रद्धा सहित सबनि करि पद सिरनाये।
विधिवत पूजा करी दिब्य श्रासन बैठाये॥
प्रेम सहित मुसकाय कहें ब्रह्मा—सुनु प्रियब्रत।
देहुँ सार उपदेश होहि जातें जगको हित॥
जीव बँघे गुण कर्मतें, करें कर्म हैके श्रवश।
जनम मरन मय शोक दुख, मुख पार्वे प्रारब्ध बश।।

विषय भोग कछु नाहिं बन्धको कारन मन है।
इन्द्रिय मन आधीन यन्त्रके सम यह तन है।।
जाको मन आधीन ताहि बन काज कहा है।
इन्द्रिय बग्न जो भये तिनहिं बन हानि महा है।।
प्रभुपद पंकज कियाका, किली ताहि हदमानिकें।
भोगो सुख अपि काम हिन, प्रभु प्रसाद जिय जानिकें।

श्रायसु विधिकी मानि प्रियब्रत सिरतें घारी।
सोचें मनु श्रव सहज कामना पुरी हमारी।।
यों सबविधि समुक्ताइ ब्रह्म निज् लोक सिघारे।
इत प्रियब्रतने राज काज सब श्राइ सम्हारे।।
ब्याह कर्यो रानी मिली, पतिप्राणा बर्हिष्मती।
परम सुशीला सुन्दरी, बिनयवती श्रति गुण्यवती।।

भये पुत्र दस बिश्वविदित धार्मिक ज्ञानी स्त्रति ।
तिनमें त्यागी तीनि सात द्वीपनिके भूपति ॥
उत्तम तामस पुत्र दूसरी रानी जाये ।
तीसर रैवत भये सबनि पुनि मृतुपद पाये ॥
तनया इक ऊर्जस्वती, शुक्र संग ब्याही गई ।
तासु गभेतें गबिनी, सुता देवयानी भई ॥

नृप सोचें—शुचि सूर्य प्रदिश्चन मेरु करे नित । होवै उतकूँ निशा दिवस होवै तबई इत ॥ करूँ दिवसकूँ राति न होवै तम जग माहीं। जयोतिर्मय रथ चढ़े सूर्यके पाछे जाहीं॥ सात प्रदिश्चिगतें भये, सात द्वीप श्ररु उद्धि सब। समुभाये विधि श्राइ जब, छोड़ियो नृप संकल्प तब॥

कौन करि सके करम प्रियब्रत सम नृप जगमहेँ । कीन्हें सात समुद्र चलत रथ नमके मगमहेँ ।। सौंपि सुतनिकूँ राज मोह ममता सब त्यागी । समुक्ते विष सम विषय बने नृपतें वैरागी ।। सप्त द्वीपकी बसुमती, तृन सम त्यागी पलकमहेँ । को तिनके सम है सके, तिज ईश्वर या जगतमहेँ ।।

इति श्रीभागवत चरितके द्वितीयाहमें प्रियवत चरितनामक इक्षीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः

#### [ २२ ]

राजपाटकूँ त्यागि चले राजा बनमाहीं।
रानी वर्हिष्मती चली छायाकी नाहै।।
सुत ग्रामीश्र महान् भये भूपति जम्बूपति।
पालें पुत्र समान प्रजाकूँ नित प्रति नरपति।।
सुत हित सुर-दुन्दरि सदन, मन्दर गिरिकी गुहामहैं।
तप करि पूजें प्रजापति, राज त्याग नृप रहिं तहैं॥

विधि तृप मनकी बात जानि बर बधू पठाई ।
पूर्वचित्ति श्रादेश पाइ भूपित ढिँग श्राई ॥
ब्रोड़ा क्रोड़ा सहित मधुर चितवन मुसकावत ।
यौबनके मद मरी रूप रस—सो बरसावत ॥
भूप निहारी श्रापसरा, खोयो मन मोहित मये।
रूपासवको पान करि, मदमाते-से है गये॥

राजा बोले—सखे ! परसपर महँ श्रपनावें ।
दोऊ हियको भार हार पहिनें पहिनावें ॥
मिलि जुलि खेलें खेल प्राणको दाव लगावें ।
दै मन एक मिलाय श्रंगतें श्रंग सटावें ॥
श्रव श्रपनाश्रो श्रधमकुँ, श्रतुचर श्रपनो मानिकें ।
प्रेम सुधारस प्यायकें, ज्याश्रो जड़मति जानिकें ॥

कहि कि मीठे बैंन बढ़ाई प्रेम सगाई।
बिधिकी मेजी बधू भूप विधिवत अपनाई।।
नृपति मामिनी संग विषय सुख मोगें निशि-दिन
रिह न सकें पढ़ा एक अपसरा पूर्विचित्त बिन।।
भये यशस्वी पुत्र नौ, भूप परम प्रमुदित भये।
ता प्रमदाके संगमहँ, सहस बरस दिन सम गये।।

नामि श्रीर किंपुरुष, इलावृत, रम्यक, कुरु सुत ।
केतुमाल, मद्राश्व, हिरयमय, मये धर्मयुत ॥
वर्षाधिप हरिवर्ष भये नौ परम यशस्वी ।
नौ खंडनिके भूप मनस्वी श्रुति तेजस्वी ॥
पूर्वचित्ति तव छांड़ि सुत, तुरत गई निज लोकमहँ ।
राजा श्रुति ब्याकुल, भये, ग्वा प्रमदाके शोकमहँ॥

काम्य कर्म करि नृपति पुर्य परलोक पथारे।
नौक वर्षाधीश भये श्राति प्रनिहं पियारे।।
मेरु-सुता नौ हतीं विवाहीं तिनके सँगमहँ।
मेरुदेवि पति नाभि पाइ प्रमुदित श्राति मनमहँ।।
पुत्र हेतु मल नाभिने, रच्यो विष्णु दरशन दये।
सहसा प्रमुप्रकटित मये, सब सम्भ्रममहँ परि गये।।

विनती करिकें विश्व यज्ञ उद्देश बतायो।

प्रभु समान सुत होय भूपको भाव जतायो।।

हरि हॅंसि बोलें — ऋरे विश्व, न्यों जाल फँसाऋो।
स्वामी सेवक करो पिताकूँ पुत्र बनाऋो।।

ऋन्छा, हों सुत बनुङ्को, निज सम कहँ खोजत फिल्हँ।

मोकूँ बाँघें भक्त ये, मुक्त सबनिकूँ हों कहूँ॥

श्चन्तरहित हरि भये राजरानी हुलसानी।
गर्भवती पुनि भई मेरुदेवी पटरानी।।
भये श्चवतरित ऋषम त्यांगको मग दरसावन।
संन्यासी मुनि बिमल दिगम्बर श्चतिशय पावन।।
नामि निरित्त नय बिनय युत, सुत जगपित जानत भये।
प्रजा संचिव सम्मित समुक्ति, राजित्वक दै बन गये।।

करिकें गुरुकुलबास राजको काज सम्हार्यो। लई जयन्ती ब्याहि ससुरको मद संहार्यो॥ भये पुत्र सौ भरत ज्येष्ठ तिनमें नौ ज्ञानी। भूप भये नौ रचीं जाइ निज निज रजधानी॥ इक्यासी हिंसा रहित, बिप्र वृत्तिमहें रत रहें। जप, तर, पूजा, पाठ, मख, करि समत्व सुख-दुख सहें॥

करें ऋषम शुभ करम हरिष लौकिक वैदिक सब।
पुत्र भये जब युक्क दई सत शिचा उप तब।।
इक दिन घूमत फिरत तृतिय सुत पुरमहें आये।
ब्रह्मावर्त निहारि पितिह सब बन्धु बुलाये।।
सम्बोधन करि सबनिकूँ, प्रेम सहित सबतें कहिं।
सुख हरि सुमिरनमें सतत, विषय मोगि नर दुख सहिहं।

विषय भोगिकें कबहुँ को उत्तर सुख नहिं पावै।
च्यों नर जीवन रत्न काँच दै ब्यर्थ गमावै।।
सुख स्वरूप सरवेश सतत हिय माहिँ विराजें।
कस्त्रीमृग यथा विषय वन खोजें माजें।।
विषयो नर हैं विषसरिस, मोच्च मूल हैं संत जन।
चढ़े रंग जस होहि सँग, स्वेत वसन सम कह्यो मन।

ऋषम चरित ब्राति गूढ़ मूढ़ नर मरम न जानें। निरिष्ठ नग्न उन्मत्त सिड़ी पागल सब मानें।। प्रकट्यो पारमहंस धर्म करि शिच्चा दीन्हीं। कर्यो दिगम्बर बेष वेद बिधि पूरी कीन्हीं।। बालक सम मोरे बने, पृथिबीपै बिचरत फिरिहिं। मारें पीटें दुष्ट जन, सुखदुखमहें इक सम रहहिं।।

कोई फेंकें देल सेलतें कोई मारें।
त्यागि देहिं मलमूत्र धूरि खल कोई डारें।।
कोई गारी देहिं दुष्ट दोंगी जिह श्रायो।
ठग विचाके हेतु धूर्तने वेष बनायो।।
स्वार्यहत पागल वन्यो, सब समुक्ते स्यानो खरो।
सब मिलि जा श्रवधूतकी, लाठीतें पूजा करो।।

मारें पीटें मूर्ख होहि च्रत त्रिच्यत तनु सन । तातें त्याग्यो गमन रहें अजगर सम नृप अन ।। पानी पशुसम पियें लेटिकें मिच्चा पानें। त्यागि देहिं मलमूत्र अंग बिष्टा लिपटानें।। करें घृणित न्यापार जन, फटकें नहिं खल पास तन। जनम कृतारथ करनकूँ, आईं तिनि दिँग सिद्धि सन ॥

ख जन निन्दें चाहिँ करें पंडित बहु बत्दन ।

मत्तर्ते विथिग्यो श्रांग चढ़ावें चाहें चन्दन ॥

ज्ञानी माला सरप एकसम करिकें जानें ।

होवें जड़ चैतन्य नारि नर मेद न मानें ॥
जो जग देखें ब्रह्ममय, उनको ज्ञानी नाम है ।

तिनके पावन चरनमहँ, श्रद्धा सहित प्रनाम है ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangori

श्राई सबई सिद्धि सिद्धने सब ठुकराई।
करी विनय बहुमाँति नेंकहू निंह श्रपनाई।।
मन श्रिति दानव दुष्ट करै विश्वास न कबहूँ।
इन्द्रियजित है जाय बचै विषयनितें तबहूँ।।
ब्रह्मा, विश्वामित्र, शिव, घोलो सबकूँ मन दयो।
कबहुँ न माने भूलमहँ, मेरो मन वशमें मयो।।

मन मतंग उद्दंड दुष्टता करै सदाहीं। संयम श्रंकुश सदा रखे श्रपने कर माहीं।। हरे हरे प्रिय धान ऊख मीठी लखि लखिकें। दौराने निज सूँ।ंड़ होहि प्रमुद्ति श्रांत मखिकें।। गज श्रारोही युक्तितें, पेनों श्रंकुश घारिकें। प्रजल प्रलोमनतें विस्त, करै चित्त गज मारिकें।

मिलन बसनके सिरस लखें ज्ञानी जा तनकूँ।

सुल-दुखमहँ सम रहें रखिं संयत निज मनकूँ।।

ऋषभ त्यागि अभिमान लिङ्ग श्रद थूल देहको।
त्याग्यो निजपन स्मबहिं पुत्र घन घाम गेहको।।

योग बासनातें बची, तनिक श्रहं श्रामास मिति।

ताहोतें घूमत फिरत, चलत स्वास प्रस्वास गिति।।

कोक्क बेक्क श्रव कुटक फिरत कर्नाटक ज्ञानी।
कुटकाचलके निकट गये मुनिवर निर्मानी।।
पवन बेग्रुसंघर्ष लगी दावानल बनमहें।
बैठे है निश्चिन्त नहीं शंका कल्कु मनमहें।।
तनु अनित्यता प्रकटहित, उपलखंड मुखमहें घर्यो।
मये लीन निजरूपमहें, दावानलमहें तनु अर्यो।।

प्रियव्रत तृपकी विमल बंश श्राति ही मन मावन । जामें प्रकटित भये ऋषम हिर श्राग जग पावन ।। कीयो पारमहंस्य घरम प्रचलित जगमाहीं । जाकूँ योगी सिंद विचारत मनतें नाहीं ॥ लोक, वेद, सुर, धेनु, द्विज, के स्वामी श्रीऋषम हैं । करहिँ श्राचरन घृनित श्राति, किन्तु सुनिनिमहँ वृषम हैं ॥

ऋषभ पवित्र चरित्र कह्यो मंगलम्य सुलमय ।
सुनत होत प्रभुचरन प्रेम छुटि जावै भव-भय ॥
ऋवतार्शनको कथा गंगसम शोतल करनी ।
पाप, ताप, संताप, क्लेश, दुख, चिन्ता हरनी ॥
जिनि करनामय ऋपमने, घरम करे निषकाम हैं [
तिनिके पद पाथाजमहँ, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हैं।।

इति श्रीभागततचरितके द्वितायाहमें ऋषभ चरित नामक बाईसबाँ श्रध्याय समाप्त । इति द्वितीयाह



# अथ तृतीयाह

# अथ-प्रथमोऽध्यायः

## [ ? ]

दोहा—हे जगपालक ! जगतपति, जगरत्त्वक ! जगदीश । जगहित नित नव तनु धरत, नाऊँ तव पद शीश ।।

छुप्य — द्वितिय दिवसमहँ कही कपिलकी कलित कहानी ।
सती चिति श्रुव चिति नृपति पृथु कथा बलानी ॥
पुनि प्रियत्रत शुभ चिति ऋषभ अवतार मनोहर ।
पुत्रनिक्रूँ उपदेश कही अवधूत वृत्तिवर ॥
सुनदु भरत शुभ चिति अत्रव, सुनत मिटत भवकी व्यथा ।
प्रभु पद पदुमनि नाइ सिर, कहूँ तृतिय दिनकी कथा। ।

ऋषम-तनय द्यांत श्रेष्ठ ज्येष्ठ सर्वा पुत्रनिमहँ।

भरत नाम विख्यात भये तीनिहु भुवननिमहँ॥

न्याय धरमतें करें सदा पृथिवीको पालन।

श्रीरस सुत सम समुिक करें सर्वा कालन॥

बिश्वरूप तनया सुपर, पञ्चजनो सँग ब्याह करि।

यत्र याग शुंभ करमतें, श्राराघें नृप सदा हरि॥

श्रिप्रहोत्र नित करें दर्श श्रक पूर्णमास मख चातुर्मास्य श्रनेक करे सम् समुिक दुःख— सुख ॥ सोमयज्ञ पशुयज्ञ प्रकृति श्रक विकृति मेदतें करें कियाके सहित माव श्रक विधी वेदतें॥ सब श्रमरिनकूँ श्रंश लिख, श्रंशी हरिकूँ जानिकें देहिं यज्ञको भाग तृप, प्रभु स्वरूप सब मानिकें॥

भरत भूमिपति दुरित दूरि सब करें यज्ञ करि ।
भोगनितें करि पुण्यनाश स्त्राराधें श्रीहरि ।!
राजभोगको स्त्रन्त निर्श्व नृप वर्नाहें सिधाये ।
पावन हरिहरत्तेत्र पुलह स्त्राश्रममहें स्त्राये ।।
मिले गंडकी गंगजहें, तहें स्त्राराधें ईशकूँ।
वुलसीदल, जल, फूल, फल, तें पूजें जगदीशकूँ॥

पूजातें ब्रनुराग हृदयमहँ बढ़थो प्रश्न श्राति ।
प्रियतमके पदपदुममाँहिं उरक्ती उनकी मित ।।
पूर्यो पय ब्रानन्द हृदय सर बुद्धि डुश्चाई ।
भये प्रेममहँ मगन बाह्य पूजा विसराई ।।
कुटिल ब्रालक लट बनि गये, जटा जूटको मुकुट सिर ।
भक्तराज बनि भ्राजहीं, कियो कृरण्यमहँ चित्त थिर ।।

ऐसें पूजा करत बिताये नृप बहु बत्सर।
करें नियम ब्रत नित्य रहें पूजामहें तत्पर।।
इक दिन मज्जन हेतु भरत सरितातट आये।
पढ़े वेदके मंत्र गंडकी जलमहें न्हाये॥
सन्ध्याकरि नृप जप करहिं, कूल छटा मनभावनी।
सुनी सिंह ध्वनि मृगी इक, पार निहारी गरिमनी।।

सुनि दहाड़ हिर मृगी मई भयतें स्रिति चिन्तित ।
मारी एक छुलाँग नदीकूँ पार होन हित ॥
भरे पेट अम भयो नदीमहँ गरम गिरायौ ।
पार जाइ गिरि मरी भरत मृगशिशु स्रियनायौ ॥
करनावश सँग लै गये, सुतसमान पालन कर्यो ।
मोहमाँहिं तन्मय भये, हाथ हवन करतिहं जर्यो ॥

हरिमहँ जो मन लग्यो हरिनमहँ फँस्यो भाग्यवशा।
करै हरिन जस काज करें भूपतिहू तस्तस ।।
चाटें चूमें प्यार करें तनकूँ खुजिलानें ।
पुचकारें तुन लाइ स्वयं निज करिन खवानें ।।
चलत फिरत सोवत उठत, छाया सम राखें निकट।
तिज सरवसु मृगमोइमहँ, फँसे मोइ महिमा विकट।

श्रीरस श्रात्मज तनुब धारिमक त्यागे निबस्त । जो सबही सुकुमार सुघर सुन्दर सुशीखयुत ।। तृन सम त्याग्यो राब सुन्दरी मिहिषो त्यागीं । क्रावती गुण्यवती मृतकसम ते सब लागीं ।। ठगे भाग्यने भरतजी, चिंद ऊँचे नीचे गिरे। मूर्तिमान दुर्भाग्य मृग, के चक्करमहँ तृप परे।।

मृगशावक इकदिवस दूरि चरिनेकूँ धायौ।
सन्न दिन नीत्यो नहीं लौटि ग्राश्रममहँ ग्रायौ।।
निकल मये ग्राति भरत रुदनकरि इतउत धानें।
लौ लौ नाको नाम करुन स्वर ताहि नुलानें।।
हाय! श्रमागो हों लुट्यो, श्राज कहाँ मम सुत गयो।
को करि क्रीड़ा देहि सुल, जग ना निनु सूनों भयो।।
१३ फं०

कैसे तिबकें गयो कर्यो काहू ने टींना ।

ग्रितसूची श्रितसरल सुघर वो मेरो छोंना ।।

करिकें कीड़ा मधुर मोइ मृगबाल रिक्तावत ।

चिकत चित्ततें श्राइ श्रंग मेरे लिपटावत ।।

हाय ! कबहुँ पुनि श्राइकें, दूब यहाँ वो चरेगो।

का फिरि इत उत बालवत, मम सुत कोड़ा करेगो।।

इहि बिधि व्याकुल भरत किरें बन मारे मारे ।

मिलगे न मृग बहु खोजि बिचारे भये दुःवारे ।।

इतने में ही अन्तकाल दृपको नियरायौ ।

भूप मृत्यु के समय हरिन फिरि आश्रम आयौ ।।

दशा देखि नृप सहमिकें, सुत समान रोवत सतत।

मृग पटकै सिर दुखित चित, भरत ध्यान वाको करत।

दुस्सह काल कराल प्रवल बलशाली आयो।
देह त्यागिकों भरत फेरि पशुको तनु पायो॥
जाको चिन्तन करत जीव त्यागे या तनकूँ।
अप्रार जनममहँ योनि भिलै सोई जीवनकूँ॥
योगभ्रष्ट भूपति भये, मृगासक्त मन है गयो।
तातें मृग की योनिमहँ, भरत जनम फिरतें भयो॥

व्यर्थ भयो नहिं भजन तिनकहू भूले नाहीं। पूर्वजनमको वृत्त भरत मृग तनु के माहीं।। यादि कर्यो पांछुताइ मातु हिनी हू त्यागी। कार्लिजर गिरि त्यागि भये फिरितें वैरागी।। संग करिं नहिं भूलि अव, नहिं सजीव तुनक् चरिं। स्वे पत्ता खाइकें, ऋषि मुनि सम अत तप करिं।। यों मोगे प्रारब्ध कर्म मृगदेह पाइकें ।
तज्यो हरिन तनु तीर्थ गंडकी नीर न्हाइकें ॥
नारायण हरि कृष्ण यज्ञपति नाम उचारे ।
श्रांत समय ले नाम पाप उपपातक नारे ॥
पिक्किताये मृगमोह करि, कबहुँ न फिरि ऐसो कर्यो ।
यह भवजलनिधि श्रांतमहूँ, गोखुर सम सुलतें तर्यो ॥

इति श्रीमागवत चरितके तृतीयाहर्मे भरतचरित नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त ।



#### अथ दितीयोऽध्यायः

# [ २ ]

दोहा नारायनको नाम लै, भरत तजी मृग देह। हिज तनु पायौ अन्तमहँ, तज्यो गेह जगनेह ॥

खुप्पय मृगतें ब्राह्मण वंशमाँहि प्रकटे मुनि ज्ञानी ।

चरम देह है जिही भरत निश्चय करि जानी ।।

पिता पढ़ावें वेद मंत्र देवें जिपवेकूँ।

ग्रंट संट कछु बकें जतावें जड़ ग्राने कूँ।।

हतो जुड़ैली, बहिन हक, दूसरि माँ के नौ तनय।

कर्मकांडमें फँसे ते, भरत लखें जग ब्रह्ममय।।

पिता करें नित सोच भयो मम सुत लघु जड़मित ।
मंत्र होहिं निहं यादि करूँ श्रम हों ऋति नित प्रति ॥
कस होने निरवाह कवन करि काज खाइगो ।
को बाके सँग बिन सुता ऋपनी विवाहिगो ॥
करत मनोरथ बिप्र ऋस, काल पाशमहँ फँसि गये ।
सती पिता सँग माँ भई, निहँ रोये जड़ हँसि गये ॥

भये मरत निश्चिन्त फिरें मनमाने इत उत । विस्मय सोच न करें रहें नितई प्रसन्न चित ।। भीतर ज्ञान गँभीर मेद जगकूँ न बतावें । पागल जड़मति बुद्धिहोन सम सबहिं जतावें ।। जो लै जावे पकरिकें, चले जाहिँ सब कछु करिहैं। बासो कूसो जो मिलै, उदर ताहि मिलिकें मरिहेँ॥ बोम हुबावे पकरि ढोइ ताके घर हारें।
परवावे जो काष्ठ ताहि हैंसिकें वे फारें।।
भामी जड़मति जानि स्वादयुत अन्न न देवें।
जर्यो सुन्यो जो देहिँ ताहि अम्मृत करि सेवें।।
हुष्ट पुष्ट तनु साँड़ सम, धूप शीत सब कछु सहिहैं।
रहें सदा निरद्वन्द बनि, संसारी सिरीं कहिहैं।

भाइनि देख्यो कामकाज सबई करवावें। तो फिरि इम बैठाइ व्यरथ च्यों जाहि खवावें।। ऐसी चाकर कहाँ मिले जो काम करे नित। किन्तु न माँगे दाम न जावे कबहूँ इत उत।। ऐसी मनमहँ सोचिकें, दयो फावड़ो हाथमें। क्यारी रचना करनहित, खेत चले लै साथमें॥

लयो फावड़ो हाय खेतकूँ लागे खोदन।
गड्दा भारी खन्यो लगे सब माई रोकन॥
कहें परस्पर—बुद्धिहीन क्यारी न बनावै।
देहु मंच बैठाइ बैठिकें खेत रखावै॥
जैसो भाई कहहिं वे, तैसोई कारज करत।
नये बने अब खेत के, रखवारे श्रीजड़भरत॥

पुत्र होन तृप-शूद्ध मनौती मन में मानी। मानुषकी बिल देहुँ पुत्र यदि देहिँ भवानी।।
भयो पुत्र इक पुरुष पकरि बिल हित सब लाये।
निशामाँहिँ भिग गयो दास अति ही घबराये।।
बिलपशुक् लोजत फिरैं, सोचें मूरख गयो कहैं।
आये खोजत खेतपै, बैठे द्विजवर भरत जहें।।

तिन बाँचे अवधूत भरत समदरशी ज्ञानी।
भये न विचित्तित तिनक मृत्यु सम्मुख हू जानी।।
न्हाइ पिहनि नव वस्त्र उड़ाई अधिक मिठाई।
खाइ भये निश्चिन्त फेरि बितवारी आई।।
दस्यु पुरोहित पूजि असि, द्विजवरके सम्मुख घरी।
नहीं सोच विस्मय कळू, ज्ञानी खिल काली डरी।।

निरिष घोर अप्रयाय भई देवी विकराली।

मूर्ति फोरि पट प्रकट भई सहसा चट काली।।

तड़तड़ाइ करि क्रोध आठ दाँतनितें काटे।

खडग लिये कर फिरै दस्यु सिर धड़तें काटे।।

उच्चा रक्त मद पान करि, अप्ट्रहासतें नम मर्यो।

कन्दुक सम सिर फेंकिके, जोगिनि सँग कौतुक कर्यो।

दुखी होहिं कस सदा रहें जे हिर पद सेवी।
काटि सबिनको शीश भई अन्तरहित देवी॥
उदासीन है चले महामुनि अतिशय ज्ञानी।
हरष विषाद न हृदय दैवकी इच्छा जानी॥
जग में जो जस करेगो, सो तैसोई भरेगो।
हूबेगो हिर बिमुख है, प्रभुपदते भव तरेगो॥

इक दिन त्राये भरत फिरत तट इत्तुमतीके ।
लखे चौधरी तहाँ सिन्धुसौबीरपतीके ॥
किपलदेव दिँग जायँ रहूगण भूप बिचारे ।
शिविका धीवर नहीं खोजि सेवक सब हारे ॥
मोटे ताजे जड़ भरत, कूँ लखि सब प्रमुदित भये ।
पकरि पालकीमें दिये, सब कहार सँग लिंग गये ॥

पदतल दबै न जीव दौरि इततें उत आवें। डगमग शिविका होहि भूप बैठे हिलि जावें।। व्याप्यो तनमहँ कोप कहें मारूँ तोकूँ। मैं हूँ सबको ईश मूर्ल माने नहिं मोकूँ।। स्वामीके अपमानको, तोकुँ मजा चलाउँगो। इंडनितें पिटवाउँगो, जीवत खाल खिचाउँगो ।। ं हॅसिकें बोले भरत-कौन मोटो को पतरो। को है स्वामी भूप कौन है सेवक तुम्हरो।। राजा है तू आज काल्हि भिद्धक बनि जावै। इतनेपै क मोइ तृपति उनमत्त बतावै।। इच्छा, भय, तृष्णा, जरा, निद्रा, तन्द्रा जागनो । 🥕 ब्रात्मरूप मोमें नहीं, पतरो ब्रह मोटोपनो ॥ 📜 श्रात्म-ज्ञानमहँ मम मोइ नहिं मेद लखावै। त मोकूँ हे नृपति ! मत्त उनमत बतावै ।। ज्ञानी सिरीं उभय भाँति तव बश नहिं श्राऊँ। देह मोह नहिं नेक कर्म प्रारब्ध वितार्ज ।। श्रस कहि शिविका कन्ध घरि, चले भूप तम भगि गयो। शिविकार्ते कूद्यो तुरत, जड़ पैरिनिमहें परि गयो।। सोरठा-रह्यो न संशय कोह, पर्यो महीपति महीपै। भग्यो मान, मद, मोह, मनमहँ जिज्ञासा जगी।।

छ्यय—पूछे है आधीन—कीन तुम रहतु कहाँ प्रभु ।

कस ग्रम वेष बनाइ गुप्त बन बन बिचरो बिभु ।।

योगेश्वर वा सिद्ध स्वयं नर बनि हरि श्राये ।

करि करना करनेश, सुधा सम बचन सुनाये ॥

या श्रमार संसारमें, सार बस्तु जानन निमित ।

कपिलाश्रमकुँ जात हो, ब्रह्मभूत गुरु मिले इत ॥

करनासागर कपिल आपु हो मेरे स्वामी। हो अनादि अलिलेश अलख अन अन्तरयांमी।। जड़को वेष बनाइ फिरौ सन जग अवलोकत। निज ऐश्वर्य छिपाय अविनेपै निरमय विचरत।। आत्माराम सुनोधमय, योगेश्वर निष्काम हो। निरगुन मायातें परे, षट संपतिके धाम हो।।

दोहा—श्रत्र मेरी शंका सुनहिँ, कही बात जो नाथ।
करो पार भव जलिघतें, गह्यो कृपा करि हाथ।)

खुप्पय — कह्यो 'मोइ अम नाहिं' बात नहिं बैठी मनमहें ।

भार दोइ पथ चलो होहि अम सबके तनमहें ।।
स्वामी सेवक भाव आपु व्योहार बतावें ।

घड़ा मृत्तिका एक होहि पानी कस लावें ।।

सुख, दुख, होवे पुरुषकूँ, देह करन मन बँधेतें ।

जल चावल हैं पात्रमहें, रैंधें अगिनके लगेतें ।)

दोहा—शंका करि तृप लखिह मुनि, जैसे चंद चकोर।
भूप वचन सुनि सुनि हसे, कीन्हीं करुना कोर।

छुप्पय कहें भरत सुनु भूप । भूत निर्मित जग जानो ।

मेद भाव कछु नाहिं ज्ञानतें निश्चय मानो ।।
शिवका क है काष्ठ काटिकें ताहि बनावें।
स्पान्तर है जाय फेरि नहिं पेड़ बतावें।।
यह विभिन्नता जगतमहें, नाम रूपके मेदतें।
नहीं, सत्य तो बात यह, सभी एक हैं तस्वतें।)

स्वामी सेवक माव कल्पना जिह सब मनकी।

श्रातमा तो श्रद्धेत उपाधी ये हैं तनकी।।

राजा होवे रंक रंक राजा बिन जावे।

कल शिविका जो चढ्यो, श्राज सो ताहि उठावे।।

जगको यह ब्योहार है, ज्ञानी जन मिथ्या कहें।

मूरल समुम्नें सत्य सब, तातें नित नित दुख सहें।।

मूरल जड़मित पुरुष देहकूँ श्रात्मा मार्ने ।
जुधा तृषातें दुिलत पुरुष होवे जिह जारें ।।
श्रात्मा तो निस्संग सर्व व्यापक श्रज श्रच्युत ।
सदा रहे निरत्तेप ब्रह्म हे जाहि ब्रह्मित ।।
जन तक गुण्मय रहे मन, चौरासी चक्कर भ्रमे ।
विषयनितें मुख मोरि जन, निरगुन होवे तन थमे ।।

श्राँख, कान, त्वक, नाक, जीम जानेन्द्रिय जानो।
हाथ, पैर, गुद्शिश्न वाक कर्मेन्द्रिय मानो।।
श्रहंकारके सहित वृत्ति सब मनकी माई।
पश्च कर्म तन्मात्र देह श्राधार कहाई।।
श्राणित मनकी वृत्ति हैं, तिनतें जग बन्धन मन्यो।
मोहनाश जब है गयो, तब सब जग हिर ही बन्यो।।

यह मन कपटी भूत जीवकूँ नाच नचाने।
देवलोक ले जाय कबहुँ पृथिबीपै आने।।
मेद भाव करवाइ बाँधिकें जगमें राखै।
जो असत्य है वस्तु ताहि सत कहि नित भाखै।।
गुरु हरि पद सेवा खडग, तातें रिपु मनकूँ हनों।
तत्र सब दुखतें छूटिकें, निरवैरी जगमें बनों।।

तप करि चाहै मोच्च कालंकूँ वो नर खोवै।
केवल करिकें करम घरम सत् ज्ञान न हं।वै।।
घट सम्पत्ति विवेक शान सोपान कहावें।
विषयनितें वैराग्य ज्ञानतें मुक्ति बतावें।।
होहि बसन वा रंगको, रँग्यो होहि जा रंगतें।
विषय संगते बन्घ है, मोच्च होहि सत्संगतें।

संतिनके ढिँग नित्य कथा होवै भगवतकी।
कृष्ण कथातें मिटै मिलनता नित नित चितकी।।
परिनन्दा अपबाद साधु जन करिंह न कबहूँ।
त्रिभुवन पावें विभव भजन छोड़ें निहं तबहूँ।।
चाहे भवजलिधि तरन, गहे संत चरनि शरन।
जग बन्धनके हेतु हैं, अधर-सुधा योषित नयन।।

बनिक रूप यह जीव चल्यो सुखधन श्ररजन हित ।
प्रवृति मार्गमहँ पँस्यो लोभ श्रति बढ़यो तासु चित।।
इत उत भटकत फिरै राजपथ कबहुँ न पावै ।
सिंह व्याघ्रतें डरै गहन बन क्लेश उठावै।।
वर्षा खुजली बवंडर, भूख प्यास मच्छर प्रवल।
देहिं क्लोश निहं तहँ मिलै, सुन्दर भोजन मधुर जल।।

उठ्यो मभ्रो तहाँ फँस्यो चक्कर महँ ताके। मरीं धूरितें श्राँखि नचै संकेतिहें वाके।। करें कर्ण कटु शब्द उल्लूकहु भींगुर बनमें। यद्मितें संतप्त हरे बिनया श्रिति मनमें।। छता मधु मक्खीनिके, निरिख शहद मच्चन निमित। कर हारत काटैं सबिहं, पिथक होहि श्रिति ही दुखित।।

दुरगम पथ यह जगत जीव बनिया सुख घनकूँ। निज परिवार समूह संग लै निकस्यो बनक् ।। बनीं बवंडर नारि राग-रज नेत्रनि डारें। मुग तृष्णा है विषय भोग दुर्जन ऋरि मारें।। परनारी हैं शहदकी, मक्खी मन जनई गयो। तबई ताको सुख सुयश, नस्यो मृतक सम नर मयो।। माया मोहित जीव जाहिँ जहँ तहँ दुख पार्वे । लुखि समीप घन घान विविध विधि ताहि सतावें ।। पुत्र, मित्र, परिवार, सगे सम्बन्धी आर्वे। स्वारथ हित दर्शाय नेह सम्बन्ध लगावें।। जबतक जगमहँ मोह है, तबतक तृष्णा बदैगी। मेड़ जहाँ जह जायगी, राजन् ! तह तह मुड़ैगी ।। ति जग को जञ्जाल जगतपितमहँ मन लाग्रो। मैं हुँ सबतें बड़ो नीच जन जाहि मुलास्रो।। यह भिध्या संसार सत्य हैं जाके स्वामी। . वे हैं शाश्वत सत्य सर्वगत ग्रन्तरयामी।। मन विषयनितें मोड़िकें, जगतें नातो तोड़िकें। हरि चरननि चित जोड़ि कें, राम मजो सब छोड़िकें ॥ सुन्यो ज्ञानं ऋतिगूद कृतास्य भये रहूगन। मन प्रसन्न हैगयो भयो पुलकित सनरो तन।। विविवत पूजाकरी श्ररध श्रश्रुनितें दीन्हों। तत्र स्वेच्छातें गमन भरत मुनिवर ने कीन्हों ॥ श्रद्धा, संयम सहित जे, भरत-चरितकूँ सुनिङ्गे। ते फिरि या भवसिन्धु महँ, भूति कबहुँ नहिँ परिङ्गे ॥ इति श्रीमागवत चरितके तृतीयाह में जदमरत चरित नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ( मासिक पारायण, दशम दिवस विश्वाम )

# अथ तृतीयोऽध्यायः

F POPE SPARE BUT TO BE

## [ ३ ]

भये भरत सुत सुमित देवताजित सुत तिनके ।
तिनके देवद्युम्न भये परमेष्ठी जिनके ॥
पुत्र प्रतीह महान भये ज्ञानी तेजस्वी ।
श्रष्टम पीढ़ी माँहिँ भूप गय भये यशस्वी ॥
करमकान्डमें कुशल श्रति, सर्वमान्य सब शस्त्रवित ।
गय समान को होहि नृप, घरम, ज्ञान, नय, विनययुत ॥

स्वयं पघारे इन्द्र यज्ञमहेँ देविन साथा।
अवतक जगमहेँ विदित राजऋषि गयकी गाथा।।
इतनो पीयो सोम मये उन्मत्त देवपति।
स्वयं यज्ञपति प्रकट पाइँ हिब है प्रसन्न अति।।
जिन बश कीन्हें विश्वपति, तिनकी समता को करें।
निरत रहें सत्संग महें, संत चरण्रज सिर घरें।।

रानी गयको भई गयन्तो पतिकी प्यारी।
भये चित्ररथ ब्रादि तीनि सुत ब्राज्ञाकारी।।
तिनके सुत सम्राट पुत्र उनके मरीचिति।
बिन्दुमान तिन पुत्र मधू मधुके सुबीरवत।।
ब्रान्तिम भूप भये बिरज, परम यशस्वो ब्राति सद्य।
देवबंश में बिष्णु जिमि, भये जगतमहँ कीर्तिमय।।

राजन् ! सात समुद्र सात हैं द्वीप श्रवनि पै ।
प्रियत्रत सुत ई करें राज इन सब द्वीपनि पै ॥
भौमस्वरग दिविस्वरग स्वरग पाताल कहावें ।
तिनिमें करिकें पुष्य घरमप्रेमी जन जावें ॥
पुष्यनिको फल स्वरग है, शास्त्र वेद ऋषि सुनि कहें ।
पाप करेंतें नरकमें, नर नाना विघि दुख सहें ॥

इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें संनिप्त भूगोन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

(पाचिक पारायण-पञ्चमदिवस विश्राम)



# श्रथ चतुर्थोऽध्यायः

#### [8]

पाप करेंतें हृदयमाहिँ श्राति तम मरिजावै।
श्रान्तःकरन मलीन होहि नर बहु दुख पाने।।
सूदम देह जब जाह यातना देह पाइकें।
नरकिनमें फिरि पचै भूमितें जीव जाहकें।।
सहै यातना नित नई, किन्तु दुःखमें मरे निह।
श्रानुमव वैसेई करै, जैपे नरतनु कष्ट सहि।।

इन्द्रिय मन श्राघीन करें जो जिह करवावे ।

मन लैजावे स्वरग नरकमें जिहो पठावे ।।

मनतें भोगे भोग जिहो देखे सपनेकूँ ।

मायामोहित जीव कहै करता श्रपनेकूँ ।।

यह मन चंचल चपलश्रिति, निहं काहूको मीत है ।

मनके हारे हार है, मनके जीते जीत है ।।

दोहा — बोले शौनक — स्तजी, सब नरकिनकेनाम । कहीं कौनमहँ जाइ को, करिकें कैसो काम ॥ कहें स्त सुनि मुनिबचन, किर सबको सम्मान । नरकिनको बरनन करूँ, सुनिहँ आपु घरि ध्यान ॥ रौरव, कुम्भीपाक, महारौरव स्करमुख।
किम्मोजन सन्दंश, शाल्मली, नरक देहिं दुख।
तसभूमि, पूयोद, प्रानरोधन, बटरोधन।
पर्यांवर्तन, श्र्लप्रोत, वैतरणी, विशसन।।
कोई कहें अनेक हैं, अष्टाविंशति कछु कहें।
इन नरकनिमहें बाइकें, पापी बन बहु दुख सहें।।

मारें जीवनि सदा मांसतें तनकूँ पोसें।
क्रोध मोह बश मये रक्त प्राियानिको सोषें।।
चाहें जीवो जीव तिनहिँ हठ करि जो मारें।
ते पापी तनु त्यागि तुरत ई नरक सिधारें।।
ब्रारिनिकी दुरगित करी, कोटि गुनी तिनकी मई।
कुटें पिटें भूखनि मरें, सहें यातना नित नई।।

हिंसा परितय गमन मांस मिंदराको सेवन।
महापाप ये कहे फँस्यो इनमें जिनको मन।।
ते नर पानी महादुःख जग माँहिँ उठावें।
छुरपराइकें मरें फेरि नरकिनमहँ जावें।।
नाना दुख सिंह अंतमहँ, सूकर कूकर योनि घरि।
चौरासीके चक्रमहँ, भ्रमैं विविध विधि करम करि।।

परधन, परसंतान, परस्त्रो जे लै जावें।
ते नर रौरव नरक परें श्रति दुःख उठावें।।
चोरी जारी करें मूत्र विष्ठा ते खावें।
होहि वेदना श्रिधिक नारकी फिरि पछितावें॥
विविध माँतिकी यातना, परबश है पापी सहें।
करे पाप च्यों दुष्ट श्रिम, पुनि पुनि यमिककर कहें।।

त्रिप्र हनन, मदपान कनककी चोरी करिबो।
कामातुर है पूज्य अंगना शय्या चिद्रिबो।।
इन पापिनिके रहें संग सोवें अरु खावें।
ये पाँचहु ही महापातकी मनुज कहावें।।
ये सब मिरकें नरकमहें, महायन्त्रणा नित सहें।
चिल्लावें रोवें गिरें, हा मैया बप्पा कहें।।

पापिनिको संसर्ग पापमय तुरत बनावै। संतिनिको सत्संग कृष्ण चरनि पहुँचावै।। " डरें पापतें सदा प्रेमतें प्रभु श्राराधें। जप, तप, तीरथ, बरत, करें यम नियमिन साधें।। सदा सत्य बोर्ले बचन, ब्रह्मचर्यतें रहें नित। जाइँ नहीं ते नरक नग, परितयपै न चलाइँ चित।।

इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें नरकवर्णन नामक चतुर्थं अध्याय समाप्त ।

( मालिक पारायया—ग्यारहवाँ दिवस विश्राम )



## अथ पश्चमोऽध्यायः

#### [ 4 ]

दोहा — कहें स्त — 'तृत परीच्चित, सुनिकें नरक प्रसङ्ग । छुटी केंपकेंपो श्वेद तनु, शिथिल भये सब श्रङ्ग ॥

खुप्पय — सुनी नरककी बात कँप्यो हिय दशा भुलानी।
करै प्रतिच्रण पाप कहें नृप—प्रभु! जिह प्रानी।।
शानी श्राति ही श्राल्य, श्रानिक श्राज्ञानी जगमहैं।
प्रतिपल हिंसा होय, उठत बैठत घर मगमहैं।।

होयँ पाप तो का करें, कैंसे पापनितें बचैं। जीव भ्रमें प्रारब्धवश, करम नचावें त्यों नचैं।।

दोहा—रृप शंका सुनि शुक कहें, सुनो भूप दे चित्त। मिलहिँ पाप फल श्रवसि यदि, करै न प्रायश्चित्त।।

छुप्पय जैसे सज्जी आदि बस्नके मलकूँ घोवें।
तैसे प्रायश्चित्त सबिधिकृत पापनि खोवें॥
स्वन्छ बस्न फटि जाय तक चित्रमोद बढ़ावै।
मित्रन बस्न है जीएँ मिल्रनता सँग लै जावै॥

प्रायश्चित किये विना, यमपुर जे नर जायँगे। ते निश्चय ई नरक परि, विविध माँति दुख पायँगे।) तनतें मनतें करे पाप जितने बचनिन तें।
करिकें प्रायश्चित पृथक् होवें नर तिनितें।।
अद्धा संयम युक्त करें तप, ब्रह्मचर्य, शम।
सत्य, दान, तप, शौच, योग युत करें नियम यम।।
ते निश्चय ही पापतें, छिनमें नर तरि जात हैं।
इसी दावानलके लगत, वेणु गुल्म जरि जात हैं।।

निज आहार विहार रखें शुचि संयम धारें।
सदा पथ्यतें रहें, बढ़े दोषनिकूँ जारें।।
होन न देवें रोग होहिँ तो श्रीषधि खावें।
तिनि पुरुषनि दिँग रोग भूखि कबहूँ निहँ श्रावें।।
प्रायश्चित यथार्थ जिह, सद्गुरु के दिंग जायकें।
करे नाश श्रज्ञानकूँ, नारायन गुन गाइकें।।

पथ परमार्थ महान मार्ग बहुतेरे जावें।

मिक्तमार्गक् सुगम किन्तु सब संत बतावें।।

उमय भक्त जब मिलें मधुर हरिनाम उचारें।

नवें परस्पर बिनय सहित पदरज सिर घारें।।

ऐसे शील स्वभावयुत, संत गहें जा गैलक् ।

इगीं न फीर चिल पथिक सब, घोवें मनके मैलक् ।।

मिक मार्ग स्त्रित सुगम सरल सबके उपयोगी।

बिप्र होहि वा शद्भ परम ज्ञानी वा मोगी।।

है निष्कंटक मार्ग कष्ट कछु बामें नाहीं।

पग पगप फल फूल मिलें खल नहिं मग माहीं।।

सबरे साथी सरल सुठि, सरस मिलें जा पथ चलत।

प्रेम हदन कबहूँ करत, हरिगुन सुनि कबहूँ हँसत।।

भक्ति मेद बहु भनै अधम ऊँचे अक मध्यम । सङ्कीर्तन हरिनाम कह्यो सबईतें उत्तम ॥ नाम ग्रहणतें भक्ति मुक्ति निश्चय नर पार्वे । कैसे ऊ हों पाप नामतें तुरत नसार्वे ॥

मरन कालमहँ अजामिल, यमदूतिन लखि डिर गयो। नारायन सुत हित कहा, नाम लेत भव निस गयो॥

दोहा—पूछें शौनक स्तजो, कौन अजामिल दीन।
नाम पुत्र मिस च्यों लयो, कैसे प्रभु गति दीन॥
श्रिति पावन मुनि प्रश्न सुनि, कहें स्त हरवाइ।
कही कथा गुक्ने यथा, कहूँ यथामित ताइ॥

कुष्पय कान्यकु व शुम देश अजामिल रहे विप्र इक ।

. मित माषी अनस्य तपस्वी परम घारमिक ॥

पित आजातें गयो लैंन समिघा इक बनमहें ॥

तहें लिल वेश्या सुघर काम सर लाग्यो मनमहें ॥

वा बेश्याको रूप लखि, बिना दाम ई वह विक्यो। रोक्यो चंचल चित्तकूँ, राजन् ! परि खल नहिँ कक्यो ॥

पत्नी माता पिता तजे बेश्या अपनाई । जाति पाँति निज लाज तजी कुल शील बड़ाई ॥ कैसे हूँ घन मिलै घातमहँ घूमे उत इत । अपने घरकूँ छाँड़ि रहै बेश्याके घर नित ॥

बेश्या सँग व्यभिचारतें, बहु बालक वाके मये। हिन्सा चोरी करत ई, बहुत दिवस छिन सम गये।। कहाँ बेदको पाठ कहाँ चोरी ज्झा नित।
कहाँ घरम अनुराग पापमहँ फँस्यो कहाँ चित।।
कहाँ कुलवती सती कहाँ वेश्या पणनारी।
किन्तु अज्ञामिल बुद्धि भाग्यने तुरत विगारी।।
अत पालन आचार सद्, वेश्या सँगतें निस गयो।
व्याधिनि वेश्या विन गई, द्विज फंदामहँ फँसि गयो।।

पूर्वजन्म को पाप शाप मनमहँ रह जावै।
श्रापरजन्ममहँ श्राइ पाप फल निज दरशावै।।
काऊको घन हर्यो सग्यो वनिकें सो लेगो।
हैकें परवश पिता बन्यो वाक् वो देगो।।
विधवा बनि परपुरुषकूँ, पाप दृष्टितें लखें जे।
व्याह होत ही मरे पति, पुनि पुनि विधवा बनें ते।

कोई सब दिन संग रहे परिचय नहिं होवै।
निरिष्ति काहुकूँ कोउ तुरत श्रपनोपन खोवै।।
होहिं सहोदर बन्धु परस्पर प्रेम न तिनमें।
भिन्न जातिके होहि, होइ मैत्री छिनभरमें।।
पूर्वजन्म श्रपकार करि, इह तन होवै शत्रुता।
कर्यो जासु उपकार कछु, तातें होवै मित्रता।।

पूर्वजन्ममें रह्यो श्रजामिल परम तपस्वी।
सदाचार सम्पन्न सत्यप्रिय परम यशस्वी।।
शिशिरमाँहिँ श्रिति शीत लग्यो मूर्क्या-सी श्राई।
तहाँ वैद्यते श्रपर विप्रक् युक्ति बताई॥
यौजनकी यदि उष्णता, युवती तनमें तन लगै।
जब जावै जिह शीतपन, तुरत तपस्वी तब कगै।

सोरठा-तहाँ रहे मुनि एक, निब तनया के संगमें। दशा मयानक देख, तिनि निज कन्यातें कही।। छुप्य-मुनितत राकूँ दया तपस्त्रीपै स्रति स्राई। श्रंगनि सयो सगाय उष्णता तन पहुँचाई ॥ चेतनता जन भई क्रोध तपसीकूँ आयौ। विन बेर्या त् नारि, घरमतें मोइ डिगायौ।। मुनिकन्या हू ने दयो, शाप अप्रम त् बनेगौ। ध्रम करम सत्र छाँडिकों, मो वेश्या सँग फिरेगौ।। शाप भये सब सत्य अज्ञामिल दुष्ट भयौ अति। निरदय डाकू कूर करे पियकनिकी दुरगति॥ भ्रभत भाग्य ।शा संत एकदिन घरपै आये। कीयो अति सत्कार आपने पाप सुनाये।। संत् हृदय क्रना उठी, बोले करियो काम त्। धरियो अबके पत्रको, नारायण शुभनाम त्।। मनमहँ निश्चय करयो अवसि जिह काम करको। अवर्के होवे पुत्र नरायन नाम घरङ्गो ॥ कछ दिनमहँ सत भयो हरष चितमहँ अति छायो। नारायण घरिनाम नेह अति अधिक बढ़ायो।। सबरो प्रेम् बटोरिकें, नारायणमहें घरि दयो। भूल्यो सब जगके विषय, सुतमहँ तन्मय है गयो। लै नारायण नाम प्रेमतें मुलकूँ चुमें। गोदीमें बैठाय नरायन कहि कहि घूमें।। श्रपनें पीछे खाय नरायन प्रथम खवावे। पीवें को कंकु पेय नरायन संग पिवावे।। नारायणकूँ संगत्ते, यों खावत पीवत चलत। नारायण भूले नहीं, जागत हू सोवत उठत।। इति श्रीमाग्वत चरितके तृतीयाहर्मे श्रजामिलचरित नामक पत्रम ग्रध्याय समाप्त।

#### श्रथ षष्ठोऽष्यायः

139

## [ [ ]

दोहा—बोले शुक-नृप! चित चपल, काहूमहँ लगिजाय। तौ सोवत बैठत उठत, सब थल वही लखाय।। चित्त स्रजामिलको फँस्यो, नारायन सुतमाहिँ। नाम नरायन प्रिय लगत, सुनत नयन मरिजाहिँ।।

खुप्पय—नारायनमहेँ चित्त फेँस्यो नारायण निशिदिन। सेवे प्रान समान रहै छिनहू नहिँ वा बिन।। बेश्यापति यों फेँस्यो मोहमहँ मृत्यु विसारी। गरि निरवार कराल कालकी श्राई वारी।।

> मृत्यु समय यमिकंकरिन, पकर्यो पापी ऋजामिता। नारायन मुखर्ते कह्यो, खेलत सुतक्ँ लिख विकल ।

सुनि नारायन नाम त्रिष्णु पार्षदतहँ आये। यमदूतिनकूँ पकरि गदातें मारि गिराये॥ डिरकें पूछें दूत—कौन तुम हमें भगाओ। मोल भाव बिनु किये तड़ातड़ मार लगाओ॥

धर्मराजके दूत इम, पापीक् हु जात हैं। कर्यो न इम अपराध कछु, काहे आप खिस्यात हैं।। २१४

विष्णु पारषद कहें—धरमको मरम बतास्रो। दंड जोग जिह नाहिं जाइ च्यों व्यर्थ सतास्रो। बोले यमके दूत—घरम को बेद बखान्यो। है अधरम बिपरीत बेद हरि रूपहि मान्यो।। हिंसक पापी सुरापी, क्रूँ यमपुर ले जायँगे। नरक अगिनिमें डारिकें, जाकूँ विमल बनायँगे।

हरि पार्षद पुनि कहें -- दूत ! तुम कछु नहिँ जानों। व्याय बजास्रो गाल विज्ञ स्त्रानेकूँ मानों।। नारायण यह कह्यो अप्रन्तमहँ मुखर्ते जानें। तौ इम ताकूँ फेरि परम पावन नर मानें।। चोर, जार, हिंसक, कुटिल, पापी चाहें होय ऋति। नाम उचारनतें तुरत, होइ शुद्ध पावे सुगति।।

प्रायश्चित मनु श्रादि पापके विविध बतावें। तिनतें छूटे पाप किन्तु बड़तें नहिँ बानें।। रहै बासना बनी फेरि हू पान करिक्नें। पुनि पुनि करिकें पान नरकमहँ मनुज परिक्नें।। प्रायश्चित सत्र पापको, पुरुषोत्तमको नाम है। तुन उच्चारन भर करो, फेरि नामको काम है।।

लेवें जाको नाम यादि गुन ताके स्त्रावें। पुरुष कीर्ति भगवान नाम गुन ज्ञान करावें।। इरि गुन मनमह धँसे फेरि च्यौ पाप रहिङ्गे। बहुतक होवें हिरन सिंहकूँ देखि भगिङ्गें।। इत उत भटके जीव च्यों, करे ब्यर्थ के काम त्। सब प्राञ्चकूँ छाँडिके; च्यों न लोइ इरि नाम त्।। कैसे हू हरिनाम लेन, फल निश्चय देवै। चाहें मनतें लेड भले वेमनके लेवै।। हरिको लैकें नाम मार्गमें आवै जावै। कृष्ण कृष्ण संकेत करे सब वस्तु मँगावै।। मोदक घी बूरो सन्यो, दिन में खाओ रातिमें। सब थल मीठो लगेगी, घर खाओ या पाँतिमें।

मक न करें त्रिनोद विषय सम्बन्ध जोरिकें।
रहें उदासी सदा जगत सम्बन्ध तोरिकें।।
लै लै हिरिके नाम प्रेमतें हँसें हँसावें।
राममक्क करि हँसी कृष्णुकूँ चोर बतावें।।
कृष्ण मक हँसि रामकूँ बानरभालूपति कहत।
बनि बैरागी राम तो, वन बनमें रोवत फिरत।।

राग श्रवापन हेतु रामको नाम उचारें।

चाहें कहि कहि रामभक्तकूँ ताने मारें॥

राम कहत बड़िजायँ राम कहि प्रेम जतानें।

ते नर कबहूँ भूबि नरककी गैब न जानें॥

बिनु इच्छा क रुईपै, चिनगारी पानक परै।

जरे हुई तो श्रविस हो, नाम नाश श्रव त्यों करै॥

गिरत परत मग चलत रपिट कीचड़महँ जावै।

श्रिक्त भक्त ह्वे जायँ जीव हिंसकहु सतावै॥
काटे कोई श्राइ देहमहँ पीड़ा होवै।
ज्वर को होवै बेग चेतनाक् नर खोवै॥
कैमेहू नर विवश है, हरि उच्चारन करिक्ने।
नाम प्रतिष्ठाके निमित, श्राम तिनके हरि हरिक्ने॥

निज शुक्क् करि प्यार नित्य गनिका पुचकारै ।

मनिवेतोदके निमित रामको नाम उचारै ॥

स्वयं कहै हरि नाम और खगतें कहवावै ।

शुक्रमुखतें अति मधुर नाम सुनि हिय हरषावै ॥

मरन समय अत्र सुमिरिकें, वेश्या अति व्याकुल मई ।

संत चितायो अंत हरि, नाम कहो। हरिपुर गई ॥

हरिकीर्तन वा अवन करें अद्धा बिनु प्रानी।
निश्चय ते क तरें, वेद संतिनिकी बानी।।
राम विमुख खिख संत जीवपै यदि हुरि जावें।
विनु इच्छा क देहिँ नाम तोक तरि जावें।।
कृष्ण नाम भव रोग की, है अच्चूक क्रोषघ सुगम।
चाहें जो सेवन करो, निश्चय देगी पद परम।।

संत अनुप्रह करो त्रिमुलक् नाम सुनायौ ।

मर्यो श्रधम जन दूत तुरत यमपुर पहुँचायौ ।।

नाम अननको पुर्य सुन्यो सन सुर धन्यये ।

ब्रह्मजोक शिवलोक फेरि सन हरिपुर आये ।।

सुनि सन हरिने अंकमहँ, प्रेम सहित वाकूँ लयो ।

भननन्थनते मुक्त है, प्रभु पार्धद वह बनि गयो ।।

सुनिकें यमके दूत नाममिहमा हुलसाये।
पारा मुक्त सो कर्यौ दौरि संयमनी आये।।
इत सुनि शुम संबाद नामको मिहमा जानो।
निज्पानिकूँ सुमिरि अजामिल मन अति ग्लानी।।
करि पारिनकूँ यादि जो, पिछतावें दुख अति करें।
तिनके अत्र सन्तार प्रमु, जानि हृदय मल-सब हरें।।

बारबार घिक्कार श्रजामिल देवे मनकूँ।
हाय! पापमहँ फँस्यो भुलायो निज द्विजपनकूँ।।
तजे पिता श्रक मातु दुःख जिन सिह सुख दीन्हों।
तजी सती निज नारि मोह बेश्यातें कीन्हों।।
करे पाप श्रति मयानक, करूँ न ऐसे काम श्रवं।
विगरी मेरी बात तो, किन्तु बनाई नाम सब।।

यों करि पश्चाताप मोह ममता सब त्यागी।
बेश्या श्रव सुत त्यागि राग तिज भये विरागी।।
हरिद्वारमहें जाइ योगको श्राश्रय लीन्हों।
बिषयनितें मुँह मोरि युक्तितें मनवश कीन्हों।।
हश्यक्रांतें पृथक करि, श्रात्मा ज्ञान स्वरूपमहें।
फेरि श्रवामिज मक्तियुत, भये पारषद रूपमहें।

श्रायौ दिव्य बिमान निहारे पार्षद तेई।
पहिचाने ततकाल नाम दाता गुरु येई॥
पंचभूतकी देह त्यागि पार्षद बपु घार्यो।
तब फिर चल्यो विमान दिब्य वैकुएठ सिघार्यो॥
श्रामम श्राजामिल हू तर्यो, नारायन कहि पुत्रहित।
ते फिर च्यों नहिं नर तरें, लेहिँ नाम जे शुद्धचित॥

संयमनीपति निकट गये यमदूत खिस्याने ।

विना भावके मार पड़ी सब ग्रंग पिराने ।।

हाय जोरि सब कहें—प्रभो ! तुमई जगस्त्रामी ।

या तुमतें हू अपर ईशा बड़ अन्तरयामी ।।

खानत ए हम नरकमहें, जा पापीकूँ पकरिकें ।

चारि पुरुष आये तहाँ, छुड़वायो अति भिरकिकें ।।

राक्क चक बनमाल गदास्त सेनक किनिके।
का के हैं वे दूत कीन स्वामी हैं तिनिके।।
सबके शासक आपु बीव प्रानिके हरता।
शासन सबको करें शुभाशुभ निरनय करता।
इतने पै ऊ आपकी, आजा उल्लंघन भई।
विना बातके बीचमें, हमरी दुरगति हैगई।।

नारायन है मन्त्र जंत्र वा जादू टोंना।
काहू नरने मृत्यु समय जिह नाम कहो ना।।
सुनि नारायन नाम मयो तनु पुलकित यमको।
प्रेम मगन है कर्यो ध्यान मगवत चरनिको।।
जलद सरिस अति विमलबर, जो हिर नित्य नजीन हैं।
शिव विरिश्च इन्द्रादि हम, तिनके नित्य अधीन हैं।

गुह्य भागवत घरम देवता सिद्ध न जार्ने।

फिर नर, दानव, दैत्य ताहि कैसे पहिचार्ने।।

ऋज, शिव, नारद, जनक, कपिल, मनु, बिल, शुक, जानी।

भीष्महुं, सनत्कुमार, घरम, प्रहलाद, ऋमानी।।

जानि भागवत घरमकूँ, परम भागवत ये भये।

ऋत्य मक्त हू मिक्ततें, नाम लिये हरिपुर गये।।

दूत कहें — श्रव, नाय ! नियम हमकूँ बतलावें । जाइँ न किनके पास पकरि किनकूँ हम लावे ।। घरमराज तब कहें — नाम हिर जे न उचारें । चितमें कबहूँ चरन कमल हिरके निहं घारें ।। नहीं नवें सिर कृष्णकूँ, हरिचर्यातें जे विसुख। खाश्रो तिनकूँ पकरिकें, श्राइ उठावें नरक दुख।।

नामगान सम जगतमाँ हिँ साधन नहिं दूजो।
करो यज्ञ ब्रत दान भले प्रेतनिकूँ पूजो।।
नाम उचारत दुरत मिलनता मनकी जाने।
माया मोइ नसाय प्रेम प्रभुको हिय ब्राने॥
नामकीरतन जे करिं, जाउ न तिनके दिँग कबहुँ।
पहिले पापी रहे ने, ब्रावें मम गृह नहिँ तबहुँ॥

कृष्ण कीरतन गुन गीरव जे गान करहिं नर । वे कबहूँ नहिँ भूिल निहारें नीरस मम घर ॥ सब पापिनको एक प्राइचित मुनिनि बखानों । होयँ नामके रिसक उनहिँ मेरो गुरु मानों ॥ यम आज्ञा दूतिन सुनी, शिरोषार्थ सबने करी । हरिकीर्तन करिकें चले, सब मिलि बोले जयहरी॥

स्रोरठा—जा दिनतें यमदूत, नाम सुनत भगि बात कर । होत नामतें पूत, ग्वा दिनतें निश्चय भयो ।।

खुष्पय—पुराय अजािमज्ञ चिरित महा पापी हू गावें।
गाइ हियेमहँ घरें पाप पुनि चित्त न लावें।
तिनके पाप पहाड़ भस्म सबरे हैं जावें।
जीवत सब सुल लहें अन्तमहँ प्रभुपद पावें।।
अरथवाद जाकूँ कहें, ते नर कोरे रहिक्कें।
जीवत जा निन्दा लहें, मिर नरकिनमहँ परिक्कें।।

इति श्रीमागवत चरितके तृतीयाहमें नामसंकीतन महिमा नामक इंडा श्रध्याय समाप्त ।

## श्रथ सप्तमोऽष्यायः

## [ 9 ]

कहें परीचित—प्रमो! सुनाई सरस कहानी।
कथा श्रजामिल सुनी नाम महिमा हू जानी।।
ताप शाप संताप नाम ध्विन सुनि भिग जावें।
सब मिलि ऐसे भगें लौटिकें फिर नहिं श्रावें।।
सुनी नाम महिमा प्रभो! प्रकृत कथा चालू करी।
सुध्य प्रसंग सुनाइकें, मेरे सब संशय हरी।।

बोले शुक सुनु नृपति ! दच्च प्राचेतस प्रकटे ।
करी सुष्टि तिनि बिबिघ देव नर करमिन लिपटे ॥
तक सुष्टि निहं बढ़ी दच्च श्रितशय घबराये ।
बिन्ध्याचलके निकट तपस्या हित तब श्राये ॥
श्रिष्ठमर्षण इक बिमल बर; तीर्थ ताहि तट जाइकें ।
कीन्हों तप श्रित उम्र तहें, कंद मूल फल लाइकें ॥

करें प्रजापित कठिन तपस्या तीर्थवास करि ।
प्रजा सुष्टिके हेतु, नाम लें राम कृष्ण हरि ॥
हंसगुह्मको पाठ करें, तप नियमित सार्थे ।
गुण् श्रमिन्यंजक नाम लेहें श्रीहरि श्रारार्थे ॥
घरम श्ररथ श्रक मोच्च वा, होइ बासना कामकी ।
सब इच्छा पूरन करें, शरन गई जे रामकी ॥

दोहा—शुक् बोले—सुनु भूपवर ! इंसगुद्ध इस्तोत्र । गिरा गाइ पावन बने, होहिं सफल सुनि श्रोत्र ॥ छन्द

जय स्वयं प्रकाशक श्याम हरी। जिनि सन प्रपञ्चकी सुष्टि करी। जिनि जीव न जाने संग रहै, जिनि वेद निरंतर नेति कहै। सब भूत, विषय, तन, प्रान करन, जाने न स्वयं निज रूप बरन। सबक्ँ जानें जिह जीव विभू, परि जीव न जाने तुमहिं प्रभू। जय हो ग्रनन्त ग्रिखिलेश प्रमो ! जय जय कहनाके घाम विमी। जिनको समाधिमहँ होहि शान, जो शुद्ध चित्तमें होत मान। जो शुद्ध सञ्चिदानन्द राम, तिनके पद पदुमनिमहँ प्रनाम। जो मोद्ध रूप अनुभव स्वरूप, जो सर्वनाम अनुपम अनूप। होवें प्रसन्न मोपै अनाम, तव चरननिमहँ पुनि पुनि प्रनाम ! जो मन वानी को विषय नाहिँ, जिनिकुँ पुरान, श्रुति, शास्त्र गाहिं। जो मेदमावर्ते रहित श्याम, जिनिते होवें सब जगत काम। है जिनकी माया त्राति श्रापार, फैंसि जीव जनम ले बार बार ! जिन नाम लेत भव होत पार, तिनि चरन कमलमहँ नमस्कार ! जो श्रस्ति नास्तितें बोध होत, जो भवसागरके प्रवल पोत । जो नाम रूपतें रहित राम, तिनि चरननिमहँ पुनि पुनि प्रनाम ! जो मक्त हेतु धरि रूप नाम, अवतार लेहिँ हरि पूर्य काम। जो मानवस्य सुरत्र समान, श्रमिमत फल दाता सुखनिधान। सतचित स्वरूप जो मुक्तिघाम, तिनि प्रभु पद पदुमनिमहँ प्रनाम। दोहा-देवें दरशन दयानिषि, गहे चरन तव नाथ।

यों करि इस्तुति दक्ष नित, पुनि पुनि नार्वे माथ ।।

छुप्पय—दक्ष भावक्रूँ समुक्ति भावग्राही बनवारी ।

प्रकट तुरत तहूँ भये विष्णु पीताम्बरधारी ।।

मुकुट कटक कर श्रंगुलीय कंकण नूपुर पग ।

त्रिभुवन मोहन रूप निरिष्त मोहित होवै जग ।।

परे लकुट सम भूमिमहूँ, दक्ष निरिष्त धनश्यामक्रूँ ।

बार बार निरखें मुदित, श्रीहरि शोभा धामक्रूँ ।

बोले हरि—तुम प्रजा हेतु च्यों कष्ट उठाश्रो।
मनतें बढ़े न सुष्टि मैथुनी सुष्टि बनाश्रो॥
पञ्जनयकी सुता श्रिसकनी बहू ब्याहिकें।
संतति करि रित घरम बढ़ाश्रो उमय जाइकें।।
विनु श्राकरषन सुष्टि निहं, कबहुँ बढ़े हियमहँ घरी।
वार्ते चटपट जाइकें, बर विवाह बेटा करी॥

भ्याह दच्चने कर्यो विष्णु आज्ञा सिरघारी।
अति प्रसन्न मन भयो, वहू लिल अति सुकुमारी॥
सुघी प्रजापित दच्च तपस्त्री दव्कत घारो।
दश्च सहस्र सुत जने, सरलचित आज्ञाकारी॥
सन समान गुण् रूप रॅंग, शील एक-सी वय नई।
तार्ते सबकी एकई, हर्यश्व हि संज्ञा भई॥

पिता कहा। — हर्यश्व ! करौ तप वंश बदाश्रो ।
पुत्र पौत्र करि श्रिषिक जगतमहँ कीर्ति कमाश्रो ।।
पितु श्रायसु सिर घारि चले तपकूँ सब मैया ।
नारायन सर वसें मिले सुनि बीन बजैया ॥
अद्धा संयमके सहित, जाय तीर्थ जे न्हात हैं।
होत हृदय तिनिको बिमल, फिरि सतगुरु मिलि जात हैं।

श्राये नारद तहाँ दच्चपुत्रनितें बोले। सुष्टि करो च्यों बिना भूमि सबरीपे डोले॥ एक पुरुषको राष्ट्र मार्ग बिनु बिल तुम देख्यो ! उभयबाहिनी नदी नारि कुल्रटापित पेख्यो ! घर पचीस पदार्थको, बहुरंगी इक इंसक्ट्रॅं। बिनु जाने छुरचक तुम, बृद्धि करो कस बंशक्ट्रॅं॥ को हैं सच्चे पिता सबनिके ऋतिशय ज्ञानी।

का उनकी हर्यश्व वास्तविक ऋाज्ञा जानी।।

पुत्रो! कैसे करो सृष्टि इन बातिन जानें।

विना करें उपदेश हमारो नहिंँ मन मानें।।

इतनो कहिकें देव ऋषि, प्रेम सहित पेखत भये।

क्ट बचन सुनि दच्च-सुत, ध्यानमग्न सब है गये।

नारदके सुनि कूट प्रश्न मिलि ध्यान लगायौ। लिंग देह ई भूमि ग्रांत कब जाको पायौ॥ नित्य मुक्त हरि लखे बिना फल करमनिको नहिं। ब्रह्मरूप बिल प्रविशा लौटि फिरि श्रायो को कहिं॥

बुद्धि स्वैरिगो नारि है, पति स्रज्ञानी जीव है। उभय बाहिनी नदी जिह, माया जिहि पति शीव है।

श्राश्रय पुरुष पचीस तत्वके चेत्र गेह मल। हरि प्रतिपादक शास्त्र हंस है श्रातिई निरमल।। कालचक श्रति तीच्ए शास्त्र ई पिता सरिस है। निवृत्ति मार्ग ई मुख्य कही ताकी श्रायमु है।। यों मनतें सब सोचिकें, नारदके चेला भये। मोच्च धरमकी राह गहि, बाबाजी सब बनि गये।।

नारायण सरमाँहिँ भई नारदतें मेटा ।
सुनी दच्च जिह बात बने बाबाजी बेटा ।।
भयो हृदय ख्राति दुखित बहुत मनमहँ पिछताये ।
जैसे तैसे घर्यो घीर सब विधि समुक्ताये ॥
पाञ्चजनीने फिरि सहस, जने पुत्र शवलाश्व बर ।
पितु श्राबसुतें गये वे, तपहित नारायण सु-सर ।!

करत तहाँ इस्नान भये हिय पावन तिनके।
जब सब तप मिलि करें विचारें नारद अबके ॥
ये बालक हूं सौम्य मोच्चपदके अधिकारी।
देखूँ चिलकें तहाँ ध्यानतें इनको नारी॥
पर उपकारक ब्रतनिरत, चले देवऋषि तुरत तहाँ।
करें कठिन नियमादि ब्रत, पहुँचे मुनि शवलाश्व जहाँ॥

प्रश्न पुराने करे दत्त्वसुत सहस फँसाये।

फिरि दश वे ही क्टबचन कि कि सिसुमाये।।

चित्रेष्ठ बन्धु जिहि गैल गये तुम सबहू जाम्रो।

श्रेष्ठ मार्गमहँ जाय नित्य सुल तुम सब पाम्रो।।

सुष्टि वृद्धि बिपरीत यों, पट्टी तुरत पढ़ाइकें।

नारद सुनि चम्पत मये, बीना मधुर बजाइकें।।

सुनिकें सब शबलाश्व भये भिन्नुकग्रहत्यागी।
दन्न सुने सब इन्त हृदय क्रोधानल जागी।।
ग्राग बबूला भयो क्रोध व्याप्यो नस नसमहें।
तुरत दयो तिनि शाप रह्यो निहं मन निज बशमहें।।
कहें दन्न — त् जगत महें, कबहुँ न कुटी बनाहकें।
थिर न रहे घूम्यो करें, तुमड़ी तान बजाहकें।।

नारद मुनिक्ँ शाप दक्तने दीयो नरपित ।

सिर घरि करि स्वीकार मये मुनि मुदित हृदयग्रवि ।।

बन्दनको है हेतु कुटी ग्राश्रम बनवानों ।

खंदकमेंतें निकसि कूपमहँ पुनि गिरि जानों ।।

हरि मक्तनिक्ँ शाप वर, दोऊ एक समान हैं ।

तिनको निश्चय श्रटलजिह, सबईमहँ भगवान हैं ।।

१५ फ॰

शाप कर्यो स्वीकार देवऋषि सुरपुर घाये।
देखि दच्कूँ दुखी हंस चिह इत विधि आये।।
सुष्टि करन पुति कही, दच्च बोल्यो घवरायो।
नारद पीछें पर्यो प्रभो! कर्छुं युक्ति बताओ।।
विधि बोले—अवर्के सुता, करी बंश बिह जाइगो।
छोरिनिके हिँग भूबिके, नारद मुनि नहिं आहगो॥

इति श्रीभागवत वरितके तृतीयाहमें दचनारदशाप नामक सप्तम श्रध्याय समाप्त ।



#### श्रय श्रष्टमोध्यायः

# [ = ]

दोहा—दैकें आजा पितामह, गमने अपने लोक। कीयौ गरमाधान पुनि, दच्च त्यागि सुत शोक॥

खुप्पय—विधि श्राज्ञातें साठि दच्च कन्या उपजाईं ।
तेरह कश्यप लईं चन्द्र सत्ताइस ब्याईं ।।
श्रंगिर भूत कृशाश्य दईं है है सुकुमारी ।
शेष तार्च्य सँग चारि विवाहीं पुत्री प्यारी ।।
पुत्र पौत्र सबके बहुत, भये जगत सब भरि गयो ।
बहुसंतित लुखि दच्चको, हृदय सरोव्ह खिलि गयो ।।

भातु, सुहूर्ता; ककुप, जामि, वसु लम्बा साध्या ।
मरुत्वती, संकल्प, धर्मकी ये सब भार्या ।।
स्वधा सती ये नारि श्रंगिरा सुनिकी प्यारी ।
बिनता कद्रू श्रौर पतंगी यामिनि नारी ।।
तान्त्रे बहू ये चारि हैं, घिषणा, श्रचीं गुणवती ।
परनी कहीं कुशाश्वकी, सबईं सुन्दर सब सती ।।

श्चव कश्यपकी नारि त्रयोदशकी संतित सुनि।
श्चिति, दिति, दनु, इता, श्चिरिष्टा सुरसा श्चक सुनि।।
काष्ठा, सरमा, सुरिम, कही तिमि, कोषवसा पुनि।
ताम्चा पत्नी पाइ मये श्चिति श्चानंदित सुनि।।
लोक मातु ये जगतकी, सब इनकी सन्तान हैं।
देव, श्चसुर, पश्च, पिच्च, नर, लघु बड़ चुद्र महान हैं।।

देव ऋषम सुत मानु जन्यो लम्बा विद्योति ।

ककुम, बंशमहँ भये देव जो दुर्गनिमहँ रिहें।।
देव, मुहूर्ता, जने मुहूर्तिन के ऋमिमानी।

मक्त्वतीके पौत्र जयन्त उपेन्द्र सुज्ञानी।।
संकल्पा, संकल्पसुत, जाके सुत ये काम हैं।

अष्टवसू वसुने जने, द्रोण आदि जिन नाम हैं।

साध्याके सुत साध्य, विश्वके विश्वेदेवा ।

भूत सरूपा नारि रुद्रगण जने कुदेवा ।।

दूसरि पजी पुत्र भूत प्रेतादि विनायक ।

स्वधा श्रंगिरा नारि पितृगण जने प्रभावक ।।

सती, सुमाता बेदकी घिषणा, श्रचिं, कृशाश्वकी ।

नारि पतंगी यामिनी, बिनता कद्रू तार्च्यकी ।

बिनता कद्र बहिन सौतिया डाइ भयो मन ।
उच्वै:अवा निमित्त दासताको कीन्हों प्रन ।।
कद्र हाँगटि करी पूँछ सुत ग्रहि लिपटाये।
दासी बिनता बनी गरुड़ जनि दुःख सुलाये।।
ग्रहण भये ग्राधे गरुड़, ग्रमृत लाइ ग्रहि पुनि हने।
बरतें हरिध्वज महँ रहे, हरि बर दै बाहन बने।

सत्ताइस नच्चत्र चन्द्र पत्नी सुकुमारी।
श्रीरनितें निहं नेह रोहनी श्रितशय प्यारी।।
पितु समीप सब गईं दुःखकी कथा सुनाई।
दयो दच्च सुनि शाप होय च्चय सोम सदाई।।
बात शापकी सोंमने, सुनी बहुत चिन्तित भये।
श्रिपराची बनि ससुरके, बिनय सहित पुनि दिंग गये।

चन्द्र विनयं बहु करी प्रजापति किरपा कीन्हीं।
कृष्णपद्ध ई कला होयँ द्धय आजा दीन्हीं।।
शुक्लपद्धमहँ पूर्ण होयँ ऐसो वर दीन्हों।
अति अनुनयं करि दच्च तुष्ट शशिने करि लीन्हों।।
दच्च सुता दस सत्तरह, संतति बिनु सब रह गईं।
पच्चपात पतिने कर्यो, दुखित सबहिं जाते मईं।।

काष्ठाके सुत अश्व, सुरिभके गौ पशुगन हैं।
तिमिके जलचर जीव, दन्के सब दानव हैं।।
सरमा के ज्याब्रादि बाज ताम्राकी संतति।
सुरिलला सुनि जनीं, दैत्य दितिके हिंसक अति।।
कोषवशाके सर्पगन, करें क्रोघ जो नित्य हैं।।
सुरसाके राज्यस मये, अदितीके आदित्य हैं।।

इला जने सब बृद्ध जगतके जे सुखदायक । जने पुत्र गन्धर्व श्रारिष्टा सुन्दर गायक ।। जो बारह त्रादित्य बड़े तिनि विवस्तान् रिव । हते श्रार्थमा द्वितिय मये तिनतें मानुष कि ।। दन्च यज्ञमें पिष्टभुक्, दन्तहीन पूषा मये । विश्वरूप त्वष्टा तनय, सुरगुरु कक्कु दिन बनि गये ।।

इति श्रीभागवतचरितके तृतीयाहमें दचसुता वंशवर्षन नामक अध्यम अध्याय समाप्त ।

### श्रथ नवमोऽध्यायः

## [3]

खुज्य — तृप पूछें — गुरु विश्वरूप च्यों सुरिन बनाये।
सुरगुरु देविन छोड़ि स्वरगतें कहाँ सिधाये।।
बोले शुक — नरदेव! शक हियमद श्रित श्रायौ।
करि गुरुको श्रपमान तुरत फल ताको पायौ।।
कहें परीचित् चिकत है, च्यों मद सुरपतिकूँ भयो।
कथा सुनावें सकल प्रभु, दंड देवगुरु का दयो॥

दोहा-सुन्योपरीचित् प्रश्न शुक, कर्यो कछुक छिन ध्यान । कहन लगे इतिहास सब, इन्द्र भयो ज्यों मान ।।

खुष्वय इम सबतें हैं जँच भयो श्रिममान देवपति ।

ब्यों देवें सम्मान बृहस्पतिकूँ हम नित प्रति ।।

ऐसो निश्चय कर्यो सभामहँ जब गुरु श्राये ।

निहं श्रासनतें उठे बचन निहं मधुर सुनाये ।।

समुिक गये गुरु इन्द्रकूँ, श्रहंकार श्रितशय भयो ।

तुरत लौटि श्राये भवन, भलो बुरो निहं कछु कह्यो ।।

तुरत इन्द्रकूँ चेत मयो मनकूँ घिक्कारें।
कैसो कीयो काम दुखित अति होहिँ विचारें।।
हाय! बुद्धि मम नसी अनादर गुकको कीन्हों।
सम्मुख आये देव नहीं उठि आसन दीन्हों।।
श्रीचरननिमहँ शीश घरि, रोउक्को पिक्कताउँगो।
बारबार बहु विनय करि, गुककूँ जाइ मनाउँगो।।

गुरुगृह गमने इन्द्र वृहस्पति तहाँ न पाये।
ग्रन्तरहित गुरु भये देव ग्रातिशय घरराये।।
सुरगुरु त्यागे ग्रसुर प्रीति हियमहँ ग्राति छाई।
स्वरग विजयके हेतु सुर्रानपै करी चढ़ाई।।
शुक्राचार्य सहायतें, गुरुपिय सुर्रिषु बढ़िंगये।
गुरुद्रोही सुरसंघपै, श्रस्त शस्त्र ले चढ़िंगये।।

निकत्साह है देव सम्पाह सम्मुख आये।

किन्तु न कछु बल चल्यो तनिक लिएक ब्राये।।

मन्ते है उन्मत अपुर देवनिक् डाटें।

हाथ, पैन, सिर अङ्ग कठिन बाननिर्ते काटें।।

जब अपुरिन की मारतें, अति ब्याकुल पुरगन मये।

भागे रनक् छोड़ि पुर, कमलासनके दिंग गये।।

सुनिकं सबरी बात कहें विधि—मजो न कीन्हों।
मूरखता अति करी नहीं गुरु आदर दीन्हों।।
जाईतें तुम बजी अबज असुरनितें हारे।
है घरबार विहीन फिरौ सब मारे मारे।।
सुखी कृपा गुरुतें दुखी, जिहि पर गुरु प्रतिकृत हैं।
होहें अमगज तासु कस, जाके गुरु अनुकृत हैं।।

निज अपराधी जानि करें हरि चमा जीवकूँ।
कहु पौरवतें जीव तुष्ट कस करे शीवकूँ।।
कृपासिन्धु भगवान कौनपै कब दुरि जावें।
कब कापै करि कृपा अनुप्रह रस बरसावें।।
दुष्ट दैत्य भगवानकूँ, परुष बचन नितई कहें।
गनें न तिनके दोषकूँ, अन्न जानि सब कछु सहें॥

सबको ही निस्तार करें हिर स्नमा सबनिकूँ।
किन्तु न पशुपित करें स्नमा खल गुरुद्रोहिनिकूँ।।
हिर रूठें तो चरन शरन गुरुकी नर आवें।
गुरु रूठें तो कहहु जीव किहिके दिँग जावें।।
जो तन मन घन आदितें, गुरु सेवा नितई करें।
प्रभुपद पावें प्रेमतें, भवसागर छिनमहँ तरें।।
गुरु प्रसादतें कीन बस्तु है दुरस्नम जगमहँ।
गुरु-प्रसाद पाथेय चलो लै निरमय मगमहँ॥
गुरु चाहें तो रुष्ट देवकूँ तुरत मनावें।
गुरु चाहें तो तुरत कृरकूँ साधु बनावें।।

गुरु चरनिकी शरनमह, होहि न भवभयकी ब्यथा।
है प्रसिद्ध संसारमें, काकभुशुराडीकी कथा।।
दोहा—पो देवनिकूँ डाँटिकें, भये पितामह मौन।
कछुक देर सोचत रहे, बनें पुरोहित कौन।।

छुप्य— बोले ब्रह्मा— विश्वरूप हिँग सुर सब जास्रो। किरिकें स्रगुनय विनय उन्हें गुरुदेव बनास्रो॥ विधिसम्मति सिर धारि चले सब स्रायसु पाई। त्वष्टासुत हिँग जाइ विपतिकी बात बताई॥

सब मुनि बोते त्वाष्ट्र मुनि, कैसे अब नाहीं करूँ।
उपरोहित निंदित करम, तिहि करि कस अघ सिर घरूँ।।
देखो, पौरोहित्य करम अतिई निन्दित है।
लोक बेद सर्वत्र देवगण ! बात बिदित है।।
उपरोहितको अन्न पाप ई विज्ञ बतावें।
अति प्रसन्न है कुमित ताहि हरिषत है लावें।।
निष्कञ्चनकी वृत्ति तो, कन कन्कूँ संग्रह करै।
पूजि पितर, सुर, अतिथि, ऋषि, उदर शेषतें मुनि मरै।।

कहें देव — प्रिय विश्वरूप ! तुम पुत्र हमारे ।

श्राये हैं के दुखित बत्स ! हम पास तुम्हारे ।।

श्रानुचित उचित बिसारि पुरोहित पद स्वीकारो ।

विपति उद्धिमहें मग्न पकरिकें हमें उवारो ।।

करो न मन संकोच कछु, छोटे कस गुरुपदं गहें ।

ज्ञानवृद्धकूँ वेदविद्, बन्दनीय सबको कहें ।।

विनय सहित पुनि विस्वरूप बोले मृदुवानी ।

श्राप देवगन परम पूज्य ज्ञानी विज्ञानी ।।

लोकेश्वर हैं न्त्रापु पुत्रकूँ देहिँ बड़ाई ।

गुरु श्राज्ञामहँ होहि शिष्यकी सदा मलाई ।।
होवें श्रव निश्चित्त हों, पुरोहिताई करुङ्गो ।

तुम सबकी श्राज्ञा विहँसि, प्रेम सहित सिर घरुङ्गो ।।

सुनिकें सबई देव हृदयमहें श्रितशय हरषे।
बजें दुंदुभी श्रादि कुसुम नमतें बहु वरषे॥
विश्वरूपको बरन कर्यो गुरु पद बैठाये।
धरम करम बत नियम सुरिन सब बिप्र सिखाये॥
विश्वरूप गुरु पाइकें, देविन की चिन्ता गई।
श्रवसि मिर्ले पुनि स्वरग सुख, यह प्रतीति सबकूँ मई॥

विश्वरूप गुरु वने नाकपति निरभय कीन्हों।
रज्ञाके हित दिब्य कवच नारायन दीन्हों।।
नारायनको कवच घारि जे रनमहँ जावें।
होहिँ पराजय नहीं विजय शत्रुनिपै पावें।।
पाई विद्या वैष्णुवी, श्रित प्रसन्न सुरपति मये।
करी चढ़ाई सुरनिने, श्रसुर पराजित करि दये।।

पूछें नृप—है कौन कवच नारायन गुरुवर।
बोले ग्रुक—है दिन्य ग्रस्त्र ग्रष्टाच्चर नृपवर।।
करिकें विधिवत न्यास ध्यान करि विनय करे श्रित ।
ग्राठ भुजातें युक्त सिद्धि देवें जग ग्रिधिपति॥
जलमहँ विनकें मोन प्रभु! थलमहँ वामन तनु धरें।
विश्वरूप विन गगनमहँ, चहुँदिशि हिर रच्चा करें।।

वन, रन, दुरगिनमाँहिँ करें रक्षा श्रीनरहिर । डगरमाँहिँ वाराह परशुवर शिलरिनपै गिरि ।। परदेशिनमहँ रामललन सँग मोइ बचावें। नर नारायन गरव प्रमादिहँ तुरत भगावें।। रक्षा दत्त कुयोगतें किपल करम वन्धन नसें। कामदेवतें सन्त् शिशु, हयप्रीव मग श्रिष्ठ नसें।।

पूजाके अप्रचार नमें नारद मुनि ज्ञानी।
कच्छिप रचा करें नरक कछु करें न हानी।।
धन्वन्तरि दें पथ्य द्वन्द्वतें ऋषम बचावें।
यज्ञ लोकअप्रवाद नमें बल दुःख नसावें।।
शोष सरप रच्चा करें, व्यास नमें अज्ञानकूँ।
बुद्ध नमें पाखरड सब, किल्क दोष किलकालकूँ।

करें प्रात लै गदा हमारी रज्ञा केशव।

मुरलीघर गोविन्द करें र्रात उदय होहिँ जन।।

करें कलेऊ समय सदा रज्ञा नारायन।

चक्रगानि श्रीविष्णु मध्यदिन रज्ञें पावन।।

रज्ञा तीसर पहरमहँ, मधुसूदन श्रीधनुरघर।

त्रय मूर्ति माघव करें, रज्ञा सायंकाल वर।।

हुषीकेश परदोष कालमहँ रह्ने नित विश्व । श्राधी राति निशीथ समयमहँ पद्मनाम प्रभु ॥ जिन लाञ्कुन श्रीवत्स पहर पिछलेमहँ रह्न । उषाकालमहँ करें खड्ग घरि कृपा जनादेंन ॥ सूर्योदयके प्रथम ही, दामोदर रह्मा करें । विश्वेश्वर श्रीकाल प्रभु, सब सन्ध्यनिको दुख हरें ॥

करो सुदरशन ! मध्म शीघ्र तृन सम सब शात्रुनि । कुचित कुचित करि चूर्ण गदे ! त् भूत राज्ञसनि ॥ किर रव मीषन शङ्ख ! रिपुनिके हिये कॅपाश्रो । तीक्ण धारतें खड्ग ! विपिक्चिनि शीश उड़ाश्रो ॥ हे चमकीत्वी ढाता ! त्, चकाचौंब किर रिपुनिक्ँ। तुम सब प्रभुके श्रस्त हो, करौ पराजित सबनिक्ँ॥

रिव, प्रह, दानव, दैत्य, भूत प्रेतादि भयक्कर।
प्रतिवन्त्रक जे अपर सिंह सरपादिक विषधर।।
नसें करत हरि नाम, रूप, आयुधको कीर्तन।
पार्षद विश्वक्सेन गरुंड दुख मेंटें तति छुन।।
नाम, रूप आयुध सकल, हरि पार्षदगन दुख हरें।
बुद्धि, करन, मन, प्रानकी, सब कमतें रहा करें।)

जग प्रपञ्च सत् असत् सकल हरिं रूप कहावें।
है यदि यह ध्रुव सत्य अविहें मम दुःख नसावें।।
है निरगुन निज जननि हेतु नाना वपु घारें।
है सत तो सरवत्र सकल विपतिनि हरि टारें॥
अप्रदृहास करि मयङ्कर, जो भक्तनिके भय हरें।
ते नरहरि अति तेजयुत, दशहु दिशनि रज्ञा करें।।

विश्वरूपने जिही कवच सुरपतिकूँ दीयो।
दे नारायन मन्त्र ग्रमय सबईकूँ कीयो।।
ग्रुम नारायन कवच मिल्यो सुरश्री पुनि ग्राई।
ग्रुसरिनेप सिज सेंन, सुरिनेनें करी चढ़ाई।।
श्रीहरि कवच प्रभावतें, श्रसुर स्वरग तिज भिग गये।
राजश्रद्ध सुरराज तब, श्रमराबितपति पुनि भये॥

इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें विश्वरूप सुरपुरोहित वर्णन नामक नवम श्रध्याय समाप्त ।



#### अथ दशमोऽध्यायः

## [ 20]

लब्दासुत गुरु पाइ भये स्वर्गेश इन्द्र पुनि।
करवार्वे नित यज्ञ पुरोहित विश्वरूप मुनि।।
उच्चस्वरतें बोलि सुरनिकूँ श्राहुति देवें।
चुपकेतें कछु यज्ञभाग दै श्रसुरनि सेवें।।
मातृपच्च श्रनुराग लिल, देवनि संशय है गयो।
उपरोहित श्रविनय निरिल, चोभ इन्द्र मन श्रति भयो।।

निरित स्वार्थमहँ बिन्न इन्द्रने खड्ग निकार्यो। स्वष्टा-सुत सिर तीन काटि उपरोहित मार्यो॥ सोमपीय सिर मयो किपक्कर सुरापीय सिर। भयो पित्त कलविक्क तीसरो नरिसर तित्तिर॥ दिबहत्या सुरपित निकट, आई अझिलिमहँ लई। इत्यारे देवेन्द्र हैं, यह प्रसिद्धि जगमहँ भई॥

बिन इत्यारे फिरें बरष भरि सुरपित जह तह । बाँटी इत्या इन्द्र घरा, नग, नारि, बारिमह ।। गढ्ढा पुनि भरि जाय लहा वर घरा प्रेमतें। कटिकें पनपें चृत्त इन्द्र बर दयो नेमतें।। ब्यय करिकें हू नित बढ़े, बदलेमह बर जल लहा।। रितसुल शक्ति सदा बनी-रहे कामिनिनि वर दयो।। जसर पृथिवी होय ब्रह्महत्या के खज्ञन ।

यज्ञादिक शुभ करम नष्ट होवें तह तत्त्वन ।।

गोंद तष्टिनमह होय करें जे वाकू भन्नन ।

राग सहित तिहि खाय पापमय होवे तन मन ।।

दीखें मैले फैन जे, जल प्रत्राहमह जाइकें।

दिज्ञहत्या लिख पियो जल, बुदबुद फैन बचाइकें।।

चौथे दीन्हों भाग इन्द्रने नारिनिक्ँ जब । मास मासमहँ प्रकट होहि म्रस्पर्श होहिं तब ।। रबोधर्ममहँ निरत नारिक्ँ नर जो जो हैं। धरम करमतें हीन पापमय खल जन सो हैं।। भूलि समागम म्रज्ञ नर, रजस्वलातें करिङ्गे। हस्यारे सम पातकी, म्रुविस नरकमहँ परिङ्गे।।

नारि, वृद्ध, जल, भूमि पाइ बरदान सिहाये।
इन्द्र भये निष्पाप मुदित है स्वरग सिधाये।।
द्विजहत्या तो गई शत्रुता सिरपै श्राई।
बिश्वरूप पितु कुपित भये मुनि इन्द्र दिठाई।।
स्वष्टा मन निश्चय कर्यो, इन्द्र नीचता हरुक्को।
जो मारै जा इन्द्रक्ँ, श्रस नर पैदा करुक्को।

ऐसो मनमहँ सोचि इवन मुनिवरने कीन्हों।
इन्द्र शत्रु बढ़ि जाव, मंत्र पढ़िकें इति दीन्हों।।
मंत्र शक्ति अति अमित, तुरत इक उपज्यो प्रानी।
महा भयंकर दृत्र बली अतिशय अभिमानी।।
लाल मूँछ दाढ़ी अकन, बरन नयन प्रलयाग्नि सम।
अञ्जनपरवतके सरिस, सुरिए तेजस्वी परम।।

छिन छिनमहँ बहु बढ़े लोक तीनहु दिक लीन्हें। देव मारतें विकल असुर सब निरमय कीन्हें।। पूछे नित्ततें वृत्र—तात ! हों करूँ कहा अब। मोक्ँ कछु न अशक्य, काल हों पिता करों सब।। त्वष्टा सुनि सुनि इन्द्रको, कह्यो वृत्त सब बृत्रतें। इन्द्र मारि देवनि करो, रहित चमर अह छुत्रतें।।

वृत्रासुर सुनि पिता बचन सब श्रसुर बुलाये।
शुक्र पुरोहित श्राइ विजयके कृत्य कराये।।
मदमाते-सब श्रसुर चले रन शस्त्र धुमावें।
गर्जन तर्जन करत बृत्र वल समुिक सिंहावें।।
श्रावत देख्यो श्रसुर दल, सब शस्त्रनि लै मिरि गये।
बृत्र पराक्रम निरिल कें, विस्मित सब सुरगन मये।।

बोल्यो उनतें वृत्र—देब ! तुम सब अज्ञानी । अरे, तुमिन मम देह, बज्जको बनी न बानी ॥ अर्वित कोमल मम जीम ताहिए शस्त्र चलाओ । एक साथ मिलि मोहिँ युद्धकी कला दिखाओ ।। सुनि सुरं सब मिलि जोमए, अस्त्र शस्त्र मारन लगे । लीले सबके अस्त्र जब, है निशस्त्र हरि सुर मगे ॥

मागत देखे देव श्रमुर जय पाइ सिहाये।
नहीं शरन कुलि श्रन्य विष्णु हिँग सुर सब धाये।।
हाथ जोरि सब बिनय करें हरि हमें बचाश्रो।
बहुत श्रवज्ञा सही जगतपित श्रब श्रपनाश्रो।।
गुरु श्रपमान स्वरूपमहँ, वृत्र विपति सिरपै परी।
गो द्विज देवनिकी तुमनि, युग युगमहँ रद्धा करी।।

बिपति उद्धिमहँ मगन भये हरि ग्राइ उबारो । ग्रन्य शरन निह नाथ ! गहो ग्रव हाथ हमारो ।। सुनि देविन की विनय तुरततहँ प्रगटे श्रीहरि । ग्रित प्रसन्न सब भये देव दुरताभ द्रशन करि ।। देखि दुखी देविन द्या, करी विष्णु बोले बचन । ग्रुम सम्मति सबकूँ दऊँ, ताहि सुनो एकाग्र मन ।।

मुनि दघीचिके निकट देव सब मिलिके जास्रो ।
निज विपत्तिके बृत्त जाइ मुनिवरिहें सुनास्रो ।।
विद्या ब्रततें पूत तपस्याके प्रमावतें ।
उनकी हड्डी विमल सरल सच्चे स्वभावतें ।।
वनें वज्र मुनि ऋस्थितें, बृत्रासुर मिर जाइगें ।
सबरो दुख कटि जायगो, गयो राज फिर श्राइगो ।।

हरिकी सुनिकें बात देव हैकें बिस्मययुत । चिन्ता भयतें बिकल भये निरखें सब इत उत ॥ कहें—प्रभो ! हम दुखित असंभव कहो न बानी । देहि न जीवित अस्थि होहि चाहे नर ज्ञानी ॥ को जगमहें अस करि सके, प्रानदान दुषकर करम । दमरी देनों दयानिधि ! दुखदायो होवे परम ॥

हरि हँसि बोले—देव!सबनि अपु सम मित जानों।
परउपकारी पुरुष देहिं सरबसु सचु मानों।।
शिवि, बिल अह, हरिचंद करम दुषकर जग कीन्हों।
परकारजके हेतु मोह तनको तिज दीन्हों।।
सिर कटाइ उपदेश शुभ, ज्ञान अश्विशरतें कर्यो।
का अदेय जिनकूँ सदा, हृदय ज्ञान धनतें मर्यो।।

विष्णु कहें — सुरराज ! काज ऋषित्रर ई साघें ।
तनय-ग्रथमं नित्य नियमतें हरि ग्राराघें ॥
नाहीं सुरपित करी विविध विधि धमकी दोन्हीं ।
यमजनितें जो कही प्रतिज्ञा पूरी कीन्हीं ॥
कही ब्रह्मविद्या सकल, हयसिरतें सुनिऋषम जो ।
ग्रश्वसिराके नामतें, है प्रसिद्ध ग्रज तलक जो ॥

मिलि सब जाश्रो करो बन्दना ऋषि चरनि की ।

माँगो हैं के दीन श्रास्थ श्राति पावन मुनिकी ।।
श्रवसि देइँगे कबहुँ मनैं मुनिबर न करिङ्गे ।
तुम सबके हित बिहँसि नेहतें देह तजिङ्गे ॥
उनकी तपमय श्रास्थितें, सुघर बज्र बनि जायगो ।
वाईतें जा बृत्रको, सिर घड़तें कटि जायगो ।

बिश्वरूपने तुमिहँ कवच नारायन दीन्हों।

पितु त्वष्टातें विश्वरूप द्विजवरने सीन्हों।।

मुनि दधीचिने दयो तपस्वो त्वष्टाकुँ पुनि।

ग्रस्थिनिमहँ विँधि गयो मयो ग्रातिई पावन मुनि।।

परउपकारीकुँ कहो, कौन कठिन जग काज है।

परकारजके हेतु तो, तुच्छ देह, धन, राज है।।

सोरठा—सुनिकें हरिकी सीख, देवनिकुँ निश्चय मयो।

माँगन मुनितें मीख, चले अप्रमर स्वारथ निरत।।

शौनक पूर्छें—स्त, मुनि अस्थिनिमहँ तेज च्यों।

किहि कारन ते पूत, सुनिकें बोले स्तजी।।
१६ फ०

छुप्पय — मुनि दघीचि दिँग गये देव श्रासुरिनकूँ जयं करि ।

मुनितें बोले श्रमर — महामुनि ! देवनि मय हरि ।।

इन श्रस्त्रनितें हमनि श्रमुर सब ई संहारे ।

श्रब ये सबई दिब्य श्रस्त्र हैं ब्याय हमारे ।।

नष्ट श्रमुर करि देइँगे, प्रभु ! इनकी रच्चा करहु ।

रहें सुरिच्चित यहाँपै, इनकूँ निज श्राश्रम घरहु ॥

स्वीकारी सुर विनय ग्रस्त्र मुनिनें घरि लीन्हें।
गभस्तिनीतें डरे देव मुनि निरभय कीन्हें।।
सुर लैवे निहं गये न्यास रज्ञाके भयतें।
पीये मुनि सब घोय पचाये ग्रपने तपतें।।
ते ग्रस्थिनिमहँ विधि गये, बज्र सरिस सबरी महं।
शुद्ध हतीं तातें प्रथम, परम शुद्ध श्रव है गईं।।

ताहीतें हरि कही—श्रस्थि मुनिकी लै श्राश्रो।
फिरितें श्रपने श्रस्त्र शस्त्र श्रद बज बनाश्रो॥
हरिश्रायमु स्वीकारि चले सुर मुनि ढिँग तबई।
पढ़ी पढ़ाई बात सुनाई देविन सबई॥
सुनि दधीचि बोले बिहँसि, कठिन फन्द तनुनेहको।
माँगें चाहें विष्णु ई, दैवो दुरलम देह को॥

स्वेच्छातें नहिं जीव देह ग्रानीक् त्यामै।
पापी, रोगी, मूढ़, देह सबक् प्रिय लागे।।
सहें दुसह दुल किन्तु मृत्यु तोऊ मयकारी।
च्यौ तुम माँगो देव! देहकी ग्रास्थि हमारी।।
बोले सुर स्वारथ सहित, साधु सदा पर हित निरत।
दुलित देव सब ग्रापु प्रभु, दुलियनि दुल मेंटत सतत।।

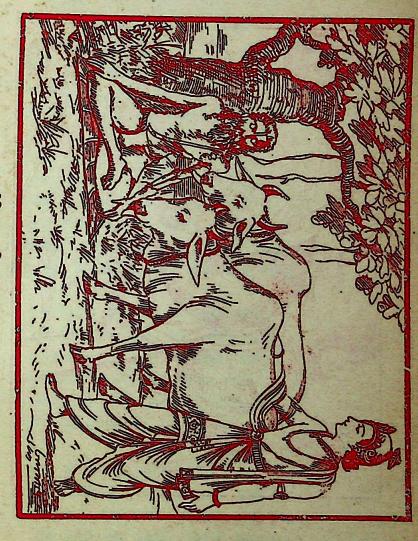

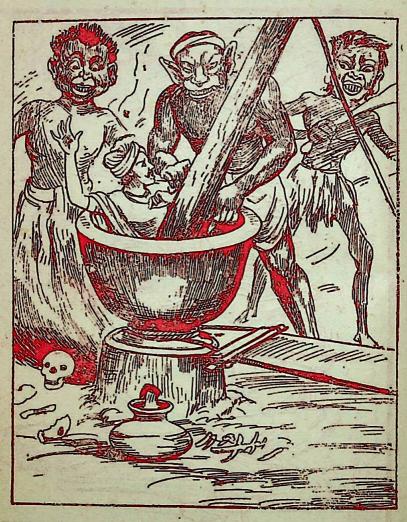

नरक की काल्हू यातना पृ० २०६

जिनको व्रत है सतत दया जीवनिषै करियो ।
उनकूँ एक समान जगत्महूँ जीवो मरियो ।।
परकारच हित हरिष साधु प्रानितकूँ देवें ।
दाता :देहिं श्रानित्य नित्य बदलेमहूँ तेवें ।।
कहें संतजन जगत् महूँ, एक त्यागई श्रेय है।
परउपकारी के लिये, नहिं कछु बस्तु श्रादेय है।।

इन्द्र बने घर बाज कबूतर अनल बनाये। दोऊ भगड़त परम यशस्वी शिबि टिँग आये।। अति ई दुखी कपोत कहे—प्रभु! रह्मा कीजे। बाज भूखतें दुखित कहे—भोजन मम दोजे।। शरनागतकी कष्ट सहि, पीड़ा भूपतिने हरी। मांस दयो निज देहको, रह्मा शिवि वाकी करी।।

सब स्वारथके मीत न देखें परिहत कोई।
हावै मेरो लाम हानि मल श्रौरिन होई।।
परउपकारी सदा दुःल श्रौरिनकौ लेवें।
दुिलयनिके हित बिहँसि प्रान तन मन घन देवें।।
यह कारज मैंने कियो, नहीं करें श्रिमिमान वे।
उनको सहज स्वमाव यह, दोष न देवें ध्यान वे।।

हाड़ मासके बने देहमें ममता सबकूँ। चाहें सबहों दुखी सदा सुख होने हमकूँ।। परउपकारी त्यागि देहिं सरबसुकी ममता। देहिं देहको दान रखिहेँ सबईमहँ समता।। मोरध्वजने सही सब, साधु सिंह हित सुत व्यथा। हैं अब तक जगमहँ विदित, शिवि, दधीचि, बिलकी कथा।। दोहा—देवनिको उपदेश सुनि, मुनि सोचें मनमाहिँ। परमारथतें श्रेष्ठ जग-महँ कारज कछु नाहिँ।

छुप्पय — हॅंसि दघीचि मुनि कुहें — घरमको मरम जतायो।
ताहीतें स्रस ब्यंग देवगन बचन सुनायो।।
विषयनितें निहंं मोह नहीं है ममता तनकी।
तागी रहे नित वृत्ति ब्रह्ममहँ मेरे मनकी।।
इक दिन छूटे स्रविश ई, नाशवान यह है स्रनित।
च्यौं न तजूँ फिरि स्वतः ई, तनु तुम्हरे हितके निमित।।

खहो कष्ट अति घोर करै नर तनमहँ ममता।
निहं साघे परलोक करै घनमाँहिँ कुपनता।।
परमधरम है जिही दुखी परदुखमहँ होनों।
दया घरमतें हीन ब्यरथ जीवनकूँ खोनों।।
छिन मंगुर नितनाशयुत, व्यरथ मोह घन गेहमहँ।
च्यों न बितावै समयकूँ, परमारथके नेहमहँ॥

मुनि मुनिको उपदेश देवता श्राति ई हरषे।

श्रेजें दुंदुभी गगन सुमन सुर-तरु के बरषे।।

श्रुनि पुनि इच्छा करी तीर्थ मैंने नहिं कीन्हे।

तुरत तीर्थ तहें सुर्रान बुलाये सब मुनि चीन्हे।।

न्हाय घोय निश्चिन्त है, सब तीरथ करि भक्तितें।

शैठे तनु त्यागन निमित, तप संयमकी शक्तितें।।

परब्रह्ममहँ चित्त लीन कीन्हों मुनि श्रपनों।
यह सब हश्य प्रपंच लख्यो सबरो जस सपनों।।
मनकूँ करि एकाग्र तत्त्वमय हिन्द करी तब।
संयत कीन्हें प्रान करीं बसमहँ इन्द्रिय सब।।

सुरिन बुबाई सुरिम सब, चाटि मांस बिनु तनु कियो। यो परकारजके निमित, मुनिने निज तनु तजि दियो।।

सूखी हड्डी रहीं तैंजयुत अतिशय मनहर ।
रच्यो वज ग्रुम दिव्य विश्वकरमा अति सुन्दर ॥
हरिको प्रविश्यो तेज सुरिन सँग सुदित भये अति ।
ऐरावतपै चढ़े सुशोभित होयँ स्वरगपति ॥
परउपकारीकूँ नहीं, तिनकहुँ तनमहुँ राग है ।
धनि दधीचि सुनि घन्य तप, धनि धनि उनको त्याग है ॥

इति श्रीमागवत चरितके तृतीयाहमें विश्वरूपवध वृत्रोत्पत्ति दधीचि अस्थिदान नामक दशम अध्याय समाप्त ।



## अथ एकादशोऽध्यायः

[ ११.]

दोहा—मुनि दघोचिकी ग्रास्थितें, बने बज् श्ररु शस्त्र । लखि सुर श्रति हरिषत भये, चले समर लै श्रस्त्र ।।

छुप्पय-सब सुर शस्त्र सम्हारि समरमहँ सिंज बिंज धाये। उतते असुरहु श्रस्त्र शस्त्र लेके चिंद आये।। गदा, परिघ, शर, शर्ल लगे बहु शस्त्र चलन तहँ। रनके बाजे बजें बीर बर लड़ें समरमहँ।। देवासुर संग्राम श्रिति भयो भूमिपै भयङ्कर। सुरसेना बिजयी भई, भगे असुर तिजके समर।।

श्रमुरिन भागत देखि वृत्र बोल्यो बर बानी । श्ररे, श्रमुरगन ! समरत्यागि का मनमहँ ठानी ।। श्राश्रोगे भिग कहाँ मृत्यु तो सँग ई श्रावे । बिना कालके मृत्यु कहूँ ढिँग हू निहं जावे ।। जे जगमहँ पैदा भये, ते निश्चय ई मिरिक्ने । तो फिर मिरिकें बीरबर, च्यों न श्रमर यश करिक्ने ।

श्रप्रुरिनक्ँ यों बृत्र घरमयुत बचन सुनाये।
किन्तु समरतें मगे एकहू निहं मन माये।।
श्रप्रुर प्रान लै भगे देवता तिनिहं खदेरें।
लड़ें मिड़ें निहं तक जाह सुर पुनि पुनि घेरें।।
बृत्रापुर श्रन्याय लिख, कहे इन्द्रतें कटुं बचन।
श्ररे, श्रधरमी घरम तिज, करै काहि यह कपट रन।

है पुरुषारथ, तेज, श्रोज, बल तोमें सुरपति ।
तो करि मोतें युद्ध करूँ तेरी श्रव दुरगति ।।
मेरे सम्मुख श्राव समरको स्वाद चखाऊँ।
श्रवई तोकूँ मारि मृत्युके सदन पठाऊँ।।
यों कहिके गर्जन करी, सुनि रव सबरे सुर डरे।
बजाइतके सरिस है, देव श्रवनिपै गिरि परे।।

श्रमुर पराक्रम निरित्त इन्द्रने गदा चलाई। तुरत बृत्रने छीनि इन्द्र गजमाँहिं घुमाई।। ऐरावत सिर लगी फट्यो मुँह श्रति घवरायो। तिलमिलायकें हट्यो बहुत सो किंघर बहायो।। ब्याकुलं सुरपतिकूँ लख्यो, पुनि प्रहार कीयो नहीं। सम्हरि समर सम्मुल भयो, बृत्र बात कड्वी कहीं।।

बृत्र कहे—रे इन्द्र ! ब्रह्महत्यारे ! पापी । श्रवर्ड मारूँ तोइ श्रमुरकुलके सन्तापी ॥ श्रयवा मैं ई दिब्य श्रस्त्रते यदि मर जाऊँ । तो हरि सुमिरन करत मोच्च पदबीकूँ पाऊँ ॥ भक्तशिरोमणि श्रमुरवर, ध्यान मग्न यों कहि मये । श्रीहरिने तब बृत्रकूँ, समरमाँहिँ दरशन दये ॥

करि हरि दरशन बृत्ते विनययुत बोल्यो बानी । दीन्हे दरशन देव जानि सेवक अज्ञानी ।। तब दासनिको दास दयानिधि पुनि पुनि होर्जे । चिंतन चिंत नित करे, गुण्गिनको तव हित रोर्जे ।। करें काज कैंकर्य कर, गुन गावे बानी सतत । जो कछु होवे देहतें, सो तुम्हरी सेवा निमित ॥ नहीं चाह है स्वरग ब्रह्मपद हू निह चाहूँ।
भूमि रसातल राज न चाहूँ ऋषि विन जाऊँ।।
नहीं सिद्धि सब पाइ सिद्ध विन जगत लुभाऊँ।
बाञ्छा चितमहँ नहीं मुक्तिकी पदवी पाऊँ।।
है मेरे मन लालसा, चरन कमल चितमहँ घरूँ।
सेवक बनिकें सदाई, नित सेवा तुम्हरी करूँ।।

हरितें हेतु हटाय विषय जगमाँ हैं फँसावें।
हरि विनु जगके भोग मोइ तिनकहु निहं भावें।।
मूरित मनमहँ मधुर मचिल माधवकी जावें।
रसना निसिदिन सुखदगीत गोविदँके गावें।।
दयासिन्धु द्वारे खड़ो, दरस दासकूँ दीजियो।
कलपूँ कवर्तें कृपानिधि, कृष्ण ! कृपा अब कीजियो।।

कैसे चाहूँ तुम्हें जगत उपमा कहूँ पाऊँ।
तोऊ हियकी बिरह चाह सरवेश! सुनाऊँ।।
खग शावक बिनुपंख मातुकूँ जैसे चाहें।
भूखे बछरा मातु दूधिहत ज्यों डकराहें।।
भये प्रवासी प्राण्यपति, नित्य निहारें नारि ज्यों।
जीवनधन! उतसुक बन्यों, भाँकी चाहूँ नाथ त्यों।।

प्रिय श्रावनके दिवस प्रिया ज्यों व्याकुंत होवे। श्राशातें है मुदित निराशातें पुनि रोवे॥ पुनि पुनि देखे द्वार श्रटा चिंद पीव निहारे। कबहुँ निहारे शकुन कबहुँ कछु बस्तु सम्हारे॥ छिन-छिन पत्त-पत्त निमिषमहँ, ज्यों प्रियतम सुमिरन करे। त्यों हरि तुम्हरे नेहमहँ, नीरस हिय मेरो मरे॥ घन, जन, वैमन, स्वरग, ब्रह्मपद मुक्ति न चाहूँ।
भ्रमत जगतमहँ जनम ग्रह्म करि यदि पुनि श्राऊँ।।
तो मेरी है साध नाथ ! तुम पूरी कीजो ।
विषयिनिको निहं संग होय हरि यह वर दीजो ।।
सुत कलत्र धन घाममहँ, जिनको मन श्रासक्त श्रति।
काहूँ मोकूँ मूलि प्रमु, तिनको दैयो संग मित ।।

सदा साधुको संग होहि मन अनत न जाने।
कान कृष्ण की कथा सुनें रसना हिर गाने।।
साधुनिमें ई रहूँ सीथ परसादी पाऊँ।
पादोदक सिर धारि प्रेमतें चरन दबाऊँ।।
प्रभु पूजामहँ निरत जे, कथा कीरतन करिहं नित।
तिन हरिमक्तिनेके चरन, महँ मेरो अप्रति रमे चित।।

इस्तुति करिकें वृत्र उठ्यो सुरपितपै घायौ ।

गर्जन तर्जन करी फेंकि तिरस्ल चलायौ ॥

इन्द्र न विचलित मये बाहु निज रिपु की काटी ।

मार्यो ग्रारिने परिघ इन्द्रको ठोड़ी फाटी ॥

जज्र हाथतें गिरि पर्यो, सुरपित लिज्जित है रहे ।

नहीं उठायो शस्त्र जब, वृत्र वचन तब प्रिय कहे ॥

इन्द्र! करो मत सोच वज्रक्त् फेरि उठाक्रो। सदा कौनकी भई विजय यह मोइ बताक्रो।! यश त्रायश, जय अजय, दुःख सुख रहें संगमहाँ। रोग शोक भय हर्ष होहिं नहिं कवन अङ्गमहाँ।। युद्ध द्यूतकीड़ा सरिस, दोउनिमहाँ को कब यके। जय होवे या पराजय, निश्चय कोउ न कहि सके॥ सुनी भक्तिमय मधुर वृत्रकी सुरपित वानी।

बोले ब्रादर सिहत—श्रहो दानव! तुम ज्ञानी।।

सब जीवनिकूँ निश्वमोहिनी मोहै माया।

श्रिसर होहि श्रस कृष्ण करो कस तुमपर दाया।।

तुम विजयी हों पराजित, तोक सम्मुख लख्को।

छुद्र स्वरग सुखके निमित, समर श्रिसुर वर करुक्को।

तुम कृतार्थ है गये भक्ति भगवतकी पाई।
परउपकारक असुर ज्ञान दै करी भलाई।।
हम तो भैया! विषय भागमहँ सदा निरत हैं।
इन्द्रासनके हेतु करें हम यतन सतत हैं।।
प्रभु पदपद्मनिमहँ परे, विजय पराजय सम तुम्हें।
घरम युद्ध कर्तव्यहित, करनो चहिये अब हमें।।

यों कहि दोक भिरे परिष श्रक बज्र घुमावें।
कोधित हैं कें फिरें परस्पर शस्त्र चलावें।।
बृत्र चलाई शक्ति बीच महँ सुरपित डाटी।
मार्यो तिककें बज्ज बाहु दूसिरहू काटी।।
श्रसुर भुजा दोक कटीं, परवत सम घूमत फिरत।
मीषन मुलकूँ फारिकें, इन्द्र श्रोर दौर्यो तुरत।।

ऐरावतके सहित लीलि लीन्हे सुरपित जब।

श्रंसुर उदरमहँ इन्द्र गये सुर दुलित मये सब।।

नारायन शुभ कवच श्रमरपित कीयो घारन।

बाल न बाँको मयो, नाम श्रीहरिके कारन।।

बृत्रांसुरके पेटकूँ, फारि इन्द्र बाहर मये।

नारायन महिमा लेली, सुर मुनि बिस्मित है गये।।

श्राये बाहर इन्द्र श्रमुरके सिरक्ँ कार्टे।
बज्र बेगतें घिसें श्रमुरको श्रक्षिय न फार्टे।।
सबरो शक्ति लगाय कर्यो घर सिरतें न्यारो।
एक बरषं यों लग्यो मर्यो पुनि वृत्र विचारो।।
मुनि दघीचिकी श्रक्ष्यितें, बज्र बन्यो सुरिए मर्यो।
श्रव चरित्र श्रगिलो सुनो, जो दघीचि पत्नी कर्यो॥

लै द्घीचिकी श्रस्थि गये सुर श्रति हरषाई ।
उत मुनि पत्नी न्हाइ घोइ श्राश्रममहेँ श्राई ।।
सब सुनि काट्यो पेट पुत्र तिब सती मई पुनि ।
पीपल पाले पुत्र सये ते पिप्पलाद सुनि ।।
पिप्पलाद सुनि सुरिनिपै, कोप शंसुबरतें कियो।
सुरिन शरन शिवको लई, कद्र शान्त सुनि करि दियो।।

इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें वृत्र-चरित नामक ग्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त i

( मासिक पारायण बारहर्वे दिवसका विश्राम )



#### अथ द्वारशोऽध्यायः

## [ १२ ]

त्वष्टा दूसर तनय वृत्र यों मार्यो सुरपित । वृत्रासुरके मरत भये मुनि देव सुखी अति ॥ मार्यो ब्राह्मण पुत्र ब्रह्महत्या पुनि आई । चार्यडालिनि अति मिलिन इन्द्र के ऊपर धाई ॥ हरे इन्द्र तहँतें भगे, अति व्याकुल मनमहँ भये । मिली शरन जब कहूँ नहिँ, मानस सरमहँ धुसि गये ॥

कमलनालमहँ रहें ब्रह्महत्यारे शचिपति ।

मित्ते न तहँ ब्राहार भई सुरपितको दुरगित ॥
स्वरग इन्द्र विनु भयो नहुष सुरहन्द्र बनाये ।

पाइ स्वर्ग सम्पत्ति मनुज भूपित बौराये ॥
इन्द्रानीतें कहें नृप, पौलोमी स्त्रच हठ तजो ।

मैं शासक हूँ स्वरगपित, इन्द्र मानि मोकूँ भजो ॥

नये इन्द्रकी बात शची सुनि श्राति घत्रगई। चिन्तित व्याकुल दुलो डरी सुरगुरु दिँग श्राई॥ गुरु प्रसन्न है युक्ति श्रनौली ताहि बताई। शामी त्रिषयासक्त नृपतिपै बात पठाई॥ ऋषि कंघनि शित्रिका घरें, चिंह मम दिँग श्रावे श्रत्रसि। तो निज पतिके ई सरिस, बरन करूँ तिनकूँ हरिष।। दोहा—सुनि संदेशो शचीको, ऋषि मुनि लिये बुलाय। कहन्ंलग्यो श्रति मुद्ति है, शिविका चलो उठाय।।

छ्प्यय चढ्यो पालको नहुष सहस मुनि ताहि उठावें। सर्प सर्प दृप कहे अनसुनी ऋषि करि जावें।। अति जब करिवे लग्यो कोप कुम्मज मुनि कीन्हों। दुष्ट होइ त् सर्प शाप मुनिवरनें दीन्हों।। चट्ट पट्ट अजगर मयो, ओंचे मुखतें गिरि पर्यो। दुरत पापको फल चख्यो, इन्द्राणी प्रति जस करयो।।

मयो पापको श्रांत गये सब मिलिकें ऋषि मुनि ।
देवराजकुँ लाइ करायौ श्रश्वमेघ पुनि ।।
च्यों कुहरा निस जाय उदित दिनके हैंवेतें ।
पाप पुञ्ज त्यों नसें नाम हरिको लैवेतें ।।
इन्द्र नाकपति पुनि मये, त्रिभुवन श्रांति हरिषत मयो ।
यों दघीचिको त्याग श्रारु, बृत्रामुरको बच कह्यो ।।

यह पित्र श्रिति चिरित सुखद शिद्धाप्रद भारो।
पढ़ें सुनें नर नारि होहिं ते श्रविस सुखारी।।
सुनि दधीचिको त्याग बृत्रकी मिक्त श्रनूठी।
ये हो द्वै हैं सार श्रीर जग चरचा फूठो।।
शौनक बोले—सूत! कस, बृत्र श्रसुर देही लही।
सूत कहें—श्रुकने कथा, नृपित प्रश्नपै सब कही।।

कहें परीचित—प्रमो ! वृत्र को पूर्व जनममहें ।
च्यों दृढ़ हरि पद मिक रह्यों च्यें ग्रुटल घरममहें ।।
ध्रुक बोले —सुनु भूप ! नृपति इक चित्रकेतु बर ।
शूरसेनको ईश साधुसेवी सुठि सुन्दर ।।
विद्या रूप उदारता, संपति सब ग्रुगनित भरों ।
नृपकी रानी दश ग्रुयुत, हतीं कुलवतीं सुन्दरीं।।

किन्तु न तिनके पुत्र हतीं सब बन्ध्या रानी।
यातें तृपके चित्त माहिँ नित रहे गलानी।।
सब सुख बिषवत लगें भार सम शासन लागत।
निसि दिन चिन्ता रहे भूपक्ँ सोवत जागत।।
दान, घरम, ब्रत, नियम, जप, करें पुत्रहित बहु तृपति।
किन्तु न संतति मुख लख्यो, तातें चिन्तित भये श्रति।।

एक दिना तृप मवन श्रिङ्करा मुनिवर श्राये।
किर सेवा सतकार कनक श्रासन बैठाये।।
पूछी मुनि कुशलात तृपितकी नीति बताई।
पुनि पूछें—तृप! रह्यो कमल मुख च्यों मुरक्ताई।।
चित्रकेतु बोले—विमो! कहूँ कहा प्रभु बिश्च हैं।
तप समाधि श्रद योगतें, श्राप नाथ! सरबज्ञ हैं।।

निष्कल्मष हैं सन्त आबरन तम निहं तिनकूँ।
भूत भिवष्यत बर्तमान दीखें सब उनकूँ॥
बड़भागो ते ग्रहो सन्त जिनके घर आवें।
करि पूजा स्त्रीकार विष्णु-परसादी पार्वे॥
होहिं दुरित दुख दूरि सब, करें कृपा यदि ते कहीं।
घटघटकी जानत सकत, अविदित तिनकूँ कछु नहीं॥

तोऊ श्राज्ञा मानि दुःखको हेतु बताऊँ।
प्रजानाथ सम्राट जनेश्वर हौं कहलाऊँ।।
सब सुख मेरे यहाँ किन्तु सुत एक न स्वामी।
ताई तें श्रित दुखी रहूँ सुनि श्रन्तरयामी।।
प्रभु सर्वज्ञ समर्थ हो, कृपा कृपानिधि करो तुम।
देउ एक सुत मनोहर, बनें लोक परलोक मम।।

करिन सकें का संत बिन्ता हित जे ब्रत धारें। भाग्य ब्रत्यथा करें रेखपै मेखहु मारें।। हरि जिनके ब्राधीन भाग्य तिनको है चेरो। सन्त दरस जब भये भयो तब सब हित मेरो।। सात जनम सन्तति नहीं, नारदतें बच हरि कहे। सन्त कुपातें सात सुत, भक्त सेठ सो ऊ लहे।।

चित्रकेतु सुनि बिनय दया सुनिवरक्ँ आई।
त्वष्टाके हित खीर ब्रह्मसुत सिविध बनाई।।
यजन कर्यो जो बची बड़ी महिषीक्ँ दीन्हीं।
जाते होवै पुत्र अङ्गिरा आयसु कीन्हीं॥
रानी कृतद्युति सुदित अति, राजा हू हरिषत भयो।
खाइ खीर सुनिकृपातें, गर्भ नृपति पत्नी रह्यो॥

शुक्क पत्तको चन्द्र बढ़ ज्यों बढ़े गर्भ त्यों। त्यों-त्यों श्रानँद बढ़े गर्भ दिन त्रीतें ज्यों-ज्यों।। समय पाइकें पुत्र मयो सब खोग सिहाये। राजमाँहिँ सरबत्र नगर पुर बजत बघाये।। सुनत पुत्रके जन्मकूँ, श्राति श्रानन्दित तृप मये। गौ, घन, बर मूषन, बसन, पुर पत्तन बिप्रनि दये।।

दिन दिन बाढ्यो नेह गेह सुत तनिक न त्यागें।
नहिं श्रौरिन घर जाइँ कृतद्युति महल बिराजें।।
सौतिनि मन श्रति डाह पुत्र निहं शत्रु भयो है।
जेवतें जनम्यो दुष्ट छीनि पित प्रेम लयो है।।
जा कंटककूँ कार्टिकें, निष्कंटक हम होहिँ कस।
विष दै मारौ शत्रुकूँ, सब मिलि निश्चय कियो श्रस।।

मई सबनिकी बुद्धि भ्रष्ट ईर्ष्या मन आई।
सोवत शिशुकूँ एक दिवस विष दियो पिवाई।।
मर्यो सोतिको पुत्र सबनि मन सुख अति होवै।
इत कृतद्युति निश्चिन्त कुमर मम सुखतें सोवै।।
कन्ची नींद जगे खला, नहिं अनवन मन होहि कहिँ।
ममता बश अस सोचिकों, सुतहिं जगावत मातु नहिँ।।

देर बहुत जब भई मातु मन भय ग्रित लाग्यो।
नित तो सोवत नेंक ग्राजु ग्रव तक निंद जाग्यो।।
बाइ पठाई तुरत ललाकूँ ले ग्रा प्यारी।
धाइ जाइ तहँ मृतक चीख सुतकूँ लिख मारी॥
हाय! ग्रमागिनि लुटि गई, हाय! दई जिह का मई।
हा!मम छींना! लाल! सुत! यों कहि दासी गिरि गई।

दासीकूँ लखि तिकल गई तहँ भगिकें रानी।
मृतक वत्स लखि मातु धेनु सम गिरि डकरानी।।
करुना क्रंदन सुन्यो सेविका सब घवराई।
कपट वेदना प्रकट करत रानी सब ब्राई।।
समाचार भूपति सुन्यो, हृदय विदारक ब्रात विकट।
पहुँचे ब्रान्तःपुर तुरत, गिरत परत सुत शव निकट।

फटै कृतद्युति हृदय रुदन भूपितको सुनि सुनि । ग्रस्त व्यस्त तनु भयो भूमिपै लोटें पुनि पुनि ॥ कज्जल कालिख मिले ग्रथु मोचन करि रोवै ॥ चन्दन चर्चित पीन पयोधर सतत भिगोवै ॥ ग्रहो विधाता निरदयी, तोइ दया नहिं नेकहूँ॥ कहूँ मिलावै प्रेम तें, शिछुरावै दुखतें कहूँ॥ हाय कहा जिह भयो कुमरने नातो तोर्यो।
छुत करि यमपुर गयो भाग्य मेरो पुनि फोर्यो।।
बेटा ! मोकूँ छोरि अकेतो मित त् जावै।
दूर देशमहँ दूष तोइ को तहाँ पिआवै।।
वेटा ! सोवत आज तो, देरी तोकूं है गई।
यो अतिशय 'सुत शोकमहँ, रानी वहु ब्याकुत मई।।

रानी राजा शोक सिन्धुमहेँ डूबें पुनि पुनि ।
श्राये दैवे घोर श्रिक्षरा श्रक नारद मुनि ॥
देखे वेसुधि भूप उठें नहिं विप्र उठावें।
कहि कहि सुन्दर युक्ति उभय मुनि यों समुभावें॥
जीव काल कमतें मिलै, समय पाय विद्युरे तुरत।
रचि माया मायेश पुनि, बालक वत क्रीड़ा करत॥

हैं निरोह अखिलेश अजनमा भूमा श्रीहरि।
शिशु सम खेलें सदा योगमाया आश्रय करि॥
रचें जीवतें जीव जीवतें पुनि मरवावें।।
कजहूँ जग करि जगें कजहुँ लय करि सो जावें॥
निहं त्रिकाल बाधित अजर, अपर नित्य प्रमु जगत् पति।
तिज तिन पद अम बश करिहं, अज्ञ जगतमहँ मोह रित ॥

सुनि सचेत तृप मये मुनिनि सन बोले बानी।
को हैं दोऊ आप परम तेजस्वी ज्ञानी।।
कहें अङ्गिरा—भूप ! अङ्गिरा मोक्ँ जानों।
ब्रह्माजीके पुत्र इन्हें नारद मुनि मानों।।
ज्ञान देंन आये उभय, आपु शोक संतप्त हैं।
शोभे नहिं अस मोह अम, जे नर भगवत् भक्त हैं।।
१७ फ॰

को कलत्र को मित्र पुत्र को का को भाई।
जगके सब सम्बन्ध अन्तमहँ अनि दुखदाई।।
सम्पित सब ऐश्वर्य, बिषयमुख, राज, कोष, घन।
पृथिवी, सेंना, भृत्य, मुहृद, आमात्य बन्धुगन।।
स्वप्त समान अनित्य ये, शोक, मोह, भय देहिं दुख।
तजो द्वैत भ्रम जालकूं, तब पाओ नृप नित्य मुख।।

कह्यो ग्रंजिय ज्ञान फेरि बोले नारद मुनि ।
देहुँ मंत्र उपनिषद ताहि नृप सावधान मुनि ।।
जाके सब सम्बन्ध संग तनके ई जावें ।
माता पत्नी बने पिता पुनि पुत्र कहावें ॥
यों कहि मृतक कुमारकूँ, मुनि जीवित-सो करि दयो ।
दुखित भूपतें जीवने, ग्रात्मज्ञान ग्राति प्रिय कह्यो ॥
इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें चित्रकेतुचरित नामक
वारहवाँ ग्रध्याय समाप्त ।
(पाचिक पारायण षष्ठ दिवस विश्राम)



## अथ त्रयोदशोऽध्यायः

### [ १३ ]

नारद बोलें — जीव ! पिता माता ये तेरे । शोकाकुल अति भये पक्षरि पग रोवें मेरे ॥ जीवित है कें राज्य विषय सब भोगो सुखतें । अति ई दोऊ विकल छुड़ाओ इनकुँ दुखतें ॥ सुनि हैंसि बोल्यो जीव वह, काके को पितु मात हैं। सब मुँह देखेके स्वजन, सुद्धद बन्धु सुत तात हैं॥

जीव नित्य स्त्रित सूद्दम प्रकाशक स्वयं निरंजन ।
मायाके गुण रोपि करे योगिनि मनरंजन ॥
मायिक गुण सम्बन्ध मयो दीखे मदमातो ।
जब तक रहे शरीरमाँहिँ तब तक ई नातो ॥
स्त्रिगनित योनिनिमहँ भ्रमे, काकूँ निज पर कहि गने ।
कबहूँ नर, पशु, देव बनि, पिता, पुत्र, भ्राता बने ॥

निज परतें है रहित श्रातमा नित्य निरंतर ।
श्रिक्य त्रिगुन त्रिहीन सर्वगत श्रुजर शुद्धतर ।।
साची सर्व स्वतन्त्र दोष गुनहूतें न्यारो ।
कर्ता भोक्ता नहीं दोपवत करिह उजारो ॥
मृतकुमारकों श्रातमा, यों किह श्रन्तरिहत भयो ।
सुनी ज्ञानमय बात जब, तब उपको भ्रम भिग गयो ॥

जिनि रानिनि विष दयो तिनिन हू स्रित दुख कीन्हों।
पूर्वजन्मको वैर विमाता बनिकें। जीन्हों।।
मुनिके पकरे पाँइ पाप निज सत्य सुनायौ।
सब सुनि प्रायश्चित्त सबनितें सिवधि करायौ।।
इतप्रम जिज्जत नारि सब, यमुनाजीमें न्हाइकें।
पिक्कताईं कल्मष रहित, भई कृष्ण गुन गाइकें।

राजन्! सुख दुख देइ न कोई कबहुँ श्रकारन ।
पूर्व बैर करि यादि करें उच्चाटन मारन ।।
चींटी पूरव जनम माँहिं ये सबई रानी ।
क्रीड़ामहँ श्रति उष्ण कुमरने छोड़यो पानी ।।
उष्ण तोयके परत ई, ये सबकी सब मरि गई ।
चित्रकेतुके मवनमहँ, ते ई सब रानी मईं।।

विष दै सुतक् मयी ग्लानि मन अति पश्चितायो ।

मुनि चरनिमहँ जाइ सबनि निज पाप बतायों ।।

बातक वध अध महा भई हतप्रम सब रानी ।

दुखित अङ्गिरा निकट कही सब सत्य कहानी ।।

समुक्ती मुनि भवितव्यता, ब्रत बताइ दीयो द्विजनि ।

मेर्जी ते यमुना निकट, प्रायश्चित कीन्हों सबनि ।।

रानिनि कोन्हों जाय बालहत्या नाशक ब्रत । नारदतें ले मंत्र नृपति घरतें निकसे इत ।। केवल जल पी रहे सात दिन मन्त्र जपत नित । शोक मोह सब गयो लग्यो संकरषनमहें चित ।। श्रसन शयन तिज भूप वर, शेष चरन दरशन निमित । जगकी सुरति विसारिक, करत रहे इस्तुति सतत ।)

# संकर्षण-स्तुति

जय जय संकर्षन, सब जग कारन, करहूँ प्रनाम अनंता। जय चतुरव्यूह वर, भवभय दुखहर, ज्ञान रूप भगवन्ता ।। नहिं द्वेत दृष्टि तब, ब्रह्मरूप सब, प्रणतपाल निरद्धन्दा । मन इन्द्रिय स्वामी, श्रन्तरयामी, जयति सन्चिदानंदा ।। मन बानी जावें. अन्त न पावें, लौटें बिन ही पावें। नहिँ नाम न रूपा, सत्य स्वरूपा, तिनि चरनि सिर नार्वे ॥ जिनितें जग उपजै, नित नित विकसै, जो संहारें अन्ता। जग स्रोत प्रोत हैं, शक्ति-स्रोत हैं, तिनि प्रनमें भगवन्ता ।। जो गगन सरिस प्रभु, न्यापि रहे विभु, मन बुधि करन न पावें। नहिं प्रानहु परसें, चतु न दरसें, शेष चरन सिर नार्षे।। जय नमो नमस्ते, नमो भगवते, महापुरुष अय देवा । जिन चरन कमल्यवर, सेवित सुलकर, करहिँ श्रमुर सुर सेवा ।। जय जय घरनीघर, जय विश्वम्मर, पाँइ न सुर मुनि श्रन्ता । तत्र चरन मृदुबतर, सुलकर श्रघहर, नित नित सेवहिँ सन्ता ॥ जय जय संकरवन, सब जग कारन, करहें प्रनाम अनंता। जय चतुरव्यृह्वर, भवभय दुखहर, ज्ञान रूप भगवन्सा ।।

छुप्य — चित्रकेतुको चित्त चरन संकर्षन खाग्यो । ग्रन्याइत गति मई ग्रावरन तम को त्याग्यो ।। सात दिवसमहँ सिद्ध भये संशय सब मागे । कर्यो निरन्तर जाप माग भूपतिके जागे ।। विद्याघरपति है गये, मनुज देह ही तें नृपति । पहुँचे संकर्षन, निकट, बड़ी योगतें विपुलगित ।। कनक मुकुट मिण जिटत फणिनिये चहुँदिशि चमकें। गौर बरनपे परम रम्य नीलाम्बर दमकें।। कंकणादि किटसूत्र सबनितें शोभा श्रद्भुत। सुधापानतें श्रक्न नयन श्रति ई श्राभायुत।। श्रीश्रनंत दरशन करत, बढ़ी हृदयमहं मिक्त श्रति। गद्गद वानीतें विनय, प्रेम सहित कीन्हीं नृपति।।

समदरशी जय ग्रजित ! दयासागर ! सुरपूजित । उत्पति थिति ग्रह प्रज्ञय करो लोलातें नितनित ।। ग्रादि मध्य ग्रह ग्रन्तमाँहिं तुम ही संकरषन । सब कछु पायो तिननि भये जिनकूँ तव दरशन ॥ स्वयं तेज ज्ञानाग्नि तुम, करहु वासना भस्म सब । कैसे श्रङ्कुर बीजमहूँ, उठै फेरि जरि जाय जब ।।

तुमने दीयो देव भागवत ज्ञान मुनिनिकूँ। करि लीये सुर असुर ब्रह्मसुत शिष्य सबनिकूँ।। दिन्य भागवत घरम मोह ममता सब नाशै। करै अविद्या नाश भक्त हिय ज्ञान प्रकाशै।। कर्यो भागवत घरम को, नाथ! निरूपन अति सुखद। होवै समदरशोपनों, सब जीवनिकूँ लामप्रद।।

मञ्जलमय श्राति मधुर नाम जे जन उच्चारें। होहिं श्वपच श्राति पतित तुरत तव धामं सिधारें।। जगत प्रकाशक, सत्य परमगुरु नित्य निरञ्जन। प्रेरक, प्रभु, परमेश, करें पद पदुमनि वन्दन।। भूमण्डलक् शीश पै, सरसों सम धारन करें। सहसबदन तिन शेषके, पुनि धुनि हम चरनि परें।



हिरएयकशिपु श्रीर प्रहलाद ए० २८०



चित्रकेतु का शिवजी पर त्रारोप ए० २६३

चित्रकेतुको विनय पाठ मुनि शेष सिहाये।
तत्वज्ञान मय गूढ़ बचन हितकर समुक्ताये।।
दुरलम है नरदेह भाग्यतें कोई पार्वे।
पाइ करें निह भक्ति ग्रन्तमहँ ते पिछुतावें।।
ज्ञान दयो श्रीशेषने, भक्तप्रवर भूपति भये।
पुनि करि सेवक श्रम सफल, ग्रन्तरहित हि ह्वै गये।।

हरि अन्तरिहत भये रहे बिद्याघर बिस्मित ।
भौचक्के से होइ निहारें पुनि पुनि उत इत ।।
करि घरनीघर दरश मनोरथ सफल भये सब ।
मिट्यो सकल संताप कृतारथ भये भूप अब ॥
संकरषन जिहि दिशामहँ, दै सिख अन्तरिहत भये।
करि प्रनाम तिहि दिशाकूँ, चिढ़ बिमानमें उड़ि गये॥

श्रष्ट सिद्धि नव निद्धि नृपतिके निकट बिराजें।
धिद्याघरपति भये तेजमहँ रिज सम भ्राजें।।
एक दिना कैलास गये शिव शिवा संग महँ।
बैठे लैकें श्रङ्क मिलायें श्रङ्क श्रङ्क महँ।।
हस्यो देखि शिवसन कहे, बचन कठिन श्रति ब्यङ्कतें।
तिज लज्जा लिपटे रहें, शम्मु शिवाके श्रङ्कतें।।

खिखखिखाय इर हँसे तृपतिके ब्यङ्ग बचन सुनि ।
निरिक्ष शम्भु रुख मौन रहे सुर असुर देव मुनि ॥
किन्तु सहन निहं मये कुपति अति मई भवानी ।
जान्यो यह है घृष्ट नीच अतिशय अभिमानी ॥
रोष सहित बोलीं शिवा, हमरे गुरु आए नये।
अहा, हरि, नारद, कपिल, ये सब तो बूढ़े भये॥

ब्रह्मादिक नित लखें नहीं बरजें श्रीशिवकूँ।
श्राये ये श्राचार्य धर्म समुफावन इमकूँ॥
ऋषि मुनि साधक सिद्ध श्राइ हर पद सिरनावें।
विद्याधर ये तिन्हें नियम श्राचार सिखावें॥
श्रपराधी बाचाल श्रति, मानी परम श्रशिष्ट है।
जाते जिह च्रिय श्रधम, दर्गडनीय श्रति दुष्टं है॥

यों किह दीयो शाप शिवाने शिद्धाके हित।

ग्रावम ग्रामुरी योनि पाइ फल भोगे परिमित।।

करै न शिव ग्रापराध ग्राधिक ग्रापमान कहीं त्।

बिष्णु चरणकी शुद्ध दासता योग नहीं त्।।

शोक मोह नहिं किछु मयो, शम्मु-प्रियाको शाप सुनि।

बचन सती सन यह कह्यो, चित्रकेतु पद बन्दि पुनि।।

मातु तुम्हारो शाप हरषयुत ग्रहण करूँ मैं।
परम अनुग्रह मानि शीश निज जननि ! घरूँ मैं।।
शाप अनुग्रह देव नहीं स्वेच्छातें देवें।
करे पूर्व जस कर्म उनहिंकूँ सब जन लेवें।।
चक्र सरिस संसारमहँ, सुख दुख आवत भाग्य बश।
शाप अनुग्रहके निमित, करम करै नर है अवश।।

शाप श्रतुग्रह करहु बिनय यहि हेतु करौं निह ।
होहि मोग को नाश भाग्य वश दुःख श्रादि सिह ।।
श्रविनय मेरी समुिक मातु तुम कुपित मई श्रित ।
तातें बिनती करौं श्रीर कछु तुम समुक्तो मित ।।
सती शम्मु पद बंदिकें, चित्रकेतु पुनि चित दये।
सती समासद समाके, समता लखि बिरिमत मये।।

हर हँसि बोले-शिवा! लाखी महिमा मिकिनिकी । सदा एक मित रहै स्वरग नरकिनिमहँ इनकी ॥ जो हैं भगवतमक्त कहो तिनकूँ का को भय । तीनि कालमहँ सदा निहारें जगकूँ प्रभुमय ॥ देइ न सुख दुख दूसरो, भ्रम बश नरपशु कहत हैं । मायाके वश जीवने. करे करम सो सहत हैं ॥

भक्तिनिके जो दास दोष देखें निह जनके।

श्रनुचित यदि कछु करें करम निन्दें निहं उनके।।

श्रिष मुनि सुर नर चरनकमल पूजें नित जिनके।

मेरे हू जो इष्ट नृपति श्रनुगत हैं तिनके॥

गत विस्मय है नृप गये, घोर शाप दीयो इन्हें।
जे श्रन्युतिय भक्त हैं, निह श्रशस्य है कछ तिन्हें।।

यों महिमा गिरिजेश विष्णु मक्तनिकी गाई ।
सुनि त्राति सहमी शिवा चित्तमहँ समता त्राई ॥
बोले शुक — त्र्राभिमन्युतनय ! तब ई त्वष्टा सुनि ।
कर्यो इन्द्रपै कोप मरण सुत विश्वरूप सुनि ॥
चित्रकेतु वे ई नृपति, त्रसुर योनिक् पाइकें ।
मये प्रकट दिच्या अनल, तें सुनि मखमहँ आहकें ॥

जे पिंचेत्र यह चिरित बृत्रको सुने सुनावें।
बद्धमागी ते मनुज परमपद निश्चय पावें।।
कहें उत्तरातनय—अदितिके शेष वंशक्रें।
प्रमो ! सुनावें अवित कथाके बचे अंशक्रें।।
शुक्त बोले—सिवता बक्या, मित्र विघाता उरकम।
धाता मगके वंशक्रें, कहूँ सुनेतें मर्जे अम।।
इति श्रीभागवत चिरतके तृतीयाहमें बृत्रासुर प्रवेजन्मवृत्त
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त।

## अथ चतुर्दशोऽध्यायः

## [ 88 ]

सिवता पत्नी पृष्टिन जने तिनि सग यज्ञादिक।

भगकी पत्नी सिद्धि जने सुत तीनि सुता इक!।

धाता पत्नी कुहू सिनीत्राली राका श्ररु।

श्रनुमित चौथी पत्नि भये सुत सबके सुन्दरु।।

सायं प्रातः दर्श श्ररु, पूर्णमास सुत श्रिति विमल।

क्रिया विघाताकी बहू, जने पुरीष्यादिक श्रनल।।

वरुण चर्षणीमाँहिं भये भृगु मुनि पुनि तिनतें।

सुत वसिष्ठ बाल्मीक अगस्तहु जनमे इनतें।।

मित्र रेवती नारिमाँहिँ सुत तीनि भये बर।

इन्द्र शचीतें ऋषम जने मीद्रस जयन्त सुर।

बामन पत्नी कीर्तिने, बृहच्छ्रोक शुभ सुत जने।

श्रीउपेन्द्र बिल यश्चमें, छोटे-से बौना बने।

हिरनकशिपु हिरनाच् भये दितिसुत खल भारी।
हिरनकशिपुकी बहू कयाधू ऋति पतिप्यारी॥
ऋतुह्वाद, संह्वाद, ह्वाद, प्रह्वाद जने सुत।
सुता सिंहिका भई जासु सुत भयो निप्रचित॥
जन्यो पंचजन ऋसुरकूँ, कृतितें सुत संह्वादने।
इल्बल बातापी जने, धमनि पत्नितें ह्वादने॥

श्रनुह्वादकी नारि भई स्मर्या सुकुमारी।
तातें है सुत भये बली सुरिपु श्रतिभारी।।
प्रथम बाष्क्रल भयो द्वितिय महिषासुर मानी।
चढ्यो स्वर्गपै बली भगे सुर ति रज्ञधानी:।
स्वर्ग छोड़ि सुर भिग गये, महिषासुर सुरपित मयो।
दुलित पराजित सुरिन मिलि, वृत्त जाय विधि सन कह्यो।

महिषासुरकी सुनी बात विधि हू घवराये।
लैकें देवनि संग सुरत श्रीहरि टिँग आये।।
सम्मति करिकें तेज निकार्यो सबने निज निज।
ं दुर्गा देवी मईं शक्ति दश दश घारें सुज।।
गजीं तजीं चंडिका आसुध लै रिपु टिँग गईं।
महिषासुरकूँ मारिकें, जगत मौंहिँ पूजित मईं।।

दुर्गा देवी दया करहु दुख दुरित नसाम्रो। शक्तिहीन संतान परीं माँ! श्राय जगाम्रो।। भये भवानी भीत श्राय भय भूत भगाम्रो। खड्ग हाथमहेँ देहु युद्धको पाठ पढ़ाम्रो।। किल कराल कलुषित करिह, करि कल्यान कपिटेनी। मेटो ममता मोहकूँ, महिषासुर मदमिदेनी।।

हिरनकशिपु लघु पुत्र भये दैत्यनि कुलभूषन।

भक्त मुकुट प्रह्वाद भये तिनि पुत्र बिरोचन।।

तिनि सुत दानी परम भये बलि जग बिख्याता।
जिनने कीये बिष्णु द्वाररच्चक पुरत्राता।।
बलि श्रसनामहँ जने सुत, शत सबके सब अेष्ठ हैं।

तिन सबमहँ शिवभक्त श्रित, बाणासुर ही ज्येष्ठ हैं।

उनंचास जे मरुत पुत्र तेऊ दितिके हैं।

किंन्तु भये निहं दैत्य मरुत् गण सुर सब ते हैं।।

राजा पूछें—दैत्य देवता भये निभो! च्यों।

श्रमुर भावकूँ त्यागि राग सुरपित कीयो च्यों।।

श्रीश्चुक बोले—भूपबर! दितिके हैं जब मरे सुत।

रात्रु इन्द्र बचके निमित, पित सेवामहँ मई रित।

मन्द मन्द मुसकाइ मधुर बर बोलै बैंना।
कत्ररारे अनुराग नयनके छोड़े सैंना।।
प्रतिपत्त पित मुख जोहि भावकूँ समुिक सयानी।
करै काज अनुकूत सदा ई रहै सिहानी।।
त्रिया चित समुक्त्यों नहीं, मुनि मोहित से हैं गये।
सुठि स्वभाव सेवा निरिल, अति प्रसन्न दितिपै भये॥

बोले दितितें — प्रिये ! माँगु वर इच्छित मोतें । तब सेवा लिख तुष्ट मयो मामिनि हों तोतें ।। हैं प्राननितें अधिक पियारे निजपति जिनिकूँ। तब जगमहँ फिरि कौन वस्तु है दुरलम तिनिकूँ।। माँगे वर हिय बज्र करि, दिति लिख पति अति प्रीतियुत। जो मारे देवेन्द्रकूँ, अप्रमर एक अस देहिं सुत॥

दितिके बरक्ँ सुनत भये ब्याकुल कश्यप सुनि ।

हाय कहा हों कर्यो भयो परवश सोचें पुनि ।।

नारिचरित अतिभवल बयन सर बड़े कँटीले ।

कमल कुसुमके सरिस मधुर मुख बैंन रसीले ।।

नुर धाराके सरिस हिय, जो चाई जे करि सकें।

कुद भये पति पुत्रके, शाननिक्ँ हू हरि सकें।

सोचि कहें— जत एक बताऊँ तोइ पुंसवन ।
करै ताहि निरिविन्न होहि इच्छित सुत शोभन ।।
होहि तिनक हू छिद्र फेरि सुत सुरिपय होवै ।
यदि हैकें अपिबन जूठ मुखतें त् सोवै ।।
सदाचार पालन करै, कदाचारकूँ त्यागिकें।
जत वैम्णव यदि वर्ष भर, करै समयपै जागिकें।

यों किह विधिके सिहत बतायो मुनिवरने ब्रत।
धार्यो दितिने तुरत लगायो निज हितमहँ चित ॥
मौसीको संकल्प जानि सुरपित घबराये.
परे सोचमें अधिक तुरत तिहि आश्रम आये ॥
छिद्रान्वेषनके निमित, बेष बदलि बालक बने।
करें टहल नित कपटतें, सदा रहें चित अनमने ॥

लावें नित प्रति फूल, मूल, जल, फल अरु अक्कर ।
छिद्रान्त्रेषी बने रहें सेवामहें तत्पर ॥
बिनु पग धोये साँक समय सोई इकदिन दिति ।
ब्रतको छिद्र निहारि उदरमहें प्रविशे सुरपित ॥
करे बज्जतें गर्भके, सात खंड पुनि बदन सुनि ।
मा बद् कहि मावत् भये, एक एकके सात पुनि ॥

उनंचास सुत मये इन्द्र प्रकटे सुरपालक । दिति पूछें—ज्ञत कर्यो एक हित च्यों बहु बालक ।। इन्द्र आदितें अन्त सत्य सब बृत्त बतायो । छुद्म वेष च्यों घर्यो बिना छुल कहि ससुम्प्तायो ॥ सुनि दिति अति सन्तुष्ट है, बोलीं काट्यो गर्भक्ँ । होहिं बन्धु तब मरुद्गण, सब बाओ मिलि स्वर्गक्ँ ।। दिति आयसु सिर घारि मक्द्गण स्वरग सिधाये।
इन्द्र भये अतिमुदित प्रान फिरितें जनु पाये।।
यो दितिके ये पुत्र इन्द्र पार्षद कहलाये।
मानृ दोषकूँ त्यागि असुरकुत्ततें त्रिलगाये॥
परम पुण्यप्रद मक्द्गन, को चरित्र तुमतें कह्यो।
अन्य प्रश्न पूछ्रो नृपति! यह प्रसंग पूरन भयो॥
इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें मक्त् चरित नामक
चौदहवाँ अध्याय समास।



#### अथ पश्चदशोऽष्यायः

### [ \$4 ]

श्रव पूछें पुनि तृपति—प्रभो! शंका इक भारी।
समद्रसी भगवान सुदृद सबके सुखकारी।।
तब च्यों देवनि हेतु फेरि दैत्यनिकूँ मारें।
च्यों श्रमरनिको पच्च लेहिं श्रसुरनि संहारे।।
नारायन के गुननि प्रति, शंका मो मनमहँ मई।
ताहि नाश भगवन्! करें, बात हिये की कहि दई।।

हँसि बोले शुकदेव—करी शङ्का नृप सुन्दर ।
यह सब माया रचें प्रकृतिपालक विश्वम्मर ॥
श्रात्मा निरगुन नित्य प्रकृतिके ये तीनिहु गुन ।
कबहुँ सस्त्व बिद जाय कबहुँ तम कबहुँ रजोगुन ॥
जब जैसे गुन बढ़त हैं, हिर तब तैसोई करिहं।
सःव वृद्धिके समयमहँ, श्रमुर मारि सुर दुख हरिहं।।

राजस्यके समय युधिष्ठिर नारदमुनि सन ।
पूछ्यो निस्मय सहित प्रश्न रूप जिही निलच्चन ॥
सदा करे शिशुपाल कृष्णकी निन्दा पापी ।
मुक्त भयो च्यों दुष्ट श्रधम भक्तनि संतापी ॥
धर्मराजकी नात सुनि, रूप सन मुनि नोले नचन ।
निरिममान हरिमहँ नहीं, राग द्वेष निन्दा स्तवन ॥

जाकूँ है अभिमान देहको अतिशय भारी।
मैं अतिसुन्दर सुघर सुन्दरी मेरी नारी।।
पाप पुराय जे करें कर्मवश सुख दुख पावें।
जिनमहँ नहिँ अभिमान द्वन्द्वतिनि दिँगनहिं जावें।।
क्रीडावश हरि अवतरहिं, तिनि महिमा को कहि सकै।
धर्महेतु सुररिपु दलन, हिंसा तिनि कस लगि सकै।।

कैसेहू सम्बन्ध कृष्ण्तें जो जुरि जावै।
काम, द्रेष, भय, भक्ति प्रेमत्रश चित फॅसि जावै।।
तो होवै कल्यान भयो जगमहँ बहुतनिको।
कामभाव ब्रजनधू थापि पद पायौ हरिको।
भयतें मामा कंसने, यादवगन सम्बन्ध करि।
शिशुपालादिक द्रेषतें, मुक्त भये हरि हृदय धरि॥

धर्मराज तुम धन्य धन्य तुमरे पितु माता।

बने सुद्धद धनश्याम तुम्हारे ये भयत्राता।।

हिर शोभाके घाम मंगलिनके मंगल हैं।

उनमहँ जिनको चित्त फँस्यो तिनके मंगल हैं।।

दन्तवक शिशुपाल हिर, करतें मिर हिरिपुर गये।

प्रभु पार्षद जय विजय जे, विप्र शाप वस खल भये।।

कहें युधिष्ठिर—नाथ! शापकी बात बताश्री।
प्रमु पार्षद जय विजय श्रमुर कस मये मुनाश्री।।
बोले नारद-प्रमो! गये हरिपुर सनकादिक।
गदा बेत्र लै खड़े द्वारके दोऊ पालक॥
नंग घड़ंगे बाल लिल, रोके हरि दरसननितें।
शाप दयो सुरिपुर बनों, ये डिर बोले मुनिनि तें॥

, बिप्र, रहै कब तलक असुर तनु समय बताओ ।

मुनि बोले—फिरि यहाँ तीनि जनमनिमहँ आओ ।।

हिरनकशिपु हिरनाच्च मये ते प्रथम जनममहँ ।

नरहरि अह बाराह इने दोऊ तिनि रनमहँ ॥

कुम्भकरन रावन बने, राम हाथ मारे गये।

न्तबक शिश्चपाल पुनि, हरि हाथनि मरि सुर मये॥

नारद बोले — नृपति ! चरित नरसिंह सुनाऊँ ।
हिरनकशिपु ज्यों इन्यो मक्त महिमा अब गाऊँ ।।
स्कर बनि लघु बन्धु इन्यो बड़ मयो दुलाखी ।
बिष्णु इमारो शञ्ज असुर कुलको संहारी ॥
मारूँ पहिले विष्णुकूँ, तब देवनिकूँ बश करूँ।
करिकें बिष्णु बिहीन जग, असुर बंशको दुल हरूँ॥

हे शम्बर! हे नमुचि । शकुनि ! सब मिलिके जाश्रौ । वेद, बिप्र, गौ, यज्ञ श्रवनितें जाइ मिटाश्रौ ॥ यज्ञ रूप हैं बिष्णु देवता यज्ञ सहारे । बिष्णु यज्ञ मिटि जाइँ देव का करें बिचारे ॥ दुरबल देवनि पच्च लै, बिष्णु कपट स्थ्रर बन्यो । समदरशीने छल सहित, सुद्धद सहोदर मम हन्यो ॥

श्रुनुशासन सुनि श्रुसुर श्रवनिषै मिलि सब श्राये।
सब वर्णाश्रम धर्म यज्ञ यागादि मिटाये।।
मये देव श्रति दुलित यज्ञ श्राहृति बिनु पाये।
हिरमकशिपु इत मातु बन्धुसुत पास बिठाये।।
दई सान्त्वमा सवनिक्, शोकमग्न जे श्रति मये।
यह भूठो संसार सब, उदाहरन बहुतक दये।।
१८ ५०

देखो माता ! कौन बन्धु काको सम्बन्धी ।
करें मृतक हित शोक प्रथा जगकी यह अन्धी ।।
नदीधार तृन बहें परस्परमहें मिलि जावे ।
संग संग कछु चलें फेरि इत उत बिलगावें ।।
आतमा अबिनाशी अमर, सदा एकरस सर्वगत ।
मायिक गुण् सम्बन्धतें, भ्रमवश दीखे भ्रान्तवत ।।

नृप सुयज्ञ इक मर्यो युद्धमहँ शत्रु हायतें।

ढु:खित परिजन भये भूपकी मृत्यु बाततें॥

मृतक देहकूँ घेरि बन्धु रोवें डकरावें।

छुाती सबई धुनें दीन हैकें बिखलावें॥

रानिनि रोवति देखिकें, यमबालक बनिकें गये।
बिबिध माँतिके ज्ञानतें, सबकूं समुभावत भये॥

बोले श्रापने श्रापु—श्रहो ! श्रद्भुत हरि माया ।
पति है काको कौन कौन काकी है जाया ।।
नितर्इ देखें मरत न सोचें तोऊ प्रानी ।
काल न देखें दीन दुखी राजा श्रक रानी ।।
श्रायो जहँतें जीव जिह, करै तहाँ ई गमन है।
स्वयं तहाँ सब जायँगे, व्यर्थ शोक दुख रुदन है।।

शिशुपनतें ईं हमें पिता माताने त्याग्यो।
काई दिंग निहं रखें कहें सब—बड़ो स्त्रमागो।।
है स्त्रनाथ बनमाँ हिं फिरें तक्तर सो जावें।
मोजन हूं मिलि जाय मेड़िया सिंह न खावें।।
मृत्यु समय यदि निकट निहं, रहे चाहिं बनमहें पर्यो।
करें सदा पालन जिननि, गर्भमाँ हिं पालन कर्यो।।

मारन चाह्यो धृष्टबुद्धिनें चन्द्रहासकूँ।
विधिक्त सौंप्यो बिविष्य करे उद्योग नासकूँ।।
किन्तु मृत्यु निहं भई राज है देशनि पायो।
है है रानी मिर्ली श्वसुर हू मृतक जिवायो॥
विष बदले विषया मिली, मित्तुक तें राजा मयो।
मयो भाग्य श्रनुकूल जब, तब सब बानिक वनि गयो॥

पुरुष बली निहं होहिं दैव ई बली कहाते। जैसो होनो होइ दैव तस बुद्धि बनावे।। नष्ट होंनको समय जासुको श्रवई नाई । श्रित करिकें पुरुषार्थ सकें निहं लोग नसाई ।। गिरी गैलमें बस्तु हू, ज्यों की त्यों रहि जायगी। नष्ट होनको यदि समय, तौ वरमहँ निस जायगी।।

ब्याघ्र पकरि लै गयो हतो इक मुनि सुत वाकूँ। ग्रायु शेष कछु हती पुत्रवत पाल्यो ताकूँ॥ ब्याघ्रनिमहँ ई रहै सग उनके बन जावै। हाथ पैरतें चले मांस तिनिके सँग खावै॥ परशुराम नर्रशशु निर्राख, श्राश्रमकूँ सँग लै गये। पाल्यो पुनि सुतके सरिस, श्रकृतवृण मुनि ते मये॥

श्रात्मा है निरलेप रहै नितं पृथक देहतें। जैसे गेही रहै मिन्न ई सदा गेहतें।। जलमहें जुदबुद होहिं नहीं ते जल कहलावें। श्रानल एकरस रहे हार कंकण मिटि जावें।। श्रानल काठतें श्रलग है, बायु देहतें पृथक ज्यों। है श्रसंग नम सर्वगत, श्रात्मा हू निरलेप त्यों।। माया वश ई कर्मबन्धमहँ फँस्यो जीव है।

माया बन्धन कटै जीव नहिं फेरि शीव है।।

मनतें मोदक खायँ मुदित होवें हरषावें।

सपनेमहँ धनहीन चक्रवर्ती बनि जावें।।
स्वप्न मनोरथ ये सबहिं, जैसे सत्यातीत हैं।
तैसेही जगके विषय, भ्रमबस होत प्रतीत हैं।

फँसी कुलिंगी एक जालमहँ तिज निज सुत पित ।
लिख कुलङ्ग निज बधू फँसी मन भयो दुखित अति।।
नैंनिन नीर बहाय कहै—कैसे जीऊँ अब।
प्रिया विरह अति दुसह भये असहाय पुत्र सब।।
देह दैवको दोष पुनि, कहै—ंवधाता का कर्यो।
ब्याषा मार्यो बान तिक, लगत बान मिर गिरि पर्यो।।

कितनो ही दुख करो भूपकूँ अन नहिं पाओ । तातें तिजके शोक मोह अपने घर जाओ ॥ सुनि बालककी बात शोक सबने तिज दीन्हों। मिलि सम्बन्धी सिविध दाह नृप शानको कीन्हों॥ हिरनकशिपु सबतें कहे, बन्धु शत्रुकूँ मारि हम। बदलों बधको लेहँगे, सजो शोक संताप तुम॥

दोहा—यों बहु विधि समुफ्ताइकें, हिरनकशिपु श्रित बीर । भयो चुप्प दिति, भ्रातुसुत, सबने घार्यो धीर ॥

इति श्रीभागवतचरितके तृतीयाहमें हिरनकशिए उपदेश नामक पनदृहवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अथ षोडशोऽध्यायः

#### [ १६ ]

यो सबक्ँ समुक्ताइ चल्यो तपक्ँ असुराधिप।
अजर अपर रनजयी बनन हित करै घोर तप॥
मन्दरगिरिकी गुहा माँहिँ एकाकी रहिकें।
करै तितिचा असुर शीत उष्णादिक सहिकें॥
माँस दीमकनि मिल लयो, अस्थि मात्र ई बचि गई।
असुर उम्र तपतें जगत, महँ अशान्ति अति मचि गई॥

दौरे दौरे देव गये धाताके ढिँग सब।
बोले—ब्रह्मन्! बढ्यो बवन्डर विश्वमाँहिँ अब।।
असुर करै तप देव! ब्रह्मपद चाहे लैवो।
ब्रह्मा बनिकें चहे आपुक्ँ घक्का दैवो॥
सुनि विधि बोले—देवगन, असुर निकट हों बाउँगो।
दैकें इच्छित बर तुरंत, तपतें ताहि ह्याउँगो॥

यो कि इसा गये देर दीमकको देख्यो ।
तृन बाँसनितं दक्यो ग्रस्थिमय सुरिए पेख्यो ।।
दिव्य कमण्डलु नीर छिरिक तनु सुघर बनायो ।
बोले—वेटा ! माँगु तोहिं वर दैवे आयौ ।।
किर पूजा बोल्यो असुर, माँगू बर ये देहिं बिसु ।
रचे तुम्हारे जीवतं, मृत्यु न मेरी होहि प्रसु ॥

मीतर बाहर नहीं मरूँ निशा तथा दिवसमहँ।

ग्रस्त शस्त्रतें नहीं कटूँ सब हौं मम बशमहँ।।
होहि न मेरी मृत्यु मनुज, मृग, नाग श्रसुरतें।
नहिं नम थलमहँ मरूँ होहि मय नहिं सुर नरतें।।

प्रभु जस जगमहँ मान्य हैं, तस मेरी हू वृद्धि हो।
बलमहँ तपमहँ तेजमहँ, योगिनि सम सब सिद्धि हो।

ब्रह्मा बोले — बत्स ! बहुत वर दुरलम माँगे ।
तोऊ दुंगो श्रवसि कर्यो प्रन तेरे श्रागे ।।
बर दे श्रन्तरधान भये सुरिए घर श्रायो ।
विधिवर मदमह मत्त, उपद्रव श्राह मचायो ।।
सुरपुर यमपुर वरुनपुर, धनपतिपुर निज करे वश ।
सबको स्वामी वनि गयो, फीको सब को कर्यो यश ।।

शतकतु दयो निकारि इन्द्र वनि सुख सब भोगै । इन्द्रभवनमहँ बसै स्वर्गको। वैभव भोगै ।। मरकत मनिकी भूमि बनी सीढ़ी बिद्रुमकी । नन्दन कानन कल्पवृद्ध वर गंघ कुसुमकी ।। दुग्धफैन सम स्वच्छ मृदु, शैयावर वाराङ्गना । तक तृप्ति नहिँ असुरकी, नित नव बाढ़ै कामना ।।

सुरनर वाके उप्र द्र्यं तु खित भये जब ।

ग्रन्य शरन निहँ लखी गये हरिकी शरनिहँ सब ।।

चीरिसिन्धु दिँग जाय करें मिलिकें सुर तप श्रति ।

जहाँ लगावें लेट शेष शैयापै' ओपित ।।

ग्रन्न खायँ निहँ पियें जल, तिज निद्रा निशि दिन जगे ।

बायु पान करि विश्षा को, श्राराघन करिवे लगे ।

कछुक कालमहँ तहाँ भई सहसा नम बानी। देव दुखित मित होहु बात मैंने सब जानी।। वेद, देव, गां, बिप्र, साधु सन द्रेष करे जब। मोतें बाँधे बैर श्रमुर संहार करूँ तब।। शान्त दान्त निरंबैर सुत, भक्त बीर प्रहलाद मम। मारूँ तब हों तुरत ही, देइ यातना जब श्रथम।।

नमवानी सुनि देव लौटि निज निज घर आये !

हिरनकशिपुने देव भक्त इत अधिक सताये ॥
चौथो ताको पुत्र अवस्थामहँ छोटो आति ।
किन्तु भक्तिमहँ श्रेष्ठ आसुरी निहं जाको मित ॥
विद्या, कुल, घन, रूपको, जाकं निहँ अभिमान चित ।
सुहद सदाचारी सरल, सब सद्गुण जामें निहित ॥

सुख दुखमहँ सम सदा सत्व स्वाभाविक जामें।

मिथ्या मायिक भोग होहिं अनुरक्त न तामें ॥

तन मन इन्द्रिय प्रान रखें नित अपने बशमहँ।

स्वाभाविक ई प्रीति श्यामसुन्दरके यशमहँ॥

सतत हियेमहँ जरि रही, ज्योति प्रेमके जोगकी।

भक्ति भाव भावित हृद्य, नहीं कामना भोगकी।।

रात्र मित्रको भाव कबहुँ मनमहँ निहं स्त्रानें।
जिनकी शुद्धा भिक्त निरिंख सुर लोहो मानें।।
सोवत जागत चलत उठत खावत श्रद पीवत।
रहें श्रनमने सबनि सिर्गे से दीखत।।
गावें नाचें प्रेमतें, हृदय सदा श्रीहरि बसें।
कृष्ण भूत सिरपे चढ्यो, कबहूँ रोवें पुनि हसें॥

जिनकी लिखकें मिक्त सबहिँ जन होहिं सुखारे ।
हिरनकशिपु हिर नाम सुनत फटकारे मारे ।।
गुरुग्रह भेजे , पढ़न पढ़ें का पढ़े पढ़ाये ।
राजनीतिके दाव पेंच तिनि मन निहं भाये ॥
पूछे इन दिन पुत्रतें, द्रांक लाइ पुनि चूमि मुख ।
सुत ! प्रिय तोकूँ का लगै, कौन काजतें होहिं सुख ॥

सुनि बोले प्रह्लाद — पिता जी ! बुरो न मानें ! हम तो जगमहँ मली बात जाईकूँ जानें ! ! रहै सदा उद्विग्न चित्त घर दारा घनमहँ ! तातें तजिकें मोह सबनिको जावे बनमहँ ॥ यह अपनो यह परायो, अभिनिवेश मिथ्या तजै । जगकी आशा छोड़िकें, प्रेम सहित प्रसुकूँ मजै ।।

सुन हँसि बोल्यो असुर होहिं मोरे बालक अति । जो दें जैसी सीख होहि तैसी तिनकी मति ।। वेष बदलिकें बिष्णु-मक्त जाके ढिँग आवें कहि कहि हरिको सुयश सरल शिशुक् बहकावें ।। सेवक शासन सुनो सब, सावधान सबई रहौ । बाबाजिनितें बचावें, गुरु पुत्रनितें तुम कही ।।

श्राज्ञा सुनि प्रहलांद तुरत गुरुग्रह पहुँचाये।
श्राप्तर कहे जे बचन सेवकिन जाय सुनाये।।
पूछें सपडामर्क कुमरतें नेह सहित श्रास।
किनके बश त् भयो भई विपरीत बुद्धि कस ।।
हसि बोले—प्रहलाद—गुरु! कौन काहि को वश करें।
हिर ई सबकी बुद्धिकूँ, जब चाहें तब तस करें।

श्रित कोप्यो गुरुपुत्र कहे श्रित खल जिह बालक ।
कुलाङ्गार दुरबुद्धि श्रिसुर कुलको संहारक ॥
लाश्रो मेरो बेंत न माने बात पिताकी ॥
हड्डी पसली तोरि उधेहुँ चमड़ी जाकी ॥
चंदनवन यह श्रिसुर कुल, विष्णु कुल्हाड़ी सम मयो ।
मूलोच्छेदन करम हित, बेंट सरिस जिह है रह्यो ॥

यों डराइ घमकाइ पढ़ाई राजनीति पुनि। क्षां वासकूँ चतुर गये ते दिँग भूपति पुनि॥ पर्यो पैरमहँ पुत्र असुरपित तुरत उठायो। सिर सूँध्यो करि प्यार प्रेमर्ते गोद विठायो॥ कहा श्रेष्ठ समुक्त्यो तुमनि, पुनि पुनि पूछै, पुत्र म्रजः॥ निज स्वभावतें विवशः है, बोले श्रीप्रहलाद तव॥

श्रवन कीरतन कर विष्णु सुमिन्न, पदसेवन।
श्रवन, बन्दन, दास्य, सख्य श्रद श्रात्मिनिवेदन।।
है जिह नवधा मक्ति करे जगमें जो इनि कूँ।
यही बात श्रति श्रेष्ठ गन्ँ हों उत्तम तिनिक्ँ॥
सुनि खिसियानो श्रसुर श्रति, गुरु पुत्रनिपै क्रोध करि।
डाँटि कहै—श्रो श्रधम द्विज, गयो पुत्र कैसें जिगरि॥

बोले गुक्के पुत्र—ग्रमुरपित कोप न कीजे।
देवें लिख श्रघ टंड बात सबरी मुनि लीजे।।
निह हम कबहूँ जाइ कृष्ण को नाम सिखायो।
नहीं बदलिके बेष गुप्तचर कोई श्रायौ।।
यह मित जाकी सहज है, बिना पढ़ाये कहै सब।
हिरनकशिपु श्रिति कोघ करि, बोल्यो मुतकूँ किरिक तब॥

च्यों रे छोरा ! बात सिखाई कीनें तोकूँ।
सुनि बोले प्रइलाद—पिता ! सिखने को मोकूँ।।
बिष्णु मक्ति तो नहीं सिखाये ई तें आने।
सोई होने मक्त कृष्ण जाकूँ अपनाने।।
तजै न जब तक छुल कपट, सत्संगति नहिं नित करे।
पाने कस प्रभु मक्ति रज, संतचरण सिर नहिं घरे।।

कुपित भयो श्रिति श्रसुर पुत्र पृथिवी पै पटक्यो ।
गर्जन करिके उठ्यो चर्र सिंहासन चटक्यो ।।
दैत्यनितें यो कहै—दुष्टकूँ मारो मारो ।
जीवत खाल खिंचाय चील गीधनिकूँ डारो ॥
सुनत श्रसुर भपटे तुरंत, वज्र हृदय बिकराल मुख ।
छेदें श्रंगनि शूलतें, विविध भाँतितें देंहँ दुख ।।

सबरी शक्ति लगाय श्रमुर मिलि जुलिके मारें।
चन्द पट्ट मुनि सिंह व्याघ्र भयतें चिङ्घारें।।
फूल सिरस सब शस्त्र भये दितिमुत घबरायो।
सोच्यो श्रोर उपाय मत्त गजराज मँगायो।।
रुँदवाये पैरनि तरे, गज बकरी सम बनि गयो।
सुँघि सुँडितें सिर घरे, श्रित सूधो हाथी भयो।।

पुनि विषधर बुखबाइ करावै सुतकूँ खलमित ।
सरल स्याँप सब मये करें कीड़ा सुन्दर ऋति ।।
करवायौ ऋभिचार मूँठ जादू टौंना सब ।
भये विफल सब जतन भयो संकित सुरिपु तब ।।
गिरवाये गिरि शिखरतें, बहुतक माया हू करी ।
काल कोठरीमहँ दये, पैरनि हू बेड़ी भरी ॥

हालाहल बिष दयो नहीं कछु भोजन दीयो। शीत-वाततें त्रास दयो जल भीतर कीयो।। होरी लैकें ऋग्निमाँहिं बैठी मारन हित। भये नहीं प्रहलाद तनिकहू प्रनतें बिचलित।। सागरमें बैठाइकें, पर्वत ऊपर चुनि दये। मरे नहीं निकसे तुरत, सबरे पर्वत गिरि गये।।

कोन्हें किविध उपाय सफलता निह कछु पाई ।

मनमह चिन्ता करै—करूँ का ग्रव हों माई ।।

कहे किठन कटु बचन बहुत विधितें मरवायो ।

बार न बाँको भयो तिनकहू निहं घबरायो ।।

श्रवसि शञ्जता मानिकें, विष्णु पच ले खरेगी ।

मैं चाहें मिर जाउँ पिर, जिह बालक निहं मरेगी ।।

चिन्ता बहुविधि करें बुद्धिमहँ कछु नहिं आवें।
पुनि पुनि सम्मति हेतु पुरोहित मित्र बुलावें।।
ठकुरसुहाती कहें असुरकुँ देहँ बढ़ावो।
च्यों अवोध शिशु हेतु नाथ! ऐसे धबरावो।।
तब सम्मुख जिहि नेंक सो, छोरा कैसे लरैगो।
गुरु पितुको अपमान करि, बिना मौतके मरैगो।।

बोले गुरुके पुत्र—नाथ ! मित जाकूँ मारो ।

मयवश मागि न जाय बाँघि पाशनितें डारों ।।

श्रावें श्रीगुरुदेव लौटिके जब तक पुरमहँ ।

तब तक जाकूँ रखें प्रमो ! इम श्रपने घरमहँ ।।

से वा गुरुजन की करै, कछु बय हू बिढ़ जाय जब ।

बालकपनकी बुद्धि जिह, बिना यतन इटि जाय तब ।।

बिनश भयो सुरशत्रु बात तिनकी स्वीकारी। कह्यो जाइ ले जाउ देउ शिचा हितकारी।। संग लियो पहलाद गये गुरुपुत्र भवनमहँ। सुघरे कैसे बाल जिही सोचें ते मनमहँ।

अर्थ काम अरु नीतिको, शिचा दैवें जाइकें। सहपाठिनि प्रहलादजी, सिखवें अवसर पाइकें।।

इति श्रीमागवतचरितके तृतीयाहमें प्रह्लादचरित नामक सोलहवाँ श्रध्याय समाप्त । ( मासिक पारायण तेरहवें दिनका विश्राम )





प्रह्लाद्-जननी को नारद की हारा उपदेश पृ० २८८



प्रह्लाद द्वारा रामनामोपदेश पु॰ २८५

#### अथ सप्तदशोऽध्यायः

[ १७ ]

दोहा—शुक्रतनय सिखर्वे सतत, घरम कामको सार। कबहुँ मक्त प्रह्लादकी, लगै मक्ति चटसार।।

खुप्पय एक दिना गुरु गरे करन घरके कृत्वनिक्ँ।

दिँग विठाइ प्रह्लाद देहिँ शिद्धा खुप्त्रनिक्ँ।।

है दुरल्य नरदेह नाश होवैगो जाको।
होवै प्रसुपद प्रेम सारथक जीवन ताको।।
सुख तो होवै दैव वश, च्यौं जाकूँ पिच पिच मरो।
प्रसुपद पदुमिन प्रेम हित, होवै जिह चिन्ता करो।।

करै कवल कव काल कहो को जाने जगमहैं। सदा घातमहैं रहै पकरि ले जाने पलमहैं।। क्रीड़ामहैं कौमार व्याघिमहैं विती बुदाई। मादकता ग्रेंग ग्रेंग युवावस्थामहें छाई।। तातें शिशुपनतें सतत, भूलि जगतके करमकूँ। करो ग्राचरन प्रेमतें, शुद्ध भागवत घरमकूँ।

नहीं कठिन बैराग्य होहि नहिं यदि दे जगमहें।

फनक कामिनी पाश न लिपटें यदि नर पगमहें।

प्राननि पै अ खेलि करे पैदा जा घनकूँ।

तामें अति आसक्त हटावे कैसे मनकूँ।।

अति प्यारी प्रियतमाकी, बानी सरस सुधासनी।

कैसे छोड़े शिशुनिकी, तोतरि बानी सोहनी।।

कन्या रोवित जाइ दुखित पित्रग्रह सुकुमारी।
भोजी भाजी बिहन भजा कस छाड़ें प्यारो।।
श्राज्ञाकारी बन्धु पुत्र सुकुमार दुलारे।
छोड़े कैसे जाइँ मातु थितु बृद्ध दुखारे।।
दुग्धफैन सम शुभ्र शुभ, शैया सुखद सुहावनीं।
स्वेच्छातें कैसे तजै, वस्तु सरस मन भावनीं।।

कुलगत अपनी वृत्ति छोड़ि जार्ने कस बनमहैं।
हाथी, घोड़ा, गाय बसे सुठि सेवक मनमहें।।
सबतें ममता जोरि मोहको जाल बनायौ।
पूर्यो चारिहुँ स्रोर जानि निज स्रंग फँसायौ।।
होहि बिरक्त न बिपति सहि, सुमिरै निहं सर्वेंश हरि।
पोसै निज परिवारकूँ, स्रायु गँवावै पाप करि।।

भोगै ज्यों ज्यों भोग बड़ै त्यों त्यों तृष्णा नित ।
परघन ग्रह परनारिमाँ हिँ नित फँस्यो रहे चित ।।
करै पाप नित नये भूठतें द्रव्य बटोरै।
घन हित तनकूँ वेचि हाथ नीचनिके जोरै॥
पोथी पत्रा पढ़ि भये, पंडित हू विख्यात है।
मोह ग्रस्त है मोच्चतें, बश्चित ते रहि जात हैं।

विषयिनिकूँ तिन संग शरन श्रीहरिकी जाश्रो।
जगचकरतें छूटि मोच्च पदबीकूँ पाश्रो॥
हिर व्यापक सर्वत्र श्रमत हुंद्रन मित जानों।
सब भूतिनमहँ बसैं तिनिहुँ हिय ई महँ मानों॥
मायाके परदा पर्यो, ज्ञान रूप दोखें नहीं।
दरशन होनें तुरत यदि, तम श्राबरन हुटै कहीं॥

घरम श्राय श्राव काम मोज हरि मक्त न चार्ये।
प्रभु पादोदक पान करिं नित हरिगुन गार्ये।।
ते ई करम यथार्थ कृष्णकी मक्ति हदार्वे।
श्राव्य जगतके कर्म श्राधिक मवनन्य बढ़ार्वे।।
श्रुद्ध भागवत घर्म जिह, श्री नारद मुखतें मुन्यो।
दैत्यपुत्र मुनि हॅसि परे, हॅसत उदर सक्को फुल्यो॥

हैंसि सब बोले—िमत्र ! ब्यर्य ब्यों बादर फारै । नारद कब कहँ मिलै, गप्प हमतें मित मारै ।। सुनि बोले प्रहलाद—गये पितु तप हित जबई । जानि सुम्रवसर देव चढ़े दैत्यनिपै तबई ॥ हारे ग्रसुर रह्यो तबहिँ, मैं माताके उदरमहँ । मम जननीकूँ ग्रमरपित, पकरि लै चल्यो स्वरगमहँ ॥

नारदजी मग मिले इन्द्रकूँ बहु विक्कारे। जानि उदरमहँ मोइ माउ तिज स्वरग सिधारे॥ मम माताकूँ लाय रख्यो निज आश्रम मुनिवर। मोकूँ करि उपदेश सुनावें कथा मनोहर्॥ माँ मुनिकी सेवा करै, पायौ इच्छा प्रसववर। सुन्यो भागवत धर्म तहँ, उदरमाँहिँ मैंने सुघर॥

श्रमुर तनय सब कहंं — हमें हू ताहि मुनाश्रो। बोले श्रोपहलाद — मुनाऊँ इत मन लाश्रो।। जन्म बृद्धि परिणाम जीणता नाश तथा च्रथ। ये सब तनमहँ होहिँ श्रातमा नित्य श्रनामय।। कनकमाँ हैँ मल मिलि गयो, साधनतें नर पृथक् करि। त्यों ही श्रात्मा देहतें, करे पृथक तब मिलें हरि।। यह संसार श्रसार स्वप्नवत सत्य लखावै।
श्रात्मज्ञान गुरु कृपा विना नर कबहुँ न पावै।।
जाप्रत स्वप्न सुषुप्ति बृत्ति को सान्ती जो है।
सत् चित् श्रानंद रूप ब्रह्मपद श्रात्मा सो है।।
जन्म मरन चक्कर छुटे, कर्मबीज जाते नसै।
करै योग साधन सतत, दिब्य ज्ञान हियमें बसै।।

श्रातमा श्रनुमन हेतु उपाय श्रसंख्य जगतमहँ।
गुरु सुश्रूषा भक्ति निरंतर संतचरनमहँ॥
हरि उपासना कथा कीरतनमहँ रित नित नित।
प्रभु प्रतिमामहँ प्रेम कृष्ण चरनिन चितन चित।।
काम, क्रोष, मट, मोह श्रद, मत्सर, लोम बिहाय सब।
निरल सबमहँ श्यामकूँ, पावै प्रभुपद-प्रेम तब।।

गोबिँदको गुरु रूप जानि श्रद्धा चित् लावै।
गुरु मेरे सरबस्व कबहुँ निहं तिनिहं मुलावै।।
गुरुतें पहिलो उठे स्रांतमहँ गुरुके सौवै।
गुरु स्राज्ञा का देहिँ सतत तिनको मुख जौवै॥
गुरु मूरितको ध्यान करि, गुरु चरनामृत लेइ नित।
गुरुहित सोंपै देहकूँ, गुरु चरनिमहँ रखइ चित।।

गुरु सेवा जिन करी कर्यो तिन सब जगमाहीं।
गुरु सेवन निहं कर्यो करयो तिनने कछु नाहीं।।
गुरुकी मूरति मधुरे ज्ञानकी ज्योति जगावै।
गुरु अनुकम्पा करें हियेको तम निस जावै।।
प्रमु प्रसाद समुसै सबहिं, कहें—नाथ! नहिं कछू मम।
करि अरपन बिनती करें, हे हरि! हियकौ हरी तम।।

सदा साधु सत्संग करै विषयिनितें बचिकें।
समुभे सरवमु साधु करै सेवा रचिपचिकें।।
तातें मनतें श्रीर द्रव्यतें जथा शक्ति नित ।
हरि उपासना करै हृद्य तत्र होनै प्रमुद्ति।।
जे उपासना ईसकी, करें नहीं जगमहें फर्सें।
तें पामर पशु पतित नर, मरिकें नरकनिमहें बसें।।

कृष्ण कथा दै चित्त प्रेमतें सुनें सुनावें। नित नव नव श्रनुराग बढ़े कबहूँ न श्रघावें।। जयों मधुमहँ श्रनुरक्त रहे मधुलोलुप मधुकर। त्यों ई हरि गुन गान कृष्ण कीर्तनमहँ तत्पर।। कथा कीरतन गुन अवन, करि करि हरि हिय महँ घरें। इत उत कबहुँ न जाय चित, चरन कमल चिन्तन करें।।

श्रचीमहँ श्रित प्रेम नेमते पूजें नित हरि । सबरी सेवा करें इष्टकूँ सदा हिये घरि ॥ दिव्यदेशमहँ जायँ मिक्ततें मगवत सेवें । सिर घरि हिय निरमाल्य विष्णु पादोदक लेवें ॥ श्ररचन पूजन निरित जे, श्रातिशय हिये सराहिँगे । ते सब पापनि ते छुटें, कृष्णचरन रित पाईँगे ॥

इष्ट विषयकी प्रीति कहें रित ताकूँ बुधजन । जामें नित ई फँस्यो रहे व्याकुल हैकें मन ।। कान मनक परि जाय नाम होने तनु पुलकित । सुमिरि सुमिरि गुन करम होहिं स्रति उत्कंठित चित ।। हैं स्रधीर रोनें कनहुँ, गद्गद गिरा गँमीर स्वर । हैं सें कनहुँ पुनि पुनि कहें, गिरधर नटवर ब्रजेशवर ॥

१६ पा॰

कबहू करें विज्ञाप ध्यानमहें मग्त हो हैं पुनि । गार्ने कबहूँ गान हो हैं हरिषत हिर गुन सुनि ।। सम्मुख देखें बाइ पैर परि परिकें रोनें। कबहूँ नान्नें दुमिक कबहुँ पृथिवीपै सोनें।। लोक लाज संकोच तिज, यों तन्मय है कें रहें। नारायण, हिर, जगतपति, राम, कृष्ण, वामन, कहें।।

बड़खड़ात मग चर्लें परें पग इत उत म्रानिमित । चलत चलत पुनि गिरें फिरें उतकंठित जित तित ।। रहे प्रेमकी ज्योति प्रज्वित हिये निरंतर । जरें बासना बीज दिखें जब श्रीराधाबर ।। फॅस्यो चित्त चितचोरकी, रूप माधुरीमें सतत । जगबंधन कटि जात सब, होहिं फेरि जगतें विरत ॥

मिलिन हृदय जे मनुज फँसे जग चक्करमाँहीं।
काटन बन्ध उपाय कृष्ण चरनि तिज नाहीं।।
तातें तिज ब्यौहार जगतके हिर चित धारौ।
ज्ञान खड्गकूँ धारि काम कोधादिक मारौ।।
जिही मुक्ति निर्वान है, जाहि परमपदहू कहें।
हृदयेश्वर हिर सर्वदा, हृदयमाँहिं दीखत रहें।।

धन, दारा, पशु, पुत्र अर्थ, सम्मति, रथ, हाथी।
नाशवान सब छनिक जीवके जे निह साथी।।
जो सबके हैं सुद्धद आतमा अन्तरयामी।
अविनाशी अखिलेश चराचर जगके स्वामी।।
ते अति घाटेमें रहैं, हरि तिज विषयिनकूँ मजैं।
चाकचिक्य लिख काँच को, करगत हीराकूँ तर्जे।

भैगा ! सोचो नंक जगतमें कितने सुख हैं।
गर्भवासतें मरन काल तक दुखई दुख हैं।।
करिकें नाना करम जीव फँसि जाय जगतमहें।
करें कामना सहित कर्म चित देइ न हितमहें।)
देह कर्म श्रविवेकतें; होहिं तिन्हें ताते तजी।
श्राअय जिनके विश्व है, तिन सर्वेश्वरकुँ भजी।

नहीं नियम है जिही तिनिहें आरार्घे द्विज ई।
होहिं असुर, विट, शूद, नारि चाहें अन्यज ई।।
करिकें भक्ति अनेक तरे नर पशु गीधादिक।
नहीं रिभावें तिन्हें दान, तप, अत, शोचादिक।।
आवश्यक नहिं वित्रपन, ऋषित्रनह् अह अमरपन।
प्रभु प्रसन्नताके निमित, आवश्यक परि अपनपन।।

सुखद सारको सार शास्त्र सिद्धान्त सुनाऊँ!

मुख्य जीवको घरम कह्यो जो ताहि बताऊँ॥

हरिमय सबकूँ जानि करौ सम्मान सबनिको।
विषय चिन्तना त्यागि रहे नित चिन्तन उनिको॥
खग, मृग, नर,सुर श्रसुर श्रव,नाम लेत तरि जाईँ सब।
तातै तिज मद मोह तुम, गहौ कृष्ण्की शरन श्रव॥

दोहा सुन्दर सुलमय सरस सिल, शिशु सब सुनहि सिहायँ। श्रमुर सुननि प्रहृ जादजी, भक्ति रसामृत प्यायँ।

इति श्रीभागवत चरितके तृनीयाहमें प्रह्वाद श्रसुरवालक सम्वाद नामक संत्रहवाँ श्रध्याय समाप्त।

### अथ अष्टद्शोऽध्यायः

### [ १८ ]

दें हैं सीख प्रहलाद श्रमुर मुत श्रित हरणावें।
मानें श्रद्धा सहित प्रेमतें हिर गुन गावें।।
श्राये इत गुरुपुत्र निरित कें श्रित घत्रराये।
हैकें श्रित भयमीत दैत्यातिके दिंग श्राये।।
कहें दीन है—प्रमो! श्रव, कुमर त्रिगारे सवनिक्रें।
कुष्ण नाम कोर्तन करो, यों सिखवें सव शिशुनिक्रें।

सुनत दुखदं संबाद दैत्यनित बहुत रिस्यान्यो।
भगवद् भक्त सुशील तनयकूँ रिपुसम मान्यो॥
कहै—दीठ श्रति भयो म्यानतें खड्ग निकालँ।
नेंक क्रपा निहंकलँ दुष्टकूँ श्रवई मालँ॥
पठये पकरन पुत्रकूँ, सेवक तुरतिहँगये सव।
करत कीरतन सबनि सँग, श्राये श्रीप्रहलाद तव।।

मुखतें मधुमय मधुर नाम माधवके गावत। शीखवान श्रति सरख खख्यो हुत सम्मुख श्रावत।। किटकिटायकें दाँत दैत्य गर्जन करि बोल्यो। मानों विषतें मर्यो स्याँपने निज मुख खोल्यो।। दुर्विनीत कुलरिपु श्रधम, बोल्यो त्रिष उगिलत बचन। बोखि विष्णु तेरो कहाँ, पठऊँ तोकूँ यमसदन।।



हिरएयकशिपु-वच पृ० २६४



नृतिह स्रोर हिरययकशिषु ए० २६३

विष्णु कहाँ रे ! दुष्ट, ताहि यमसदन पठाऊ ?

यत्र तत्र सरवत्र कहाँ हों तिन्हें बताऊँ !!

मो में ? हाँ, का सभामाहिं ? है स्त्रवित तहाँ हूँ !

खम्ममाँहिँ ? कहि दई पिताजी ! रहें वहाँ हूँ !!

सुनि सिंहासन तें उठ्यो, खम्म माहिं घूँसा दयो !

सुरत तहाँते भयद्वर, सिंहनाद मीषण् भयो !!

प्रकटे हुं हुं करत फिरत गर्जंत ग्रह तर्जंत । बदन महा विकराल कोषतें ग्रॅंग ग्रॅंग फरकत ।। सिर तो सिंह समान शेष घड़ नर सम सुन्दर । लपलपात ग्रांति जीम भयङ्कर मुख जनु कन्दर ॥ जन्तु विचित्र निहारि खल, नहीं हर्यो ठाढ़ौ रह्यो । इरि मायावी है जिही, दैत्यराज हैंसिकें कह्यो ॥

मायात्री तू तिष्णुनारिवे मोक् आयौ। बहुरूपी सुरश्रधम आज अस वेष बनायो।। तिकके मारूँ गदा घरिनपै तोइ गिराऊँ। मिल्थो बहुत दिनमाँहिँ बन्धु ऋण आजुं जुकाऊँ।। यों कहि दौर्यो गदा लै, अहहास नरहिर कर्यो। अभुके बल्युत तेजमहँ, खल पतक सम गिरि पर्यो।

ज्यों ई दौर्यो दैत्य पकरि नरहारेने लीन्हों। छुटपटाइकें यत निकसिने को बहु कीन्हों।। श्रीहरि लीजा करी टीलि दीयो छुटि भाग्यो। जानि अपुरक् बलो पुरनि अति निस्मय लाग्यो।। हरि हाथनितें निकसिकें, नेग सहित इत उत फिरै। नीचे कार उछरेकें, रन केतुक बहुविवि करे।। कछुक मुद्धाइ खिलाइ ठटाको मारि हैंसे हरि।
गवड़ सरपकूँ गहै असुर त्यों प्करि लयो फिरि।।
छुटपटाइ अनुलाइ निकसिवेकूँ व्याकुल अति।
किन्तु छूटि कस सकै जाइ किस पकरैं श्रीपति।।
पर्यो असुर पुनि फन्दमें, भूल्यो सब फरफंद अब।।
सिंहनाइ हरिने कर्यो, नेत्र हैं गये बन्द तव।।

श्रिति विकश्ल कराल नयन नरहरिके चमकें। गर्जन तर्जन करें केश कंघाके दमकें।। लपलपाइ हरि जीम श्रीठकूँ चाटें पुनि पुनि। काँपैं सबरे श्रमुर भयङ्कर सिंहनाद मुनि।। सभा द्वार सन्थ्या समय, जाँघनिपै घरि नलनितें। फार्यो नरहरिने उदर, बच्यो नहीं विधि बरनितें।।

फर्र फारिके पेट सर्रतें श्राँत निकारों। श्रष्टहास करि गरेमाँहिं माला समधारों।। रक्त-बिन्दुतें रँगे केश श्रित सुन्दर लागें। देखि मयंकर रूप श्रप्तरगन भयतें मागें।। श्रस्त्र शस्त्र ले धृष्ट कछु, श्रप्तर चले रनहित तुरत। नख श्रायुषतें मरत कछु, गिरत बचे रन तजि मगत।।

तितिर वितिर घन होयँ केश नरहिर फटकारैं।

ग्रहगन फीके परें क्रोध करि जबिंह निहारें।।

प्रलयानल सम स्वांस नाद सुनि सब डिर जावें।

जब परकें प्रभु पैर श्रसुर भयतें मिर जावें।।

सिंहासन खाली लख्यो, जाइ विराजे धम्मतें।

यों सेवक हित सर्वगत, प्रगटे नरहिर खम्मतें।

दो ॰ — सिंहासन पै सिंहनर, बैठे मुख विकरात । नख आयुष भुद्धटी कुटिल, आँतनिकी गल माल ।।

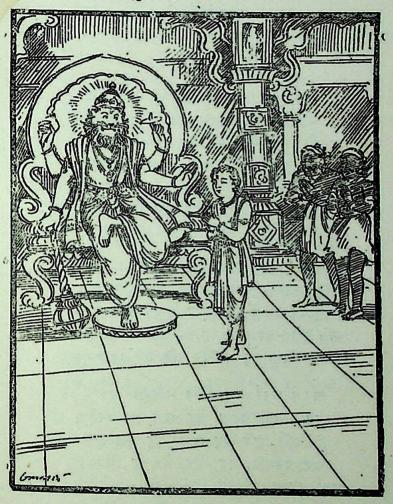

इति श्रीमागवत चरितके तृतीयाहमें नृतिहमादुमाँव हिर्ण्य-कशिपुवय नामक श्राह्याँ श्रध्याय समाप्त।

## **ब्रथ—एकोनविंशतितमोऽध्यायः**

### [ 38 ]

मृतक श्रमुरक्ँ निरित उतिर सुर नमतें श्राये।
नरहिर के: शित ल ले जिनयपुत बचन सुनाये।।
ि शिष बोले —हे जिमो! जिश्व के तुमही करता।
पालनहू तुम करो द्यांत होश्रो संहरता।।
शित्र बोले —श्रव कोध को, काम कहा केशव रह्यो।
करहु कुपा प्रहलाद पै, श्रथम श्रमुर तो मिर गयो।।

इन्द्र कहैं —हिर हमें श्रमुर मल भाग न दीये।
करवाये खाद्य काज सदा श्रपमानित कीये।।
करणासिन्द्य कुरालु कुरा करि सुरिए मार्यो।
सुरगन श्रति ई दुलित दुष्ट हिन दुल सब टार्या।।
ऋषि बोत्ते —तब तप हि तनु, करें सदा परि भय भयो।
मैटे सब तप श्रमुरने, तिहि हिन तर श्रवसर दयो।।

श्चान तो क्रमतें करिं जिनय नरहिति। सन्हें।
ब्रह्मा, शिन, देनेन्द्र, हटे श्राये सुर तन्ने ।।
पुनि सुनि, ऋषि, मनु, पितरं, सिद्ध, चारन, निग्राधर।
नाग, प्रजापति, यत्न, भून, वैतालहु किन्नर।।
श्चाई मृदुतनु श्चामसा, देन श्चोर उपदेनगन।
हरि पार्षद नन्दादि हू, निनय करिंह भयभीत मन।।

दूगहिँतें डंडीत करें सुर पास न जावें। त् जा त् जा करें दूिरतें सेंन चलावें।। लच्मी बोलीं—श्राहाँ करूँ वश च्यों घवरावत । करि सोलह श्रंगार चलीं न्पुर खनकावत ।। इरि चिंघारे श्री डरीं, मगीं लौटि श्राह्र तहीं। यर यर कांपें पुनि कहें, जे मेरे दुलहा नहीं।।

कमलयोनि प्रइलाद बुलाये बोले बानी । वेटा ! विभु ग्रांति कुपित डरीं कमला पटरानी ।। तुम प्रभुके हो मक्त चरन दिँग उनिके जाश्रो । किर विनती पिर पैर कुपित नरहरिहिं मनाश्रो ।। तब बोले पहलाद—विधि ! नरहिर दिँग हों जाउँगो । विनय करों ग्रांतिदोन हैं, सब विधि प्रभुहिँ मनाउँगो ।।

हैं जो जगके ईश प्रनतके प्रनप्रतिपालक।
ही लें ही लें गये जारि कर प्रमु दिंग बालक।।
परे दण्डवत भूमि माँ हिंचरननि लिपटाये।
देखि दया बश दौरि देवने तुरत उठाये।।
शिशुकपोल करतें गह्यो, पुनि पुनि मुख चुम्बन कर्यो।
सिर सूंध्यो पुनि लाइ उर, अप्रयक्ररन सिर कर धर्यो।।

दोहा—नरहरि कर परसत तुरत, भरत नयनतें नीर । करन लगे प्रह्लादजी, इस्तुति गिरा गैंभीर ॥

### प्रहलाद-स्तुति

जन परी जनिपेप मीर तनहिँ दुख टारे। हे कुपानाथ करुगोश जगत रखनारे॥ नित सत्य प्रकृति सुर तुमहिँ रिक्तावैं ध्यावँ।
ग्रज शिव सनकादिक पार न पावेँ गावेँ।।
इम नीच ग्रसुर ग्रति क्रूर ग्रधम कहलावेँ।
च्यों करी कृपा शुम दरशन दीये प्यारे।।१।। हे कृपा०

नाहँ कोई तुमकूँ तप प्रभावतें पार्वे।
यदि मक्त होहि तो पशुपै हू दुरि जार्वे।।
हों मक्तहीन द्विज चिहें तिनि मखमहँ श्रावें।
श्रमागित खल श्वाचहु मक्त मिक्तें तारे।।।। हे कृपा॰
जो जैसे तुमकूँ नरहरि मगवन्! ध्यावै।
वह तैसो दरशन नाथ! तुम्हारो पावै।।
ज्यो दरपनमें प्रनिविम्ब स्वरूप लखावै।
है प्रकट खंभतें मेंटे दु:ख हमारे।।।। हे कृपा॰

भक्ति हित नित नव बन्छ मच्छ वषु घारी । जो शत्रु भावते भवें तिनहिं संहारी ॥ श्रमुरनिक्ं दैकें मुक्ति सुरनि दुख टारी । जग जीवनि हित श्रिति मधुर चरित विस्तारे ॥४॥ कृपा०

नित तुमरे चरितिन भक्त जनिमें गाऊँ। तिन रूप मनोहर तुमरो नरहिर ध्याऊँ॥ भव-तरिन चरन गिंग नाथ! पार है जाऊँ। हैं जग जीवन स्रति सुखमय चरन तिहामे।।५॥ हे कृपा०

यह जीवन जगतमें तुमक्त्ँ तिजकें भटवयो । मायाके फन्दे फँस्यो गुनिनमहँ स्त्रटक्यो । चौरासी चक्कर माँहिँ स्त्रविद्या पटक्यो । हो तुमही नरहरि केवल एक सहारे ॥६॥ हे कुपा॰

नहिँ उत्तम मध्यम श्रघम बुद्धि है तुम्री। है तुमकूँ सुध्ट समान चराचर सबरी।। इम काल व्यालने डसे लेउ सुधि इमरी। ये काम क्रीध मद लोभ मोह ऋहि कारे ॥ ।। हे कृपा॰ यह मन मेरो है नग्हरि! चंचल मानी। नहिँ सुनै तुग्हारी कथा सक्त अप्रवहारी।। हों दीन होन ग्रति छीन गँवार मिखारी। हे नाथ ! लगान्नो हूबत नाव निवारे। दा। हे कृपा॰ है माया ग्रारम्पार तुम्हारी स्वामी। कैसे पार्वे हम तुम्हें ग्रप्तुर खल कामी।। हो घट घट व्यापी प्रभुवर ऋन्तरयामी। निगमागम सबरे नेति नेति कहि हारे । ह। हे क्रपा॰ हे क्रुपानाथ करुऐश जगत रखवारे। जन परी जननिपै भीर तन्निहुँ दुख टारे॥ हुप्पय-बोले श्रीप्रहलाद-कृतारथ भयो नाथ ! अत्र । परसे पावन पाद पदुम दुख दृरि भये ऋव।। किहि विधि विनती करूँ आपु इरि अन्तरयामी। भटकें जगमहँ जीव उचारी तिनकूँ स्वामी।। बिनतीसुनि प्रइलादकी, भये मुदित श्रीरमापति। मधुर बचन बोले विहॅसि, बारबार करि प्यार श्रति ।। श्रिति प्रसन्न हों बत्स माँगु तूँ बर मन चाह्यो । सकल मनोरथ सफल करन हितही हीं आयौ। सुनि बोले प्रहलाद-न हरि वरते ललचावै। बिषयनितें करि दूरि अखिलपति अब अपनावें ।। नहिं माँगहुँ बर विषय सुख, सदा नाय ! हियमहँ बसहिँ । करुनामय करुना करहु, कबहुँ कामना उठहिँ नहिँ।।

हँसि बोले भगवान—विषय चाहें निहं हरिजन।
करिं निरन्तर भिक्त सदा राखें मो में मन।।
मन्वन्तर तक तक मोग सब भोगो जगमहें।
कथा निरन्तर सुनौ चित्त बाँधौ मम पगमहें।।
सुखतें पुन्यनि नाश करि, दुखहू मख करिकें नसौ।
पुन्य पापतें सुक्त है, मम समीपमहें फिरि बसौ।।

बारबार बर हेतु कही तब बर जिह माँग्यो ।

मेरो शुभ श्राचरन पिताकूँ खोटो लाग्यो ॥

हिर निन्दा नित करी दासकूँ दुख् बहु दीन्हों ।

पग पग पै श्रपमान नाथको मम पितु कीन्हों ॥

श्रित दुरन्त दुस्तर दुसह, दोष दैत्यपितने करे ।

हुपें नाथ ! यद्यपि सबहिँ, हिन्ट मात्रतें श्रिष हरे ॥

नरहरि बोले—वत्स ! तरे कुल पितु महतारी ! पीड़ी पावन भई पुत्र । इक्कीस तुम्हारी !! तुम सम जाके तनय नरक कैसे वह जावे ! पुत्र पुन्य परभाव परपमद पितु तत्र पावे !! मृतक करम पितुके करो, अन्र बेटा ! तुम जाइकें !! नित मम परिचर्या करो, मो में चित्त लगाइकें !!

हरि श्रायसु सिरफारि, श्रसुरके करे कर्म सन । राज्यासन श्रमिषिक्त मुनिनि प्रह्लाद करे तन ।। कीन्हीं बचु निन्नि निनय निश्वपति मल श्रति कीन्हों। श्रसुर मारि प्रह्लाद तथा देविन सुख दीन्हों।। हँसि निधि तैं नरहरि कहैं, नीज तुम्हारे ई बये। तुमने बाना निषाता, तुरलम वर जाकूँ दये।। श्रव कवहूँ निहं दें इ दुष्ट दैत्यनिकूँ श्रास वर । करों सुधाको पान सदा विष उगलें विषधर । यों सवकूँ समुफाइ भये श्रन्तरिहत नरहरि । विदा करे प्रहलाद देव ऋषि श्राति श्रादर करि ॥ हरनकशिषु उदार श्रव, चरित श्रामुग्युतको कह्यो । यों देंषी शिश्चपाल हरि, हाथनि मरि तन्मय भयो ॥

इति श्रीभागवत चरितके तृतीयाहमें प्रह्वाद ग्साद नृहरि तिरो-भाव नामक उन्नीसवाँ श्रध्याय समाग्त ।



# अथ विशतितमोऽध्यायः

## [ २० ]

छुप्य — पूर्व जन्ममहँ इते, विष्र प्रहलाद यशस्वी।
मातु पिताके भक्त धर्मरत परम तपस्वी।।
लौन परीचा पिता देइमहँ कुष्ट बनायो।
धृना तनिक निह करी, अमृत को घड़ा मरायो।।
पुत्र भिततें पिताहू, आति प्रसन्न तिनिर्वे भये।
आशिष दै दीचा दई, पत्नी सँग बनकूँ गये।।

मातु पिता बन जाइ मुनिनिके सब ब्रत धारे । श्रंत समय तनु त्यागि धाम बैकुग्ठ सिंचारे ।। करें योग ब्रत नियम सोमशर्मां सब बिधि । मुख दुखमहँ सम रहैं त्यागतें भये तपोनिधि ।। श्रन्त समय श्रायों जबहिं, श्रमुर शब्द सुनि हरि गये । दैत्य भाव ह्यमहँ धँस्यो, हिरनकशिपुके सुत भये ।।

नाम घर्यो प्रहलाद मातुके श्रिति ई प्यारे। देवासुर संग्राम माँहिँ श्रीहरिने मारे॥ रुदन करै नित जननि तहाँ नारद मुनि श्राये। कमला देखी दुखित दया करि बचन सुनाये॥ प्रकटैं तेरे उदरतैं, तजो सोच सुत जिही तम। नाम होहि प्रहलाद ही, वही रूप गुण् शक्ति सन॥ होहि भागवत परम श्रासुरी भाव न उनमें।
होवै प्रेम श्रानन्य सदा श्रीहरि चरनिर्में।।
यों किह नारद गये जनम प्रहत्ताद लयो पुनि।
उदर मौहिं श्रुभ ज्ञान दयो तिनि श्रीनारद मुनि।।
श्रीनरहरिको चरित श्राति, पावन यह मैंने कह्यो।
ऐसे श्रीप्रहलादने, जनम श्रसुर कुल्महँ लयो।।

जामें भगवत भक्त चिरत ब्रिति मधुर मनोहर।
ज्ञान भिनत वैराग्य लिलत लीला ब्रिति सुन्दर।।
नारद बोले—धर्मराज! तुम ब्रिति वड्भागी।
सेवें जिनकूँ सदा भक्त ज्ञानी वैरागी।।
रहें सदा सेवक सिरस, ते हिर तुम्हरे पास नित।
सम्बन्धी प्रिय सुहृद बिन, रहें नित्य हितमहैं निरत॥

श्रज शिव, ऋषि, सुनि इन्द्र मेद जिनको निहं पावें। नेति नेति किहि जिन्हें वेद चारिहु इरि गावें।। जा, तप, जोग, विराग, करें जिनहित सुनि सन्न तिज। होवें खल श्रति विमल नाम जस तस जिनको मिज।। निज कैंकर्य कराइकें, कृपा करें करनायतन। दूर करें दुख दरस दै, सफल करें निज जन नयन।।

राजन् ! जिनकरि त्रिपुरनाश शिव यश विध्तार्यो ।
त्रिपुरारी शिव भये अप्रुर मायाप्तर हार्यो ।।
कनक रजत पुर लोह भयाप्तर तीनि बनाये ।
नभमहँ घूमैं गुप्त दैत्य लिख ग्राति हरवाये ।।
हरे देव शिव ढिँग गये, पशुपित तान्यो निज धनुष ।
हर सरतें मिर मिर अप्रुर, गिरत तुरत पुरतें निकस ॥

मरें अप्रुर जे तिन्हें बेगि माथाप्र लावे।
अमृत कुंड नहें डारि सवनिक्रें तुरत जिवावे।।
त्रिपुरारी मय सिद्धि निरिष्ट अतिशय घवराये।
मायापितकी शरन शम्मु मनही मन आये।।
कामवेनु श्रीहरि बने, विधि बनाइ बक्रुरा लये।
अमृत कुन्ड के जाइ दिँग, पान अमृत सब करि गये।।

फिरि हरि हर दिँग आय घरम रथ दिब्य बनायो । ज्ञान सारथी कर्यो घनुष तप तीत्र सुहायो ॥ ध्वजा त्रिरक्ति बनाय अश्व ऐश्वर्य लगाये । धार्यो विद्या कवच कियाके बान चढाये ॥ अस रथपै चढ़ि सदाशिव, प्रभु सुमिरत आगो बढ़े । बान धनुषपै धारिकें, त्रिपुर निवासिनितें मिड़े ॥

कीन्हीं त्रिपुर बिनाश मये त्रिपुरारी शंकर ।

श्वि, मुनि, सुर, गन्धर्व कहें—जय शंकर शिवहर ।।

सबको यश विस्तार करें ये ही श्रीनरहिर ।

करे पूज्य प्रहलाद हिरनकशिपू को बध करि ।।

नारदजीके बचन सुनि. घरमराज प्रमुदित मये ।

पुनि बर्गा श्रमधर्मकूँ, मुनिवरतें पूछत भये ।।

चारि बरनके घरम देव-ऋषि पृथक बताये।
कौन कौन का कर्म करें किह सब समुक्ताये।।
पुनि नारिनिके धर्म कहे मुनि सहमी शारद।
ब्रह्मचर्य ब्रत गृही धर्म मालै सब नारद।।
बानप्रस्थ संन्यासके, पृथक् पृथक् लच्च्या कहे।
धर्मराज नारद निकट, यदुनन्दन बैठे रहे।

यह प्रसंग श्रित धन्य पुरयप्रद परम सुहावन ।
धर्म वृद्धि नित करै मोच्चप्रद श्रितशय पावन ।।
मिक्क सहित नर नारि जाई जे सुनै सुनावें ।
जगवन्धनतें छूटि मोच्को पदवी पावें ।।
धर्मराज प्रति देवऋषि, कह्यो सुखद संबाद श्रिति ।
अवन मननतें श्रवसि हो, हरिचरननिमहँ होहि रिता ।

इति श्रीभागवतचरितके तृतीयाहमें धर्मराज नारद सम्बाद नामक बीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

इति तृतीयाह

( मासिक पारायण चौदहर्ने दिवसका विश्राम )



२० फ०

# अथ चतुर्थाह

### प्रथमोऽध्यायः

( ? )

दो॰--पद्मनाम पद पदुमको, पावन पुरायपराग। सिर घरि चाहूँ नित बढ़ै, प्रभुपद-रज अनुराग।।

खुष्यय कहा। चिरत तृतियाह माँहिं जड़ भरत सुहावन ।

श्रमल श्रजामिल चिरत नाममिहिमा श्रित पावन ॥

पुष्य प्रचेता वृत्त दक्तन्यनिकी सन्तित ।

सुर श्रसुरिन को वंश हिरनकिशिपू को तप श्रित ॥

करी कृपा प्रहलादपै, 'भक्तबिछल नरहिर यथा।

सुनहु विमल श्रित पुष्यप्रद, चौथे दिनकी श्रुम कथा॥

कहें परीच्वित—प्रमो ! प्रथम मनु बंश सुनायौ ।

मनुपुत्रिनि पित भये प्रजापित सर्ग बढ़ायौ ।।

ग्रन्य मनुनिको बंश कृपा किर श्रौर सुनावें ।

भये कौन श्रवतार कर्म गुन नाम गिनावें ।।

शुक बोले—जा कल्पमहँ, छै मनु बीते श्राठ ग्रह ।
होंगे, प्रकटें हिर सबनि, महँ भूपित सब श्रवन कर ।।

यश पुरुष प्रभु भये प्रथम मन्वन्तर माहीं।
तप स्वायम्भव करत श्रमुर सोचें तिनि खाई।।
जान्यो तिनको भाव मारि उद्धार कर्यो प्रभु।
मन्वन्तर जब द्वितिय भयो प्रकटे वे ई बिभु॥
ब्रह्मचर्य व्रत श्रायुभर, पालनकी शिचा दई।
सहस श्रठासी मुनिनिने, उनहीतें दोचा लई॥

उत्तम प्रियद्गत पुत्र तीसरे मनु बिख्याता।
इन्द्र सत्यजित इते भये प्रमु तिनिके त्राता।।
धर्मपत्नि स्तृता उदरतें प्रकटे श्रीपति।
सत्यसेन विख्यात सुरिनको एकमात्र गति।।
ता मन्वन्तर मध्यमहँ, सखा सत्यजितके बने।
सुरद्रोही दुःशील खल, दुष्ट यस्च रास्त्रस हने।।

चौथे मनु जगमाँहिँ भये तामस प्रियन्नत सुत ।
मन्वन्तर श्रवतार मये हिर श्रित शोभायुत ॥
पितु हिरमेधा मये मातु हिर्मि कहलाई ।
कीन्हों गज उद्धार प्राहतें तुरत गुसाई ॥
च्यों गज पकर्यो प्राहने, शंका राजाने करी ।
मयो युद्धकहँ, कै दिवस, कैसे दुल मेट्यो हरी ॥

बोले शुक-सुनि तृपति ! च्वीर सागर दिंग गिरिवर ।
हतो त्रिक्ट प्रसिद्ध सहसदश योजन सुन्दर ॥
लता गुल्म द्रुम सघन शृंग सुलकर सब सोहें ।
भर भर भरना भर्रें सिद्ध सुर मुनि मन मोहें ॥
कीड़ा कानन जहें बक्या, को सुन्दर ऋतुमान अति ।
सुरललना घूम्त फिरत, हुरति निरत निज सहितपति ॥

तहें मनहर सर स्वच्छ सिललयुत सुखकर सुन्दर्। बिले ग्राहन वर कमल नील कह्नार मनोहर।। बता तीरके निकट लिपटि दुम नेह दिखावें। पुष्पित शाखा हिलहिं मनहुँ कर पिथक बुलावें।। रहें बन्तु बलके बहुत, मत्स, सरप, कच्छप, मगर। तहीं प्राह बलवान इक, बिपुलकाय निवसै निडर।।

तिहि बनमहेँ गजराज वसै जनु जीवित गिरिवर ।
सिंह व्याघ्र भिग जायँ गन्धतें मृग, ब्राहि, स्कर ।।
छोटे बड़े ब्रानेक पुत्र पौत्रादिक तिहि सँग ।
कीड़ा करें ब्रानेक सूँड़तें सूँघे पितु ब्राँग ।।
इक दिन सबकूँ संगलै, जल पीवन सर दिँग गयो ।
बुस्यो सरोवर सिल्लमहें, हिथिनिनि सँग खेलत भयो ।।

कबहूँ जल भरि सूँड़ि बहुनिके अंग उद्देले । कबहूँ मारे हुड़ु पकरिकें दूरि दकेले ॥ यों हैकें मदमत्त ज्ञान विज्ञान विसार्यो । कुंजर करत कलोल काल नहिं निकट निहार्यो ॥ खट आयो तहँ ग्राह इक, पट्ट पैर पकर्यो जकड़ि । कछु न गिन्यो बल दर्पतें, लीचै तिहि पुनि पुनि अकड़ि ॥

पूरो कर्यो प्रयत्न यथामित शक्ति लगाई।
करीं अनेकिन युक्ति एकहू काम न आई।।
आह सिललको जन्तु बढ़ै नित नित वह बलमहँ।
मगे संगके छोड़ि होहि गज निरवल जलमहँ॥
अन्य शरन जब निहं लखी, शरन गही घनश्यामिकी।
करे शिविल साथन सबहिं, टेर करी हरि नामकी।

गजेन्द्र-स्तुति

जो निराकार साकार सार, उन परमपुरुवको नमस्कार। जो जगत रूप सन करें काज, वे राखें मेरी आह बाज ।। जिनकी 'दृष्टी है नित ग्रलुप्त, जो जर्गे सततं होवें न सुप्त । ं जग प्रलय काल जत्र तम गाँमीर, तत्र रहें पार तमके सुवीर ॥ मुनि देव सिद्ध जानें न जिन्हें, कैसे पहिचानें अन्य तिन्हें। नटरान करें क्रीड़ा श्रार, उन परम पुरुषको नमस्कार ।।१॥ ऋषि मुनि जिनके दर्शन निमित्त, तिज विषय मोग ग्रह नारि वित्त । करि कंद मूल फलको श्रहार, वनमें विस तनकूँ करें छार ।। जो जीवनिं के हैं आत्मरूप, सच्चे सुदृद् पितु मातु रूप। बिनि जनम करम निह नाम रूप, जो जड़ चेतनके एक भूप।। तिनकूँ ध्याऊँ हों बारबार, तिनि परम पुरुषको नमस्कार ॥२॥ जो स्वीकार जग हेतु देह, लीलात माने कुटुम गेह। जिहि जोनि माहिँ प्रकट अनन्त, रह्ने सुर सब्बन घेनु सन्त।। जो मोच्धाम सनगुण निधान, नित करें भक्त गुन नाम गान। जो नित निरीह नव निरविशेष, जो रहें अन्तमें एक शेष ॥ जा मूल प्रकृतिके आदि सार, उन परम पुरुषको नमस्कार ॥३॥ जो कारन कारज करन प्रान, जो सत्य सनातन नित्य ज्ञान। पशु पास निकृत्दन दया सिन्धु, मम पशुपै डारें कृपातिन्धु ॥ जो चतुरवर्ग दाता दयालः; जो श्रमिमत फलपद श्रतिकृपाल । जीवनको मोकूँ नहीं मोहं, मिटि जाय मान मद काम कोइ।। हे विश्वनाथ हरि श्रति उदार, तव पद पदुमनि महँ नमस्कार।।४।। जो शक्तियुक्त सबके स्वरूप, जो अत्र अनादि अन्युत अनूप । जो जीव ईश माया अतीत, जो सबके स्वामी सुद्धद मीत ॥ हीं प्रस्यो प्राहने सहज आय, थाक्यो करि करके सब उपाय । श्रवलम्ब लयौ तव कमल चरन, लें कमल एक अशरनशरन ।। पद पद्मिनिम्हँ है बारबार, प्रभु नमस्कार प्रभु नमस्कार ॥५॥

ख्रुप्पय—हे हरि! अशरन शरन दीन दुख मेंटन हारे।
हे करनाके अयन! प्रनतप्रन पालनवारे।।
आह प्रस्यो तम प्राह सचिदानंद उनारो।
कैसे हू करि कृपा कष्ट हरि हरो हमारो।।
निरविशेष बिनती सुनत, नहिं आये सुर अन्य जन।
गरुड्धन चिंद गरुड्पै, आये गन दिँग तुरत तन।।

विनती गद्गद कंठ करें नयनिन्कूँ मूदे ।
गजकूँ निरख्यो विकल गरुड़तें श्रीहरि कूदे ।।
एक हाथतें पकरि प्राह सँग गजहिं उवार्यो ।
जलतें बाहर करयो चकतें मुहड़ी फार्यो ।।
नयनानंद निहारि हरि, शान्ति हृद्य गजके भई ।
भवभयहारी विष्णुने, मुक्ति प्राह हू कूँ दई ।।

प्राह योनि तिज भयो तुरत गन्धर्व मनोहर।
पूर्व जन्ममहँ करत रह्यो क्रीड़ा जल अन्दर।।
देवल मुनिको चरन हँसीमहँ हूहू पकर्यो।
चौंके मुनि है भीत तबहि हँसि बाहर निकर्यो।।
समुिक अवज्ञा शाप तब, प्राह बननको दै द्यो।
सुर गायक गन्धर्व सो, नक शाप वश है गयो।।

पूर्व जन्म गज चिरत सुनौं श्रद्धातें श्रव तुम ।

इन्द्रद्युग्न द्रविद्धेश इतो राजा सुरपित सम ।।

ध्यान मग्न इक दिवस रह्यो मलयाचल माहीं।
शिष्यिन सिहत अगस्य गये नृप निरले नाहीं।।

करै तपस्या मौन है, बाल बड़े ब्रतमहाँ निरत।

अतिथि धर्मतें च्युत निरिल, मुनि श्रगस्य कोमे तुरत।।

बोले मुनिवर—श्रधम ! करें त् श्रातिथि निरादर ! हैकें च्त्रिय नहीं करें विप्रनिको श्रादर !! गज सम बैठ्यो रह्यो होइ त् जड़मति गर्जाई ! दैकें दाक्न शाप गये तत्च्या मुनि तबई !! हर्ष न बिस्मय न्पतिकूँ, समुिक दैवगित रहि गये ! तेई दूसर जन्ममहँ, बार्योन्द्र भूपति मये !!

करि गजको उद्धार भये आनंदित श्रोहरि। बोले करुणा सिन्धु सबनिकूँ सम्बोधित करि॥ ये मेरे हैं रूप कंदरा बन, गज, सरवर। विधि हरिहरके घाम, बाँस, परवत, गिरि गह्वर॥ शेष, शारदा, सप्तऋषि, सूर्यं, चन्द्र, ध्रुव, घर्म हैं। गंगा, यमुना, सरसुती, यज्ञ आदि श्रुम कर्म हैं॥

कौरतुम मिण, श्रीवत्स श्रीर मेरी बनमाला।
पाञ्चं जन्य शुम शंख गदा मम दिन्य विशाला।।
श्रमुर बिनाशक चक्र मुदर्शन मेरो मारो।
सुर मुनि श्रम्र श्रवतार पुरुष सब शुभवत घारी।।
इन सबकूँ जो प्रात उठि, श्रद्धातें सुमिरन करें।
मवसागरकूँ मनुज ते, बिनु प्रयास निश्चय तरें।।

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें हरि अवतार, गजप्राह मोच्या नामक प्रथम अध्याय समाप्त ।

### अथ द्वितीयोऽध्यायः

### [ २ ]

दोहा—कहें सूत—मुनिवर! कहे, मन्वन्तर ये चारि।

श्रव पंचम मनुको चरित, सुनो हृदय हरि धारि।।

छुप्पय—भये पाँचवे रैवत मनु मन्वन्तर श्रिविपति।

बियो विष्णु श्रवतार नाम 'वैकुएठ' रमापति।।

कमबा हित वैकुंठ रस्यो सबबोक नमस्कृत।

मन्वन्तर पित भये छुटे चाज्रुस मनु श्रीयुत।।

सम्भूतीके गर्भतें, भये विष्णु वैराजसुत।

श्रिजित नाम श्रद्युत रख्यो मथ्यो, सिन्धु श्री श्रमृत हित।।

घरि कछुत्राको रूप मंदराचलकूँ घार्यो ।

सुरिन संग इक श्रजितरूप घरि श्रमृत निकार्यो ।।

श्रमृत कलश लै प्रकट भये हरि घन्वन्तरि बनि ।

दैत्य छुले हैं नारि श्रमृत दैदोयो देविन ।।
कहें परीवित—कथा सब, सिन्धु मथनकी कहहु प्रमु ।

श्री श्रन्तरहित मई च्यों, चार रूप च्यों घरे विसु ।।

शुक बोले—इक दिवस गये बन दुर्बासा मुनि ।

श्यामा विद्याघरी खड़ी चौंकी पग-धुनि सुनि ।।

सर समीप स्रग् लिये सुगंधित सुन्दरता बनु ।

सुनि मन चंचल भयो निरिंख माला बाला तनु ।।

बोले 'विद्याघरी यह, माला मोकूँ दै अप्रविहें ।

लिख दुर्बासा डरी वह, माला दै मागी तबहिं ॥

माला धारी जटनिमाँहिं मुनि मगन चलें मग।
चितवन इत उत मत्त ऋटपटे परें पंथ पग।।
मगमहं निरखे इन्द्र जटनितें माल निकारी।
फेंकी सुरपित उपिर गर्वतें इन्द्र न धारी।।
ऐरावत मस्त्रक धरी, कुचली पैरिन तासु जन।
दुर्वासा क्रोधित भये, शाप इन्द्रकुँ द्यो तन।।

जा, तेरी श्री नष्ट होहि तीनिहु लोकनिकी । शाप होत ही कान्ति परी फीकी देविन की ॥ श्रमुरिन घेर्यो स्वर्ग देवता मारि मगाये । राज्यहीन श्रीभ्रष्ट दुखी सुर विधि ढिँग श्राये ॥ श्रह्मा बाबा सविन सँग, चीर सिन्धुके ढिँग गये । लच्मीपति सर्वेशको, करि विनती गद्गद मये ॥

सोरठा—करि मन करन निरोध, श्रुति सम्मत, शिव सर्वगत जो अवगत अविरोध—अज इस्तुति करिबे लगे॥

### श्रजित—स्तुति

जय निर्विकार हरि, सब जगकूँ करि, रही नित्य निस्संगा। जय सत्य सनातन, पुरुष पुरातन, प्रकटी जिन पद गंगा।। जय अलख अगोचर, अच्युत अब्दर, आदि अन्तर्ते रहिता। जय अपरम्पारा, चक्रं अधारा, रही सदा श्री सहिता।। जय मायातीता, परमपुनीता, जय अनादि असुरारी। जय जग के करता, हरता भरता, जय मदहरन सुरारी।। जिनि स्वेदज उद्भिज, अंडज, पिंडज, रचे विविध विधि पार्ले। जो जनक जननि बान, सुर शत्रुनि हनि, सला सुद्धद बनि लालें।

जिनिको जगही तन, उड़गनपित मन, जो जल श्रन्न पचार्वे । जो सर्वसार हैं, सिक द्वार हैं, तिनि पद शीश नवार्वे ॥ जय प्रानिन प्राना, प्रमु मगवाना, जय जय सर्वस्वरूपा । जय ब्रह्म च्न्नवर, वैश्य श्रद्ध नर, सरब वरन जिहि रूपा ॥ श्रुम श्रश्चम बनार्वे, खेल रचार्वे, सबमें व्यापें सब छिन । जय श्रजित श्रकारन, मुनिमन हारन, करिह सकल सुर सुमिरन ॥ यह जगत कल्पना सब जग सपना, जिनिवनु जीव न जानें । जो श्रमिल सिस श्रुम, सत्यरूप ध्रुव, वेद उपनिषद मानें ॥ ज्यों जड़ जल पावे, तह हरिश्रावे, त्यों ही तुमरी सेवा । जो तुमकूँ ध्यार्वे, सब सुख पावें, तुष्ट होहिं मुनि देवा ॥ जय जय जग जीवन, जय श्रानद्यन, जय जय कमला कन्ता । जय जय प्रमु पावन, जनमन मावन जय जय श्रवर श्रमनता ॥

इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें सुरविनय नामक द्वितीयोऽध्याय समाप्त ।

(पाचिकपाठ-सप्तमदिवस विश्राम)

# श्रथ तृतीयोऽध्यायः

### [ 3 ]

छुष्यं — सुर प्रसंत्र श्राति भये विष्णुकी करिकें भाँकी ।
कीन्हीं गद्गद गिरा सत्रनि मिलि बिनती बाँकी ।।
है प्रसन्न खिलवाड़ करनकूँ बोलें नटवर ।
मम सुर सम्मति सुनो करो मिलिकें सब सत्वर ।।
कच्छ छिपावे श्रंग ज्यों, त्यों निज माव छिपाइकें ।
असुरनितें कछु कालकूँ, करो मित्रता जाइकें ।।

दोहा—सम्मित सुनि सरवेशकी, सुरगन शीश नवाय। कहें—जाय शत्रुनि निकट, कैसे भाव दुराय ?

छुष्यय स्वाभाविक जो प्रेम द्वेष छूटे नहिं कबहूँ।
करें मित्रता दैत्य करें फिरि भगवन्! हमहूँ॥
देवनिकी सुनि बात हैंसे प्रभु ग्रन्तरयामी।
क्रीड़ाके हित रचें बिनिध कोतुक सुरस्वामी॥
हिर बोले तब सुरनितें, स्वार्थ जगत्महें श्रेष्ठ है।
सधै स्वार्थ जब जाहि सों, सोई जगमहें ब्येष्ठ है॥

घुस्यो पिटारीमाँहिँ सर्प इक निज मोजनकूँ।
मोटो मूसो तहाँ घुस्यो काटे कपड़ निकूँ॥
करीं पिटारी बन्द जगायो स्वामी तारो।
मूसक अतिशय डरै भयो चिंतित अहि कारो॥
सर्प बिचारै भूखबश, जो जाकुँ मिल जाउँगो।
तो फिरि घुटिकें पिटारी, में ही हों मिर जाउँगो॥

सोचि समुिक्त करी मित्रता मूसकर्ते ग्रहि।
कटवाई सन्दूक प्रेमकी बार्ते किह किह।।
जब जान्यो पथ बन्यो तुरत मूसक मिल लीन्हों।
यों बैरो तैं मेल कर्यो कारज निज कीन्हों।।
देवनितें श्रीहरि कहें, ऐसे ही तुम जाइकें।
दैत्यनितें मैत्री करी, साधौ स्वार्थ फॅसाइकें।।

हरि सम्मिति सिर घारि गये असुरिन हिँग सुरगन ।
शत्रुनि आवत निरिल दैत्य सोचें मनहीं मन ।।
किहि कारन सुर शस्त्र त्यागि हमरे हिँग आये।
किर स्वागत सत्कार असुरिपति बिल बैठाये।।
बोले सुरिपति सबनितें, भाई हैं हम सुर असुर।
पिता एक माता पृथक, च्यों किरि भगरें परस्पर।।

करिकें सब पुरुषार्थ उद्धितें श्रमृत निकारें।

मरन घरमकूँ त्यागि श्रमर चिन मृत्युहिं मारें॥

लाईं परस्पर बीर मरें निहं कोई रनमहँ।

मनमहँ हो बिद्धेष घाव होवै निहं तनमहँ॥

श्रमुरिन सुर सम्मति सुनो, साधु साधु सबने कही।

श्रमृत निकारें मिलि उभय, बात जिही पक्की रही।

सबतै पहिले चले उभय लैंबे गिरि मन्दर।
लीयो तुरत उलारि चले लैंकें देवासुर।।
भार सह्यो निहं बाय सबनिक् चक्कर आवै।
सब अकुलाये कहें — भाड़महँ अम्मृत जावै।।
अड़ड़ धम्म करि गिरि गिर्यो, पिचे देव दानव सबहिं।
हतोत्साह जब सब मये, प्रकटे गरुड़ध्वज तबहिं॥

हँसिकें बोले बिष्णु—हारि गिरिवर च्यौ दीयो।
व्यथित दुखित सुर लखे गरुड़पै गिरि घरि लीयो।।
लाइ सिन्धुटिंग घर्यो गरुड़तें बोले—जाग्रो।
पुनि देवनितें कहैं—वासुकी नागिहं लाग्रो।।
गये वासुको निकट सब, ग्रम्मृतको लालच दयो।
लाइ लपेटे दाम करि, मथो विहँसि हरिने कह्यो॥

पीताम्बर की फैंट बाँधि हरि पकर्यौ मुख जब।
सुरहू पीछे लगे क्रोध करि कहें असुर सब।।
हम कुलीन विद्वान् अमङ्गल पूंछ न पकरें।
काँगिट यदि तुम करो यहाँतें हम सब निकरें।।
हरि हँसि बोले—ब्यर्थ च्यों, बाद बढ़ाओं बन्धुबर।
सब सुर पक्ररो पूँछकूँ, मुखकूँ पकरें जे असुर।।

युक्ति सिहत यों देन निपतितें अनित बचाये।

तुरत सर्प मुख छोड़ि पूँछ दिँग इर सँग आये।।
यों करि पृथक् निभाग सिन्धुकूँ मिथने लागे।
किस किसकें सन फेंट, होड़ करि खींचें आगे।।
पिहले खींचें असुर सन, पुनि सुर खींचें दामकूँ।
धैंस्यो नाइ गिरि उदिधमहँ, सुमिरें सुर सन स्थामकूँ।।

श्रमुर कहें — मुर ढीलि देहिँ ये कम सब बलमहैं। मुर सोचें — यह निराधार गिरि डूबत जलमहैं॥ कछुक कहें — विशेश न पूजे श्रव फल पाश्रो। कछु श्रनन्य यौं कहें — हृदयतें श्रजित मनाश्रो॥ हरि निरखे मयमीत मुर, तुरत कूर्म तनु धारिकें। धार्यो मंदर पीठिपै, उछुरे बुद्की मारिकें॥ मन्दर उठतो निरिष्ठ सुरासुर सबई हरेषे।
मये मुदित मुनि सिद्ध सुमन बहु नमते बरेषे।।
नीचे ऊपर देव दैत्य मन्दरमहँ श्रीहरि।
बासुिक तनमहँ घुसे रूप तिनिमहँ तस तस घरि॥
घर्रमरं करि मर्थे सब, मन्दर मथनी सम किरै।
कच्छुप प्रमुकी पीठिपै, बनु प्रमदा खुजलो करै॥



बायु विषेत्ती तागी दैत्य भुत्तसे रिसियाने। श्रम्मृत निकसें नहीं सुरासुर सब खिसियाने।। सबकूँ निरखयो विकत्त श्रजित हैंसि बोले बानी। हो कश्यप संतान थाह तुम सबकी जानी।।

लाश्रो मारूँ हाथ है, श्रम्मृत देउँ निकारिकें। मोऊकूँ मिलि जाय कछु, खेंचूँ रई रिस्याइकें।।

श्रिजित उठाई नेति रईक् खींचि युमावें।
कुटिल केश जनु हिलें सर्प सुत-शीश डुलावें।।
पीताम्बर बनमाल श्याम तनुपै सोहैं जनु।
इन्द्रघनुष नममाँहिं लपेटें विद्युतक् मनु॥
सोहें श्रपर सुमेर सम, गिरिघर गिरिवर ढिँग खड़े।
इन्द युद्ध हित मल्ल जनु, किस कछनी निष प्रन श्रड़े॥

किसकें मारे हाथ जीव जलके घनराये। मेदक मञ्जूली मगर मत्स्य ऊपर उठि आये॥ खलनलाइ सन उद्घि जीव चिंघारी मारें। विश्वित्रज्ञियनी बाँह घुमावें निहं हरि हारें॥ हालाहल सबतें प्रथम, निकस्यो निष श्रति उप्रतर। दशहु दिशनिमहें व्यास वह, भयो मगे सब सुर आसुर॥

दोहा—देव श्रमुर सब ई भये, गरल निरिल भयभीत । विष निकस्यो, श्रम्मृत नहीं, कहें बचन विपरीत ॥ छोड़ि मथन लड़िवे लगे, कौन करें विष पान । प्रथम प्रास मक्खी मिली, हॅंसे श्रनित भगवान ॥ इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें समुद्रमन्थन नामक तृतीय श्रध्याय समाप्त ।

### श्रथ चतुर्थोऽध्यायः

#### [8]

दोहा—कौतुक हित हरि कौतुकी, दोउनिको लखि भाव। बीच आह ठादे भये, करिवे बीचविचाव।।

छुप्पय—हरि बीले—हर निकट प्रजापित सँग सब जास्रो।

करिकें स्मनुनय बिनय हलाहल उनिह ँ भिस्रास्रो।।

शिव सँग बिहरें शिवा प्रेमतें पुलकित स्मँग सँग।

पहुँचे बिषतें दुखी प्रजापित सब सत्विन सँग।।

दंड सिरस सब भुइँ परे, कहि ँ दयानिधि दुख हरहु।

सब जग भयवश स्नित दुखित, निरमय करुणाकर करहु।।

शरन तिहारी लई जगतके तुम हो स्वामी।

श्रज श्रच्युत श्रिलिलेश श्रनामय श्रन्तरयामी।।

पालन श्रद संहार करौ तुमहीं जग रिचकें।

तीनिहु कारज करो तिष्णु हर तिथि वपु धरिकै।।

रण्डमाल गल गंग सिर, मस्तक शिश शिव नाम है।

उमा सहित सर्वेश पद, पदुमनि माँहिं प्रनाम है।

हे शम्मो ! सुल शान्ति शक्ति सरबसुके दाता ।
श्राशुतोष श्रिलिशा मवानीपित मयत्राता ।।
कालकूटतें दुली त्रिपतितें नाथ बचाश्रो ।
पान हलाहल करो दुलिनिके दुःल मिटाश्रो ॥
उमा निचारें स्वारथीं, हैं सबरे ये प्रजापित ।
कालकूट विष पान हों, करन न दुंगी तीच्ण श्रिति ॥

श्रन्तरयामी शम्भु उमाके मनकी जानी।
सती करन संतोष मधुर वर बोले बानी।।
प्रिये! प्रजा श्रति दुखित परी संकटमहूँ मारी।
शरखागत प्रतिपाल करनकी बानि हमारी।।
जीवनिपै किरपा करें, हिर प्रसन्न तिनपै रहें।
पान हलाहल विष करूं, दुखित होहि ये सब कहें।।

दया घरमको मूल मरम मृरख नहिं जानें।
छिनभंगुर यह देह ब्राज्ञ ब्राजरामर मानें॥
शिवको सद् उपदेश सती सुनि दीन्हीं सम्मति।
पान करन विष चलेशम्सु मनमहें ब्राति हरिषत॥
ब्यापि रह्यो विष जगत्महें, जीव दुखी सबई रहें।
पान कर्यो विष शम्सुने, सज्जन परिहत सब सहैं॥

बीयो तुरत समेंटि बनायो विषको गोला।
पान करन हर लगे उमापित शंकर मोला।।
राम नाम सँग लीलि गरेतें नाहिं उतार्यो।
निगल्यो उगल्यो नहीं कंठमें ही विष घार्यो॥
जलमल हालाहल हरिष, पान सतीपित करि गये।
कंठ नील विषतें भयो, नीलकंठ तबतें भये।।

हृदय माँहिँ हरि बसें विश्वपित विष नहिं निगल्यो ।

श्रम श्रंगीकृत त्याग सोच बाहर नहिं उंगल्यो ॥
दोषनि लेहिं पचाय दोष श्रपनेमहेँ श्रावें ।

प्रकट दोष यदि करें तुरत निज श्रेंग लपटावें ॥
तातें कंठहिमहें घर्यो हर शोभा अतिशय बढ़ी ।
सुनिकें शोभा सुर्रानतें, सुरसरि शिव सिर्पे चढ़ी ॥
२१ फा॰

है आराधन श्रेष्ठ त्यागि सन्न हरि आराधें।
जप, तप, पूजा, पाठ, योग नियमादिक साधें।।
इन सन्तें उत्कृष्ट परम आराधन मारी।
परदुखमहँ हों दुखी यही पूजा प्रमु प्यारी।।
समुमें सनमहँ श्यामकूँ, ते ही मक्त अनन्य हैं।
परकारज हित सहहिँ दुख, जगमहँ ते नर धन्य हैं।।

फैली जगमहँ बात शम्भु हालाहल पीयो।
दुली प्रजाको कष्ट वृषध्वज सव हरि लीयो।।
साधु साधु सब कहैं विष्णु, विधि,शिव, यश गावें।
दुँदुमि नमतें बजें सुमन सुरगन बरसावें।।
हर मोलाकी भूलतें, गोलातें कछु विष गिर्यो।
सो अहि, विच्छू श्रौषिचिनि, थावर जंगम विष कर्यो।।

दोहा—महादेव हर है गये, करिकें विषको पान। जे परकारजंमहें निरत, ते पावें बहुमान।।

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थांह में शंकर विषपान नामक चतुर्थ श्रध्याय समाप्त ।

#### श्रथ पश्चमोऽध्यायः

### [ y. ]

शिव पीयो विष सिन्धु सुरासुर मियवे लागे।
कामधेनु पुनि प्रकट मईं रत्नितें आगे॥
अप्रिहोत्रके हेतु सुरिम सुनिगन स्वीकारी।
उच्नैःश्रवा महान अश्रव फिरि प्रकट्यो भारी॥
घोड़ा राजा बल्लि लयो, पुनि ऐरावत गज भयो।
सो वाहन देवेन्द्रको, हिर अनुमितर्ते हैं गयो॥

पुनि कौरतुभमनि भई चित्त चितचोर चलायौ ।
रत्न अमोलक निरित्त हरिष श्रीहरि हथियायौ ॥
कल्पच्च सुरबधू भईं सुर असुर सिहाये ।
सार्वजनिक करि दईं, सुनत सबईं हरबाये ॥
सुरखखना गित लिलत अति, चुभी चित्त चितवन चपल ।
पठईं हरि सुरपुर तुरत, लिल सुर असुरिनकुँ विकल ॥

पुनि प्रकटीं प्रभुप्रिया रमा निजशोभा विकसित । विधुवत् शुभ्र प्रकाश करत जगकूँ अनुरक्षित ॥ यौवन रूप सुवर्षा भाव गुणगरिमा अनुपम । सुर, नर, किन्नर, असुर, भये लखि सबई जड़ सम ॥ करें मेंट बहुमूल्य मिलि, रमा-प्रेम महँ सब पगे । लैवेकी इच्छा भई, सब सेवा करिबे लगे ॥ स्वीकारे उपहार बाद्य बहु बजिह मनोहर।
हरिष निप्रगन पढ़िहं बेद मंत्रनिकूँ सस्वर।।
पिद्ध पोताम्बर दयो पहिनकें हरषी वाला।
पहिनी वक्सापदत्त वृहद बैजन्ती माला।।
बस्लाभूषन पहिनकें, श्रीशोमा श्रनुपम मई।
निज बर खोजनके निमित, जयमाला करमहें लई।।

माला करमहँ हिलत भ्रमत मधुलाभी मधुकर ।
कुन्डल लोल कपोल हास मधुमय मुल ऊपर ।।
पीनोन्नत बरभच्च मृदुल किट भार निमत-सी ।
ब्रीन उदर वर नयन मृगी सम चितै चिकत-सी ॥
नूपुर कंकन करधनी, कल्लरव पग पगपै करत ।
हंसिनिकी गतितें चलत, चितवत सबको मन हरत ॥

सब सद्गुनसम्पन्न करें श्रुन्वेषन निज वर ।
तेज श्रोज तप युक्त होहि सुरवर श्रुजरामर ॥
लिख सबके गुग्ग दोष फिरत पितहित गजगामिनि ॥
निह निरखे निरदोष चिकत है चितवत भामिनि ॥
श्रामा श्रतसी कुसुम सम्, निरखे नयनानन्द हरि ।
गुग्गसागर निरबद्य लिख, ठिठकी नीचे नयनकरि ॥

निरगुन सबगुन युक्त सरस सुन्दर सुखसागर।
सरस सलौने श्याम सनातन शोमा त्राकर।।
मम त्रामीष्ट वर जिही बिष्णु निश्चय करि जाने।
रमा मुद्ति त्राति मई पुरातन पित पहिचाने॥
नव कमलनिकी मालपै, गुंजें बहु मधुकर निकर।
करकमलनि तें कंठमें, दारि वरे श्री श्रिजित वर॥

हरिको बच्च विशाल निर्राल श्री श्रांत हरवाह ।

रमाभाव पहिचानि विष्णु उर-माल बनाई ।।

हरि हिय श्रासन मिल्यो जगन्माता पद पायो ।

लखे जीव श्रीहोन कृपा करि तेज बढ़ायो ।।

विधि, हर, सुर, सुनि, ऋषि सबिहं, मंत्र पढ़िहेँ विनती करिहं ।

नाचें मिलि सुरसुन्दरी, विविध बाद्य विधिवत बजहिं ।।

तब पुनि मध्यो समुद्र बारुनी कन्या निकसी।
हिर श्रमुरिनकूँ दई पाइ तिनिकूँ सो हरसी।।
धमर घमर सब मधेँ मये पुनि पुरुष पुरातन।
श्रमुत कलशकूँ लिये बिष्णुके श्रंश सनातन।।
सुन्दर सौम्य शरीर सुम, देवनिकूँ देखें बिहँसि।
मुखपै लटकें लट मनहुँ, श्रहि शिशु पीवें सुधा शशि।।

धन्वन्तरि भगवान भये भक्तनि मुखदाई।
कुंडल मंडित करन दृदय बनमाल मुहाई।।
हरषे दानव दैत्य दौरिकें देखें पुनि पुनि।
गुन गावें गन्धर्व पढ़ें मंत्रनिक्ँ ऋषि मुनि।।
श्रिजितेन्द्रिय श्रिति ई श्रमुर, श्रमृत निर्राल ब्याकुल भये।
श्रीव गिन्यो नहिं ताव कछु, छीनि श्रमृतक्ँ मगि गये।

देवनिके मुख फक्क परे श्रातिशय घवराये।
कहि कहि सुन्दर बचन श्राजित सब विधि समुभाये।।
ठिगिकें छीनूँ श्रमृत श्रांतमहें सींग दिखाऊँ।
चिन्ता कछु मित करो पेट मर तुमिहेँ पिश्राऊँ।।
सुरिन सान्त्वना दई पुनि, श्रान्तरहित श्रीहरि मये।
मैं पीऊँ तू पिये कस, श्रमुर श्रमृत हित लाड़ गये।।

इति श्रीसागवतचरितके चतुर्थोहमें रत्नोत्पत्ति नामक पञ्चम श्रध्याय समाप्त ।

#### श्रथ षष्ठोऽध्यायः

### [ ६ ]

श्रमुरिन मोहन हेतु मोहिनी वने मुरारी।
पँचरँग चूनिर श्रोढ़ि नासिकामहँ नथ घारी।।
लहँगा घारीदार हरी-सी पहिनी चोली।
किर सोलह श्रंगार नारि सम बोलें बोली।।
नोल कमल सम श्यामरँग, श्रॅग श्रॅगमहँ यौवन उठिन।
हंसगमिन श्रंनुपम हँसिन, लीलायुत चितविन चलिन।।

कारे कुंचित केश मालपै बेंदी मनहर। नयन, नासिका, गंड ग्रंग सब श्रितशय सुन्दर।। बस्नाभूषण धारि चली यौबन मदमाती। कंदुक क्रीड़ा करित फिरित इत उत श्रालसाती।। सुन्दरता साकार है, शोभा भई सजीव मनु। श्रिसुर मृगनिकूँ फाँसिवे, ब्याधिनि बिहँसित चली जनु।

श्राये सब मिलि श्रमुर कहें — को तुम का नामा।
को पति काकी नारि फिरहु श्रम कस बन श्यामा॥
श्रमृत हेतु हम लरहिँ हमारी रार मिटाश्रो।
बटवारो करि देउ यथामित श्रमृत पिश्राश्रो॥
सुनि हसि बोली मोहिनी, कश्यपसुत सिरीं मये।
मम बेश्याके रूपपै, च्यों मदमाते है गये।

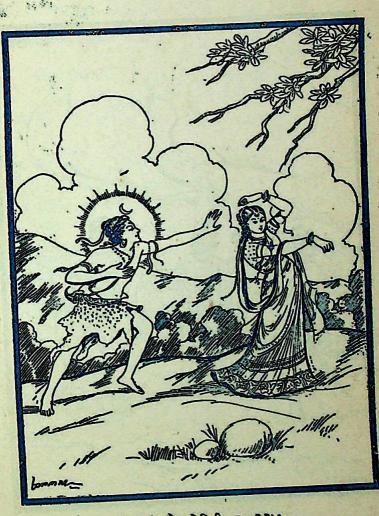

शिवजी और मोहिनी पृ० ३३४



ठिंगिनी मोहिनी पृ० ३२७

बालाकी सुनि बात बढ्यो विश्वास सबनिकूँ।

श्रमृत कल्लशकुं लाइ तुरत दै दीयो तिनिकूँ॥

तिरस्त्रो चितवन निरिल बिहँसि बोली बर बानी।

किहियो फिरि मिति कस्त्रू, करोंगी हों मनमानी॥

सब बोले—परमेश्वरी, इमकुँ सब स्वीकार है।

तुम जो चाहौ सो करी, मार तुम्हारी ध्यार है॥

हाव भाव बर कुटिबा कटाच्छ्नितें मन मोहै।
वैंगी मोटा खाइ कबश करमहँ शुम सोहै।।
भूबि न जावें भूप! फिरै जो भामिनि सुन्दर।
नाहिं कामिनी अन्य स्वयं मायावी नटवर।।
असुर मोहिनीने ठगै, अमृत पिश्रायो सुरिनकूँ।
समुिक सबै को जगत महँ, तिरियनि के चक्करिनकूँ।

राहु समुिक हरि कपट देव बनि रिव शारि हिँगई ।
बैठ्यो पीयो अमृत जानि मार्यो प्रमु तबई ॥
राहु केतु है अमर भये प्रह संग विराजें ।
नवप्रह तबतें भये अप्रुर सुरवत् बनि भ्राजें ॥
अमृत सुरिनकूँ प्याहकें, अमुरिन सींग दिखाइकें ।
त्यागि मोहिनी रूपकुँ, बनै पुरुष पुनि आह कें ॥

ठिगिया है यह विष्णुं समुिक पुनि दैत्य रिस्याने । खिसियाये करि कोप श्रस्त्र देवनिपै ताने ॥ श्रमृत हेतुं इक काल कर्म सबने सम कीयो । कोरे दानव रहे श्रमृत देवनिने पीयो ॥ हिर हिय वरि अद्धा सहित, कर्म करें जे मिक्ततें । उत्तम फल पार्वे श्रविस, मनमोहनकी शक्तितें ॥ श्रवला रूपो परम नवल माया है मारी।
मोहे सुर श्रव श्रमुर इन्द्र ब्रह्मा त्रिपुरारी।।
मित्र शत्रु वनि जायँ नृपति सर्वस्व गँवावें।
सहज प्रेम तिज बन्धु नारिहित लिर मिर जावें॥
पुरुषिन नारायन लखें, नारिनिक् लिदमी गर्नाहें।
ते साधारन नर नहीं, किन तिनक् हिरही मनिहें॥

जग रचाके हेतु विष्णु ग्रवतारिन धारें।
भक्तिको करि त्राण दुष्ट दैत्यिनकूँ मारें॥
फँच नीच लघु ज्येष्ठ मेद उनमहँ कछु नाहीं।
कच्छु मच्छु नर नारि कबहुँ स्कर विन जाहीं॥
शिव स्वरूप मङ्गलमवन, जीव मात्रके सुद्धद हरि।
करें विश्व कल्यान नित, विविध भाँतिके वेष धरि॥

सुन्द श्रीर उपसुन्द बन्धु दोऊ श्रित प्यारे।

एक प्रान है देह होहिं कबहूँ नहिं न्यारे।।

उम्र तपस्या करी कठिन वर बिधितैं पाये।

बीते तीनहु लोक स्वर्गतें ग्रमर भगाये।।

बिश्विबजय करि विषय सुख, महँ दोऊ ई फाँस गये।

मृत्यु गर्तमहँ गर्बतैं, श्रसुर मोहबश घाँस गये।

कामी दैत्यिन हेतु सुघर बिधि वधू बनाई।
खबिन फँसावन रूप जाल लै मामिनि श्राई॥
मेरी मेरी करत परस्पर मिड़े प्रेम तिज।
मरे नारिके हेतु लड़े दोऊ ही सिंज बिज॥
करें कमें हरि मावतें, जीवमात्रक्रें होहिं सुख।
स्वार्थ हेतु श्रम जे करें, ताको ध्रुव परिखाम दुख॥
इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थोहमें मोहिनी चरित नामक
खठवाँ श्रध्याय समाम

#### अथ सप्तमोऽध्यायः

#### [0]

श्रमृत पान सुर कर्यो श्रमुर मिलि लिरिने श्राये। श्रमर सबल सुर भये न पीछे पैर हंटाये॥ दोऊ ही रनसूर परस्पर शस्त्र चलानें। नाना बाहन चढ़े युद्ध कौशल दिखलानें॥ गुत्थम गुत्था है गई, मारो काटो मचि गई। कटि कोट सिर बसुषा भरी, सरिता शोणितको मई॥

चिंदिकें दिक्य विमान विरोचन सुत बिल आये। इत ऐरावत चढ़े शचीपति परम सुद्दाये॥ निज्ञ निज्ञ शङ्क बजाइ सुरासुरपति इरषावत। दिक्य अस्त्र ले भिड़ें बज्र अरु गदा घुमावत॥ युद्ध इन्द्र बिलिको लख्यो, सब जोड़ी खोजन लगे। बीर हृदय उमगन लगे, कायर रन तिजके भगे॥

तारक संग कुमार मयासुर सँग शिल्भी सुर ।
वरुण हेतितें लड़ें त्रिपुरिपु सँग जम्मासुर ।।
त्वष्टा शम्बर संग सूर्यतें लड़ें विरोचन ।
ग्रपराजित सँग नमुचि वृहस्पतितें इकलोचन ॥
वृषपरवा सुर वैद्य सँग, राहु चन्द्रमातें लड़ें ।
महिषासुर सुरबदन सँग, सौ बलिसुत रवितें मिड़ें ।।

नरकाहर शनि संग कामके सँग दुरमरषन ।
क्रोधवशनितें करें युद्ध निर्भय है शिवगन ।।
ग्राध्वसुनितें कालकेय मुनि सँग बातापी ।
देवी काली संग लड़ें खल ग्रुम्म प्रतापी ।।
एक दूसरेतें लड़ें, छोड़ि प्राणके मोहकूँ ।
छोड़ि सकैं नहिं देवहू, सहज रिपुनिके द्रोहकूँ ॥

बिल सुरपिततें लड़ें करें वानिन विष्टी।
छूटत श्रस्त श्रमोध प्रलय होगी जनु सुष्टी।।
शतकतु मारन हेतु विविध विधि श्रस्त चलाये।
बार न बाँको भयो विपतितै विष्णु बचाये।।
दैत्यराज हिँग युक्ति जब, कोई नहिँ वाकी बची।
तब मायावी श्रसुरने, श्रिति श्रद्भुत माया रची।

माया निर्मित श्रंधकार सत्र जगमहँ छायो ।
बिद्युत चमकै तीव्र्ण विना ऋतु घन घिरि श्रायो ।।
नमतै बर्पे सर्प ब्याघ सिंहादिक तरजै ।
राच्र्य प्रेत पिशाच भूतगन घूमें गरजै ।।
चंडी मुंडी कालिका, लै त्रिस्ल घूमत किरत ।
मारौ काटो सुरनिकूँ, डाँइन करकस रव करत ॥

माया निरमित जन्तु जगतमहँ चहूँदिशि छाये।
निरखी माया प्रवल श्रामुरी सुर घवराये।।
श्रन्य शरन निहं लिख, शरन श्री हरिकी लीन्हीं।
है. के परम श्रयीर विनय देविन मिलि कीन्हों।।
प्रभु प्रकटे माया नसी, करी कृपा करनायतन।
मनमोहनकी माधुरी, निरखि भये सुरगन मगन।।

कालनेमि लिख विष्णु सिंह चिंद लिश्वे आयो।
मार्यो तिक तिरश्रूल असुर यमसदन पठायो।।
पुनि माली अति बलो सुमाली माल्यवान जव।
अस्त्र शस्त्र लै आह करें घनघोर युद्ध सव।।
हिर संहारे देवरिषु, सद्गति शत्रुनिक्ँ दई।
अति प्रसन्नता सुरनिक्ँ, असुरनिके च्यतें मई।।

बज्र गिया देवेन्द्र लड़न पुनि बिल सँग श्राये।

त्रारिक् सम्मुख लख्या बहुत कटु बचन सुनाये।।

मार्यो तिककें बज्र गिर्यो बिल मूर्छित हैकें।

लिख बिल मूर्छित जम्म लड़न सर श्रायो लेंकें।।

जम्म मारि सुरपित दयो, नमुचि सुनत श्रायो तुरत।

श्रस्त्र शस्त्र लै युद्धमें, रण दुर्मद इत उत फिरत।

नमुचि, पाक, बल श्रमुर बान मिलिकें बरसाये।
इन्द्र, सारथी श्रश्य दके मुरगन घबराये॥
इन्द्र निकसि बल पाक बज़तें दोऊ मारे।
मरे नमुचि जब नहीं गिरानम बचन उचारे॥
श्राद्र शुक्त तिब हनो रिपु, बज़ फैंनमय कर्यो हरि।
नमुचि शौश छेदन कर्यो, हृदय विष्णुको ध्यान घरि॥

जीते देविन शत्रु दैत्य दानव घवराये।

ब्रह्मा बाबा डरे तुरत नारन बुलवाये।।
कह्मो जाइकें सुरिन करी उपरत तुम रनतें।
बिधि आज्ञा सिर घारि आइ बोले देविनतें।।
अमृत पियौ जय श्री लही, करी कृपा श्री अजित अति।
आयसु विधि मानो करो, दैत्यिन को संहार मिति।।

मुनि बचन्निकूँ मानि युद्धतें बिरत भये सुर । जयको शंख बजाय इन्द्र हरिषत पहुँचे पुर ॥ बित सँग मृत सब ऋसुर लाइ इत शुक्र जिवाये । यदिप पराजित भये तदिप निहुँ बित सकुचाये ॥ देवासुर संग्राम ऋह, चीरिसिन्धु मन्थन कथा । सुनिहुँ पढ़िहुँ जे प्रेमतें, तिनकूँ निहुँ व्यापे व्यथा ॥



[ देवता ग्रौर श्रमुरो द्वारा समुद्र मंथन ]

इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाह में देवासुरसंग्राम नामक सप्तम श्रध्याय समाप्त ।

### अथ अष्टमोऽध्यायः

## [ = ]

श्रीपशुपित जब सुनी बने हिर नरतें नारी। रूप मोहिनी लखन भई उत्कंठा भारी।। चढ़े बैलपै लई संग गिरिराजकुमारी। पहुँचे हिरपुर हरिष कामिरिपु हर त्रिपुरारी।। किर बिनती हँसि हर कहैं, नाथ! बात श्रदसुत सुनी। मोहन रूप दुराइकें, श्रापु बने प्रसु मोहिनी।।

हरि हैंसि बोले—देव ! भये ब्यों ऐसे उत्सुक । श्रमुर श्रमृत ले भगे कर्यो तब मैंने कौतुक ॥ रूप मोहिनी घर्यो श्रांघरे दैत्य वनाये। सुर संतोषित करे प्याइकें श्रमृत छक।ये॥ इन्जा उत्कट उमापित, तौ पुनि तुमिहें दिखाउँगो। सरस मोहिनी रूपकी, भाँकी श्रवहिं कराउँगो॥

श्रन्तरहित हरि भये तुरत हर निरखें इत उत । उत्संकता श्रांति प्रबल प्रेमतें चहुँ दिशि चितवत ॥ इतनेमें ई लखी नारि उपवनतें श्रावत । कंदुक क्रीड़ा करत कपरदी चित्त चुरावत ॥ दमके सौदामिनी सरिस, कटि तटपै श्रांति छीन पट । पीन पयोघर भारतें, निमत फिरत सरवर निकट ॥ पग युम अटपट परत उदर कृश नमत निरंतर ।
कंदुक अमतें श्वेद बिन्दुयुत मुख अति मुन्दर ।।
अवकानि पलकानि और कपोलनिकी क्तलकानिपै ।
छटिक सरसता रही मामिनीके अंगनिपै ॥
तिरछी चितवनिते लखे, मूलि अपनपौ शिव गये।
छाँडि शील संकोच सब, मृगनयनी सँग चिल दये॥

श्रावत देखे शम्भु चली द्रुत गति सुमुकावति ।
सकुचि सहिम हँसि चलत मनहुँ मग रस बरसावि।।
गाय वृषम उन्मत्त फिरै करिणी सँग अनु करि ।
खिसके बस्त्र सम्हारि मगै पुनि देखे फिरि फिरि ।।
वैंग्णी क्षोटा खाइ अनु, लता चढ़ी नागिनि हिलै ।
हार हृदयको करन हित, हर सोचें कैसे मिलै ।।

बढ़े बेगतें केश पास पकरे त्रिपुरारी।
क्वीन्हें हृदय लगय सहिम सकुची सुकुमारी।।
हर हिय नम हरि-त्रदन इन्दु सम शोभा पाने।
इत ये पुनि पुनि कसें मोहिनी नित्रस छुड़ाने।।
निखरी श्रतंकाविल सुघर, फूमत लागे श्रति भली।
बाहुपाशते पृथक है, तुरत तहाँते भिग चली।।

चली मोहिनी भागि उमापति दौरे परकन।
नदी सरोवर शैल फिरें दोऊ वन उपवन।।
ऋषि मुनि श्राश्रम जाइ दरश दैकरें कृतारथ।
हरि हर दरशन होहिं यही जग साँचो स्वारथ।।
तेज पतित पृथिवी मया, स्वर्ण रूप्य श्रालय मये।
समुक्ती माया मोहिनो, निवृत तुरत हर है गये॥

तब बोले भगवान—मोहिनी देखी शक्कर।
कहें शम्भु—दुष्वार तुम्हारी माया प्रभुवर।।
है दुस्त्यज दुष्पार कहें हरि माया मेरी।
अब न पराभव करें होहि माया तब चेरी।।
चन्द्रमौिल ! चितपै चढ़ै, चपलाकी चितवन चपल।
तो फिर को थिर रहि सकै, होहि चाहिँ जितनो सबल।।

पुनि हरितें है निदा उमा सँग चले उमापति।
मगमहँ वोले — प्रिये! लखी हरि मायाकी गति।।
मैं हूँ मोहित भयो जीव का करें विचारे।
वे बचि जावें अविस होहिँ जिन श्याम सहारे।।
आये शिव कैलाश पुनि, वृत्त मुनिनि सन सब कह्यो।
परम मनोहर मोहिनी — को चिरत्र पूरन मयो।।

इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें शिवमोहिनी चरित नामक श्रष्टम श्रध्याय समान्त-। (मासिक पारायण पन्द्रहवें दिनका विश्राम)

#### श्रथ नवसोऽध्यायः

## [ 8 ]

छुप्पय—विवस्तान सुत भये सातवें मनु सुखदाई। वामन बनि भगवान ठगे बिल देह बढ़ाई॥ संज्ञा छाया संग व्याह दिनकरने कीन्हों। श्राद्धदेव यम, यमी भये संज्ञाके तीनों॥ छायाकी तपती सुता, सुत सावणों शनैश्चर। कर्यो सौतिया ढाह जब, समुक्ते तब सब दिवाकर॥

संज्ञा छाया छोड़ि गई बन बडवा बनिकें।
दुखित दिवाकर भये ससुरतें सब कछु सुनिकें।।
बडवा बनिकें बैद्य ग्रिश्वनी कुमर जनाये।
संज्ञाकूँ ले संग ससुर दिँग सूरज ग्राये।।
ससुर कर्यो कछु तेज कम, रिव द्वादश है गये तब।
विवश्वान को बंश यह, राजन्! तुमतें कहो। सब।।

श्रव्यम मनु साविण होहिंगे सावभीम हिर । नवें दत्त्वसाविण प्रकट हिर ऋषम नाम घरि ॥ दश्म ब्रह्मसाविण विश्वसेनहु होंगे विभु । एकादश साविण धर्म मनु धर्मसेतु प्रभु ॥ कद्रसविणी बारवें, श्रंग सुवामा श्यामकें। देवसविणी तेरवें, योगेश्वर हिर नामके । चौदहवें साविष्इन्द्र मनु होहिं तपस्वी।
सत्रायणपुत बृहद्भानु हरि होहिं यशस्वी।।
यों भविष्य श्रद्ध भूत कहे ये मन्वन्तर सब।
इन सबको का काज, करूँ ताको बरनन श्रब।।
मन्वन्तरको पुरायमय, पुनैं कथा जे प्रेमतैं।
हरिपद पावैं करें जे, कथा कीरतन नेमतें।।

मन्वन्तर पर्यन्त करें पालन मनु जगकूँ।
सब सप्तर्षि समूह बतावें श्रुतिके मगकूँ॥
पृथिवी पालन करें होहिं जे मनुके बंशज।
लैकें हरि अवतार करें पालन सुरपित अज॥
पावें सब ही देवगन, माग यज्ञ अरु हवनमहँ॥
सुरपित बनि देवेन्द्र हू, पूजित होवें सुरिनमहँ॥

सिद्ध रूप घरि करें ज्ञान उपदेश निरन्तर।
कर्मकांड बिस्तार करें जगमहें है ऋषि वर।।
योगेश्वरको रूप बनावें ज्ञान सिखावें।
यो सबकूँ दे ज्ञान जगततें ग्रमय बनावें।।
हरि माया श्रति प्रवल है, बरनन को नर करि सकै।
हरि बिनु या श्रज्ञानकूँ, दूसर नर नहिं हरि सकै।।

कहें परीचित—देव ! बने च्यों बामन श्री हरि । लघु बनि मिचाकरी बढ़े च्यों पुनि प्रभु छुल करि ॥ बोले शुक—सुनु भूप ! पराजित दैत्य मये जब । श्रस्ताचल लै जाय जिवाये शुक्र श्रसुर सब ॥ गुरु सेवा ई श्रम्युदय—को कारन बलि जानिकें। शुक्रहिँ सौंप्यो राज्य तनु, इष्ट देव सम मानिकें। २२ फ० सेवातें सन्तुष्ट शुक्र इक यज्ञ रचायो ।
नाम विश्वजित बिदित वेदविद बिप्र करायो ।।
पूजित हुँकें अप्रीप्त दिव्य सुन्दर रथ दीन्हों ।
हूँ अप्रचय तूणीर कवच धनु अपर्ण कीन्हों ॥
दीन्हीं माला पितामह, दिव्य शंख गुरुने दयो ।
यों रनको सामान सब, एकत्रित बलिपै मयो ॥

सिज सेना सुर विजय हेतु नृपवर चिल दीन्हें।
सुरपुर घेर्यो हृदय रिपुनिके कंपित कीन्हें।।
सुर समृद्धि श्रिति रम्य हृदय इन्द्रिनि सुखदाई।
बन उपवन वर बृद्ध चहूँ दिश्य शोभा छाई।।
मुक्ति भूमें चूमें श्रवनि, सुरतक फल दल सुमनयुत।
मधुकर खग कलरव करहिँ, सुर ललना भूमत फिरत।।

श्यामा सुमगा सदा सुद्दागिनि निद्दरें बाला।

केशपाशमहें प्रथित दिन्य सुमननिकी माला।।

तिनतें लें श्रामोद श्रनिल मग सुरिम बलेरै।

बनि परिला नम गंग श्रमरनगरीकूँ घेरै।।

निह प्रवेश पापी करिं, पुर्यप्राप्त नहें भोग सन।

गुरु श्राशिषतें सुरपुरी, घेरी श्रसुरिन श्राह तन।।

सुरपित गुरु हिँग जाय कहैं—गुरु ! श्रसुर बढ़े कस ।
श्रोज तेज उत्साह बढ़्यौ ज्यौं श्रसुरिन बल श्रस ।।
बोले सुरगुरु—करी कृपा गुरुने श्रसुरिनपै।
हारैं हरि बिनु नहीं श्रवहिं ये स्वर्ग श्रविन पै।।
तातैं तिजिके स्वर्गकूँ, करो प्रतीचा कालको।
मेटि सकै नहिं कबहुँ नर, लिखी रेख जो माल की।।

गुरु त्रायसु सिर घारि स्रमरगन छाँ हि स्वरगसुख ।
कामरूप घरि फिरें अविनिष्ठ सुख ।।
सुरपुर सूनों समुिक त्रासुर अधिकार बमायौ ।
बिल्कूँ शुक्राचार्य इन्द्र पदपै बैठायौ ।।
स्रश्वमेघ शत बल्लि करै, इन्द्रासन अव होइ तव।
भगुवंशी द्विज सोचि जिह, करवार्वे मिल्लि यह सब।।

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थोहमें वित्त विजय नामक नवम श्रध्याय समाप्त ।



### अथ दशमोऽध्यायः

## [ 80 ]

खुप्पय—ग्रमर अवनिपै फिरें कपट तनु घरिकें इत उत ।

श्रदिति सुतनि दुरदशा समुिक अति दुःख भयो चित।।

श्राये कश्यप जबिह लखी घर अधिक उदासी।

पत्नी तनु अति छीन मिलन जनु भूखी प्यासी।।

मुनि पूछी कुशलात जब, श्रदिति दुखित बोली बचन।

इन दैत्यनि तव अप्रससुत, करे पदच्युत तपोधन।।

मम मुत यश ऐश्वर्य हीन श्रमुरिनने कीये।

दुष्ट दैत्य मिलि दुसह दुःख देवनिकूँ दीये।।

सुरपुरकूँ सुर त्यागि फिरें सब मारे मारे।

साधारन जन सिरस भूमिपै रहें बिचारे।।

सब समर्थ सर्वंश प्रमु, श्रापु प्रजापित महामुनि।

नाथ! कृपा ऐसी करें, पार्वे सुत ऐश्वर्य पुनि।।

प्रिया बचन सुनि भये चिकत कश्यप मुनि ज्ञानी।
पुत्र शोकतें दुखित श्रदितिकी पीड़ा जानी।।
सोचें—माया प्रवत बिष्णुकी बिश्व नचावित।
मिथ्या मित चित घारि नारि पित पुत्र बतावित।।
सोचि समुिक बोले बचन, कृष्ण कृपा सब करिङ्गे।
सेवातें सन्तुष्ट हैं, हरि हियगत दुख हरिङ्गे।

श्रदिति कहे—हे देव ! क्या करि कष्ट मिटाश्रो । श्रत मन इच्छा पूर्ण करन हित तुरत बताश्रो ।। कश्यप बोले—करो पयोश्रत प्रभु श्राराघौ । हरिक्ट हियमहँ धारि नियमं ब्रतके सब साघौ ॥ श्रित उत्कंठित श्रदिति है, बोली—नाथ ! बताइ दैं। कहा कहें त्यागूँ कहा, बिधि विधान समुभाइ दें॥

बोले कश्यप—है जीवन जा जगमहँ छिनको ।
हिर श्राराधन करो पयोब्रत बारह दिनको ॥
केवल पीकें दूघ करो पूजन श्राराधन ।
इच्छा पूरन हेतु यही सर्बोत्तम साधन ॥
बित्तशास्त्रक्रूँ त्यागिकें, ब्रत श्रद्धातें जे करिहं ।
सिद्ध करें हिर काज सब, श्रवसि दुःख दारिद हरिहें ॥

हरिपूजन अह इवन निप्रमोजन नारह दिन ।
कथा कीरतन करै नृत्य नादन अह गायन ॥
जा निधितै जे मक्ति सहित श्रीहरिकूँ सेवैं।
प्रभु प्रसन्न है इष्ट नस्तु निश्चय करि देवैं॥
अविति सुने जतके नियम, अति प्रसन्न मनमहँ मई।
सर्वयग्रमय पयोज्ञत, निधितैं करिने लगि गई॥

निरिष श्रिदिति जत नियम भये श्रिति दुष्ट गदाघर ।

भये प्रकट श्रिक्तिश चतुरभुज विष्णु मनोहर ॥

सम्मुल श्रीपित लखे प्रेममहँ विक्रल माता ।

परी द्र्यावत भूमि निरिष्त हरि भवभयत्राता ॥

श्रिति उत्कंठित भरित 'हिय, लज्जातें पुनि भुकि गईं।

विनय करन इच्छा भई, गद्गद बानी रुकि गईं॥

पुनि सुरमातु सम्हारि अपनपौ बोलो बानी ।

हे अनादि! अखिलेश! अखिलपति! इच्छादानी।।

हे सुररक्त देव! विष्णु! अज मंजन खल दल।

हे यज्ञेश्वर ! यज्ञरूप ! शरणागतवत्सल।।

निरखें कृपा कटाच्च तें, नासै तिनकी सज्ञ व्यथा।

सिद्ध मनोरथ करें पुनि शत्रु, विजयकी का कथा।।

हॅंसि हरि बोले—माद्ध बात सब हियकी जानी।
कीन्हें सुर श्रीहीन बढ़े दिति सुत ग्रिभमानी।।
स्वर्गहीन सुत भये बिजय चाहो तुम तिनिकी।
मिलै स्वर्ग ऐश्वर्य वृद्धि होवै देवनिकी।।
यद्यपि श्रसुर श्रजेय हैं, गुरुसेवामहँ निरत सब।
होहिं न निष्फल मम भजन, तदिप करहुँ कछु यत श्रब।।

निज महत्त्वकूँ त्यागि बनूँ लहुरो देवनितें।
तब मुत बनिकें करूँ कपट छल इन दैत्यनितें।।
कश्यप तपमय बीर्य माँहिँ हों होहुँ श्रवस्थित।
पति परमेश्वर समुिक करो सेवा सब समुचित।।
काहुतें कहियो न जिह, यों मोतें प्रभु कहि गये।
यो दैकें वरदान सिख, श्रीहरि श्रन्तरहित भये।।

श्रदिति गर्भमें कछुक दिवसमहँ हरि श्रज श्राये । दम्पति उर श्रानन्द मयो सुर सिद्ध सिहाये ॥ जानि गर्भगत विष्णु श्राइ विधि विनती कीन्हीं । श्रुम सुहूर्त शुभ लग्न स्वतः सब शिव करि दीन्हीं ॥ भादौँ शुक्ला द्वादशी, श्रमिजितयुत श्रति दिन परम । श्रज श्रविनाशो श्रदिति घर, लीयो बामन बनि जनम ॥ इति श्रीमागवत चरितके चतुर्थाहमें श्रीव।मनप्रादुर्भाव नामक दशम श्रध्याय समाप्त ।

#### श्रथ एकादशोऽध्यायः

23 outre simple donc saintific.

trees for the late place and

# [ 88 ]

ख्रप्य — रूप चतुर्भुं गदा शङ्क चक्रादिक घारे।

सुन्दर श्याम शरीर कमलमुल कच बुँघुरारे।।

कर कंकन गल माल करघनी कटिमहँ सौहै।

मिणि मुक्ता मय मुकुट मुनिनिके मनकूँ मोहै।।

दरशन करि कश्यप ब्रादिति, सहसा मौचक्के भये।

लीलामहँ बाघा लली, पुनि बामन बदु बनि गये।।

जात कर्म संस्कार भये पुनि वामन बाढ़े।

शुद्धश्रनके वल चलें, लगे पुनि हैंने ठाढ़े।।

पाँच बरसके भये पिता उपनयन करायो।

रिव सावित्रो दई जनेऊ गुरु पिहनायो।

कश्यप दीन्हीं मेखला, श्रजिन श्रविन उत्तम दयो।।

मातातें कौपीन पट, दग्रह चन्द्रमातें लयो।।

वन कुबेरने दयो पात्र मिज्ञाको भारी।

माँ जगदम्बा उमा बिहँसिक मिज्ञा डारी।।

लोभी बामन बने लामतें लोभ बढ़ायो।

जग ठिगिबेके हेतु कपट को वेष बनायो।।

ग्राश्वमेघ उप बिल करें, चले ब्रह्मचारी सुनत।

बिश्वमार लाटें ग्रांखिल, पृथिबी पग पगपै नमत।।

दयह कमयहलु तिये श्रोदि तनपै मृगछाला।
पिंहन मेखला मूँज चले बिलकी मखशाला।।
तेजपुंज सम लखे विप्र बामन ब्रतघारी।
सहसा सबई भये खड़े लिख बदु लटघारी।।
भये प्रभावित बिप्रगन, श्राधिक मोद मन बिल भयो।
पद पखारि पुनि श्रार्थ दै, बैठनकूँ श्रासन दयो।।

बिधिवत पूजाकरी हृदय फूले न समाये।
पादोदक सिर धारि पान करि अति हरषाये।।
रानी पुनि पुनि लखें रूपपै बिल बिल जाईं।
चरनामृत करि पान कहैं—गङ्गा घर आईं।।
तनु पुलकित मन मोदयुत, पात्र निरिल अतिशय मगन।
बहु स्वागत सत्कार करि, दानी बिल बोले बचन।।

कहो बिप्रसुत ! कृपा दासपै कीन्हों कैसे ! है श्रित दुरलम दरश बिना कारन बढ़ ऐसे ॥ मेरे मन श्रनुमान श्रापु कछु माँगन श्राये । किन्तु निरिल द्विज भीर बाल मनमहँ सकुचाये ॥ मम दिँग कछु न श्रदेय है, शङ्का तिब द्विजबर ! कहहु । श्रम, पान, घन, घान, पट, बो इच्छा सोई गहहू ॥

चाहो मनहरं महत्त गुदगुदी सुलकर शैया।
श्रयवा गज रथ श्रप्रव दूषकी सूची गैया॥
या जस बौने श्राप बौनटी दुलहिनि चाहो।
श्रवई करूँ विबाह न मनमहँ बटु सकुचाश्रो॥
बहु सम्पतियुत ग्राम श्ररु, जो चाहो सोई कहहु।
श्रयवा मेरे महत्तमहँ, भूपति बनि द्विजवर रहहु॥

सुनि तृप बिलकी बात बिप्र कपटो सुख पायौ । असुर फँसावन हेतु कपटको जाल बिद्धायौ ।।
बूदे बाबा सरिस कहें—बिल ! तुम बड़भागी ।
ब्यों न होहि अस शील जहाँ भागन गुरु त्यागी ।।
पिता विरोचन बिप्र हित, प्रान दये प्रन तक्यो नहि ।
भये मक्त प्रहलाद नर-हरि प्रकटाये कब्ट सहि ।।

सत्यहीन श्रक कृपन मये तुमरे कुल नाहीं।
श्रमुर वंशको सुयश व्याप्त सबरे जगमाँहीं॥
कल्पवृद्धके सरिस मये पूर्वज तुमरे सब।
इच्छा पूरन करो सबनिकी तुमहू नृप श्रब॥
हिरनकशिपु हिरनाद्धहू, प्रिपतामहँ तुमरे भये।
लड़े विष्णुतैं समरमहँ, नाम श्रमर जग करि गये॥

हिरंखाच्च नहिँ समरमाँहिँ काहूतैं हार्यो।
विनकें विष्णु वराह कपटतैं ताकूँ मार्यो॥
हिर हिन मये हताश पराजित श्रापुहिँ मान्यो।
वन्धु मृत्यु सुनि हिरनकशिपुने सर सन्वान्यो॥
चले विष्णुतै लड़न हित, सोवततैं श्रीपित जगे।
देखि वीरके तेजकूँ, तिज शैया पुरतैं भगे॥

नहीं दुबिकिवे जोग ठौर देख्यो श्रीपित जब । घार स्ट्मतनु श्रमुर दृदयमहँ प्रविशे डिर तब ॥ . खोजे स्वर्ग पताल भूमिपै पतो न पायो । समुिक भगोड़ो छोड़ि लौटि श्रपने घर श्रायो ॥ तुम उपजे तिहि बंशमहँ, विश्वविदित रणघीर हो । याचक इच्छा कल्पतरु, सब दानिनिमहँ वीर हो ॥ राजन् ! तुमते तिनिक भूमि हों श्रायो याचन ।
केवल जपके हेतु लगे जामें सुख श्रासन ।।
दान ग्रहन श्रिति श्रघम तक निर्वाह करन हित ।
लैवेमें निहं दोष श्रिषिक तृष्णा है निन्दित ।।
केवल श्रपने पाँइते, तीनि पैर पृथिबी चहूँ ।
श्रिषिक लेउँ निहं एक हग, सत्य सत्य भूपति कहूँ ॥

हैंसि बिल बोले—वटो ! बात वृद्धिनवत भाखो ।
किन्तु स्वार्थमहें बुद्धि तिनक बामन निहें राखो ।।
मोकूँ करि सन्तुष्ट तीनि पग पृथिवी भिच्चा ।
माँगी, मानों मिली नहीं स्वारयकी शिचा ।।
कपटो बदु बोले—बिमो, हौं लोभी बामन नहीं ।
दुरत देहु संदेह मन, फिर नाहीं करदैं कहीं ॥

इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें वामन याचना नामक ग्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



### श्रथ द्वादशोऽध्यायः

#### [ १२ ]

दोहा—कपटी बामनको कपट, निह समुक्ते बिलराज ।
देन तीनि डग भूमिमें, तिनि ग्रित लागी लाज ।।
छुप्पय—ले सुवर्ण जलपात्र कहें बिलि—ग्रुच्छा लीजे।
ग्रुक्त बीचमह रोिक कहें—नृप ! भूमि न दीजे ।।
यह बटु बामन नहीं बदिलकों बेष बनायो।
कमलापित यह बिष्णु कपटतें ठिगिबे ग्रायौ।।
जब फैलावे पैर जिह, बटु बिराट बनि जायगो।
राज्यभ्रष्ट ग्रसुरिन करै, ग्रामरिन ग्राविप बनायगो।

वर्मभी ह बिल कहैं — गुरो ! च्यों पाप कमार्वे । .

दान धर्ममहें व्यरथ आपु रोड़ा अटकार्वे ।।

वैसे ही बटु सकुचि बहुत धन दान न चार्ये ।

उल्टी पट्टी तऊ आपु पुनि मोइ पढ़ार्ये ।।

मई कहावत सत्य यह, को प्रसिद्ध जग बात है ।

बामन बामनकूँ लखै, कूकर वत गुर्रात है ।।

बोले शुक्राचार्य—ब्यर्थ तू बात बनावै। धर्म मर्म बिनु लखे मोइ उपदेश सिखावै।। श्रर्थबृद्धि, यश, मोग, धर्म श्रद स्वजन हेतु नर। करै द्रव्य व्यय सदाग्रहोको यह मग सुखकर।। श्रस्न वस्र बिनु नारि श्रद, बालक भूखे घर मरें। करें दान यश हेतु जे, बुध तिनकी निन्दा करें।। घरमहँ बालक नारि मातु पितु तिनकें भाई ।

बिनु पूछे जो दान करें सो पाप कमाई ।।

बोले बिल —गुरुदेव ! दान दै दीन्हों मनतें ।

ग्राब कस सूठो बनूँ ब्रह्मचारी बामनतें ।।

कहिके देऊँ दान निहं, तो पीछे पछिताउँगो ।
दोषी हों है जाउँगो, ग्रान्त नरकमहँ जाउँगो ।।

सुनिक शुकाचार्य कहैं—त् धर्म न जानें।
धर्म तत्त्व श्रिति गृद्ध विज्ञ नर ही पहिचानें।।
हाँ देंगे, ये बचन, श्रश्यं ब्यापकके द्योतक।
सदा कहें निहं देहिं धर्म यशके ये शोषक।।
बिनु बिचार दे देहिं जे, ते पीछे, माँगत फिरहिँ।
ऐसे दाताकूँ सदा, मिन्नुक नित पीड़ित करहिँ।।

नहीं सर्वथा करैन निज सर्वस्व गॅमावै।
मिजुक ग्रावैं देइ कछू कछु टाल बतावै॥
ग्रपनी वृत्ति बचाय बित्त सम करै दान नित।
लोक ग्रौर परलोकमाँहिँ राखै ग्रपनो चित॥
रज्ञा तन धनकी करै, सदा सत्य बोले बचन।
कहुँ ग्रसत्य बोले बिबश, है प्रसंगवस बिज्ञजन॥

हँसीखेलमहँ श्रीर कामिनीक्रीड़ा माहीं। होहि जीविकानाश प्रान काहूके जाहीं।। निज प्रातनिके हेतु त्रिप्र गौ रच्चा होते। तो विशेष नहिँदोष सत्यक् यदि नर खोते॥ मातु पिता श्रित वृद्ध हैं, बालक श्रित श्रज्ञान हैं। जस तस प्राननिक् रखें, मुख्य देहमहँ प्रान है॥ होहि स्वार्थ निहं नाश काम मुखहू बचि जावै।
बाधा काहू माँति जीविकामहँ निहं आवै॥
होहि न अपयश जगतमाँहिँ कुत्सित कामनितें।
यहोधमें है जिही शास्त्र सम्मत बचननितें॥
हाथ पाँवक् बचानों, मूँजीक् टरकावनों।
कछु असत्य कछु सत्यतें, अपनो काम चलावनो॥

सुनि बिल बोले बीर बचन गुरुतें सकुचाई।
भगवन्! सुन्दर स्वार्थ सिद्ध हित नीति बताई।।
किन्तु लोम बश देव! सत्यकूँ कैसे त्यागूँ।
कैसे रिपु ललकारि, युद्धते डरिकें मागूँ॥
हाँ कहि ना करिबी नहीं, दितिकुलके अनुरूप बिह।
पिता प्रान दिच हित दये, प्रन नहिं छुँड्यो पितामह॥

शिवि दघीचिने तजे प्रान दुस्त्यज हू परिहत ।

भूमि स्रादि स्रिति तुच्छ मोग बगके जे परिमत ॥

नाशवान घन, घरा, विश्वके सबिहें पदारथ ।

स्रविनाशी यश एक यही जग जीवन स्वारथ ॥

सहज शत्रु सँग शूरता—सहित समरमहँ मरन है ।

किन्तु पात्रकूँ प्रेमयुत, द्रव्य दैन स्रिति कठिन है ॥

यदि ये हैं भगवान विष्णु सब जगके पालक । वेष बदिल विश्वेश बने बदु बौने बालक ।। तो चिन्ताको कौन बात ये मखके स्वामी । जो जे चाहें करें श्रिललपित श्रन्तरयामी ।। सब साधनको यही फल, होहि कृष्ण पद मुहद्दमित । यह मेरो सौभाग्य श्रित, याचन श्राये विश्वपित ।। बिप्र बेषतें दंड देहिँ वा मोकूँ मारैं।
ग्रथवा घन ग्रह राज्य छोनिकें देश निकारैं।।
दीयो जो कछु दान करौं निह फिरि हों नाहीं।
घन तो ग्रावत जात रहै कीरित जगमाहीं।।
चाहें बामन बिप्र हों, शत्रु होहि ग्रथवा मुहुद।
देहुँ तीन डग भूमि ग्रब, पग लघु हों ग्रथवा बृहद।।

लिख बिलकी हठ शुक्त कीघ किर बोले बानी।

ग्रिरे मंदमित ! मूर्ज ! ग्रिज ! गंडितमानी।।

साधारण द्विज मिल्लु मोइ निज ग्राश्रित जानें।

करे उपेचा ग्रधम बात मेरी निहं मानें।।

जा तेरो ऐश्वर्य घन, छिनमहँ सब निस जाइगो।

गुरु ग्राज्ञा श्रवहेलना—को फल ग्रब त्पाइगो।।

इति श्रीभागवत चिरतके चतुर्थाहमें बिल शुक्राचार्य सम्वाद

नामक बारहवाँ ग्रध्याय समाप्त।



### अथ त्रयोदशोऽध्यायः

### [ १३ ]

भये देव प्रतिकूल भाग्यने पलटो खायो।
कहाँ इन्द्रपन श्रटल करनिहत यज्ञ रचायो।।
गुक्ने दोयो शाप पाप पूरवके प्रकटे।
तक न विचलित भये दान दैक्कें निहं पलटे।।
श्रपंने जाने जीव सब, कारज मुखकर ही करिहं।
किन्तु दैववश होहिं फल, हाय इवन करतहु जरिहें।

बल कुरा लै संकल्प पब्यो भू बामन दीन्हीं।
नन्हें नन्हें हाथ बढ़ाये वदु लै लीन्हीं।।
अब पुनि बामन बढ़े लोमबरा पग फैलाये।
उनके तनमहें भूमि दिशा नम सबहिं समाये।।
भुवन चतुरदश भूत सब, काल करम मनु इन्द्रसुर।
बदु बामनके देहमहें, चिकत होहिं निरलहें असुर।।

शुक बचन प्रत्यच्च मये बदु बामन बाढ़े।

श्रद्भुत श्रनुपम रूप श्रमुर सब निरखे ठाढ़े।।

दंड कमंडलु त्यागि श्रस्त श्रायुष निज धारे।

लिख विराटक् कप श्रमुर सब मयके मारे।।

चक्रसुदरशन, धनुष, सर, गदा, खड्ग बारन किये।

ढाल, शङ्क, कीड़ाकमल, श्राठहुँ हाथनिमहँ लिये।।

पूर्ती जनु कन्नर श्रष्ट कर शस्त्र विराजै। श्रंगद कुंडल मुकुट मेलला श्रंगनि भ्राजै। भ्रमर निकर गुझायमान बनमाला सुन्दर। मधु लोलुप मधु पियें गान कर मादक मधुकर॥ लम्ब तड्झे बिश्वमय, बने बिष्णु वामन छली। जब नापैं पगतैं मही, सो शोभा श्रति ई मली॥

सागर कानन शैल नदी, नद, सर निरम्तरिनी।
सात भूमि पाताल सहित सबरी यह धरनी।।
बिलाकी जहाँ लिगि भूमि नापि बामनने लीन्हीं।
फैलाये पग विश्वद पाद अन्तरगत कीन्हीं।।
कायातें आकाशकूँ, अष्ट करनितें अष्ट दिशि।
गयो द्वितिय पद स्वर्गमहँ, जन तप सत्यहुमें प्रविशि।।

फोर्यो श्रंडकटाइ चरन नख पार गयो जब।
वही सिंत्रज्ञिशे घार कमण्डलु निधि घारी तन।।
निष्णुपदी पुनि मई पखारे पद श्रीहरिके।
श्रीगंगाजी चलीं भूमिपै नहीं उत्तरिके।।
श्रतयोजनपै बैठिकें, जे गंगा गंगा कहिं।
ते नर पार्वे परम पद, भूखे नंगे नहिं रहिं।।

जग जननी माँ गङ्ग ! श्रंग श्रँग सुख सरसावें । मन पुलिकत पयपान लहर ल ल हिय हरसावें ॥ पाप पहाड़ दहाय पुरायको पोत उठावें । तापै चढ़ि माँ ! भक्त सहज भवनिषि तरि जावें ॥ प्रमु पद-रज तुलसी सहित, ब्रह्म कमंडलुतें निकसि । सब स्वर्गनि पावन करति, गिरि भू पुनि जलनिषि प्रविसि ॥ द्वै डगतें जग नापि बने पुनि हरि बदुबालक । बिल छल सबई दैत्य मये क्रोधित पुरपालक ।। मारौ, यह द्विज नाहिं बिष्णु छिलिया ऋषुरारी । स्वामीक् छिलि ढगी सबिं सम्पत्ति हमारी ॥ जीवित जान न पाइ जिह, ऋब यमपुरको मग गहै । क्रोबित ऋषुरनितै विहेंसि, महा मनस्वी बिल कहै ।।

श्ररे श्रमुरगन ! बात मुनो, मित शस्त्र चलाश्रो । श्रममय लिल तुम तुरत लौटि रनतैं सब जाश्रो ।। समय सबल ही करै-करें दुरबल वह माई । काल जनित यह विपति, श्रमुरकुलपे श्रव श्राई ॥ मन्त्र, बुद्धि श्रक दुर्गबल, श्रव न काम कछु करिक्ने । बनि विराट बटु विप्रवर, सरबसु हमरो हरिक्ने ॥

सुनिकें बिलकी बात लौटि सुरिए सब आये।
बाद बिबाद न बढ़े असुर पाताल पठाये।।
अच्युत आश्रय समुिक गरुड़ बिल बाँचे बरबस।
जगमहें हाहाकार मच्यो हिर छीन्यों सरबस।।
चिलत चित्त बिल निहें भये, हर्यो बिब्सुने सुवन घन।
लिख लिजत बिलतें बिहेंसि, बदु बामन बोले बचन।।

हे दानिनिमहँ श्रेष्ठ ! तीनि पग पृथिवी दीन्हीं।
प्रथम पादतै स्वर्ग द्वितियतै भू सब स्नीन्हीं।।
तीसर पगके हेतु श्रवनि कहुँ श्रवत बताश्रो।
करो प्रतिशा पूर्ण नहीं नरकिनमहँ बाश्रो।।
दान प्रतिशा प्रथम करि, पुनि पूरी जे निहं करहिं।
ते पापी पामर पुरुष, सब नरकिनके दुख सहिं।।
२३ फ॰

कनक सरिस बिल बहुत दुसह दुख अनल तपाये।
परि न व्यथित बिल मये मनस्वी निह घनराये।।
बोले—हे विश्वेश! सत्यतें निह मुख मोरू ।
तीन पैरकी करी प्रतिशा ताहि न तोरू ।।
तीसर पग मम सिर घरो, बिना बात बदु च्यों लड़ी।
दान बस्तुकी अप्रेचा, दाता तो सब विधि बड़ी।।

हो हिर माता पिता सुद्धद सर्वस्व हमारे।
पकरि पितामह तरे पोत पदपदुम तिहारे॥
बन्धनतें निहं डरों नरकतें भय निहं प्रभुवर।
स्वामी देवे दंड होहि सेवककूँ सुखकर॥
वैर भावतें भक्ति करि, तरे असंख्यनि असुरगन।
जग सुख मोग्यो अंतमहँ, खह्यो परमपट त्यागि तन॥

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थोहर्मे बलिबन्धन नामक तेरहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

# श्रथ चतुर्दशोऽध्यायः

#### [ 88 ]

खुप्लय—बिल बामन बतराहेँ भये प्रहलाद उदित रिं ।

ग्रह ननयन पट पीत कृष्ण तनु ग्रिति मनहर छि ।।

निरिल पितामहेँ नेह नीर बिल नयनिन छायौ ।

पूजा कैसें करिहेँ वैंधे ही शीश नवायौ ॥

बिल सिकुर्यो संकोच बश, बामन हिर सन्मुख खरे ।

पुलित तनु प्रहलाद जी, है प्रसन्न प्रमु पग परे ॥

पुनि बोले प्रह्लाद—प्रमो ! यह अति मल कीन्हों । दयो इन्द्रपद आपु आपु ही पुनि हिर लीन्हों ।। धन बैमवमें कहा होहि तब चरनिमहें रिते । धन मदमहें मदमत्त करें नर अध अति नितप्रति ।। विनती करि प्रहलाद जो, पुनि कीयो चरनि नमन । तब बिन्ध्याविल बिलिप्रिया, बिनय सिहत बोली बचन ।।

करता भरता श्रीर जगतके इरता तुम इरि । श्रज्ञ सहें दुख ब्यर्थ राज घनमहें ममता करि ॥ का इम दीयो देव ! श्रापु श्रापनो स्वीकार्यो । यों कहि बैठी सती फेरि विधि बचन उचार्यो ॥ बिधि बोले-विश्वेश विभु, बिल सरवसु श्ररपन कियो । फिर उदार यश श्रमुरकूँ, बंधन किर च्यों दुख दियो ॥ बिधिके सुनिकें बचन कहें हरि हँसिके बानी।
ब्रह्मन्! तुम सर्वेश वेदवित् पंडित शानी।।
जनम, करम, ऐरवर्य, श्रवस्था श्रव सुन्दर तन।
विद्या घन ये सबहिं प्रशंसित जगमें हैं गुन।।
इन सबमहँ मद रहतु है, धनमद श्रितही प्रबलतम।
धनमदमहँ उनमत्त नर, नेत्र सहित हू श्रंघ सम।।

श्रपने श्रागे घनी गनिह निहें काहू जनकूँ।
बढ़ें लामतें लोभ पाप करि जोरे घनकूँ।।
तातें जापे कृपा करहुँ हों सब मदहारी।
नासूँ घन ऐश्वर्य बनाऊँ ताहि भिखारी।।
घन, पशु, पुत्र, कलत्र जे, करें बिघन हरि भजनमहँ।
देखि सकहुँ निहं तिनिहं हों, नासि लेउँ निज शरनमहँ।।

जे जन सब कछु त्यागि शरन मेरीमहँ श्रावें।
ते तिज सब श्रिममान निरन्तर मम गुन गावें।।
जाति बरन श्रिममान करें निहें घनमहँ ममता।
परिहतमहँ नित निरत तजें सब मद उद्धतता।।
त्यांगि मान मद सबनिमहँ, निरखें श्री भगवान हैं।
सब श्रानर्थके मूल ये, मिथ्या ही श्रिभिमान हैं।

माया मोहित जीव जगतमहँ मुख दुख देखें।
किन्तु मक्त सबमाँहिँ निरन्तर मोकूँ पेखें॥
हरि जस राखें रहें खवावें जो सो खावें।
राखें जहँ रहि जायँ विष्णु बाँधें बाँध जावें॥
ऐसी जिनकी मति सदा, कृपा प्रतीचा नित करहिं।
परम अनुप्रहपात्र मम, ते भवसागरतें तरहिं॥

ब्रह्मन् ! बर्लिने जीति लई दुर्जय मम माया ! अजर अपर ह गई कीर्ति अद इनकी काया !! घन सम्पतितें हीन बँघे बन्धनमहेँ भूपति । करे तिरस्कृत सुरिन यातना हू दीन्हीं अति ।! दयो भयङ्कर शाप गुरु, जाति बन्धु सब ति गये । छल करिकें सरबसु हर्यो, तोऊ बिचलित नहिं मये ॥

यों विधिक्ँ समुक्ताइ कहें बिलतें बामन हरि।
इन्द्रसेन उपवर्ष ! करो मम आयमु सिर घरि ॥
सुतल लोकमहँ बसौ दिब्य होवें तब सब आँग ।
द्वारपाल बनि रहूँ द्वारपे हीं तुम्हरे सँग ॥
भक्तानुग्रह निरिल बिल, बोले हैं गद्गद बचन ।
अनुकम्पा अनुपम करी, हे अञ्चुत ! अशरनशरन ॥

पुनि हरि श्रायसु पाइ शुक्र मख पूर्ण करायौ ।
बिल बामनको सुयश बिहँसि बिल गुरुने गायौ ।।
यों करि सरबसु दान दैत्यपति श्रिति हरषाये ।
जगवन्धनकूँ, तोरि बिष्णु श्राधीन बनाये ॥
श्रागे करि प्रहलादकूँ, जाति बन्धु सब सँग लये ।
रचक प्रसु वामन बने, सुतल लोककूँ चिल दये ।।

दोहा—रहें सुतलमें बिल सतत, आगे होवें इन्द्र। जिनके द्वारे छुरीलै, निवसिंहें नित्य उपेन्द्र।।

छुप्पय—बिल के द्वारे द्वारपाल बिन बसैं जगत्पति।
बिल विरुद्ध जे होहिं करैं तिनकी ते दुरगति।।
इक दिन रावन जाइ कहे बिलतें बल गरबित।
विष्णु विजय हौं करूँ काज कीयो जिनि निन्दित।।
बिल बोले—पितु पितामह, हिरनकशिपु हरिसँग लरे।
श्री नरहरि बनि विष्णुने, हने कान कुंडल गिरे॥

मृतक श्रमुरके प्रथम जाइ कुन्डलहिं उठाश्रो।
तब उन हरितें लड़न हेतु तिनके दिँग जाश्रो।।
दसतैं मस नहीं मयो लगायो रावन बल सब।
हैंसि बोले बिल-बीर! बिष्णु बल कर्छु समुक्ते श्रव।।
जा कुन्डलकूँ कानमहँ, जे पहिनत ते हने हरि।
बिजय प्राप्त कैसे करो, तिनि प्रभुतैं तुम युद्ध करि।।

बिल बामनको बिलय चिरित यह नृपवर ! गायो ।

श्रव तक बिल को सुयश चतुरदश भुवनिन छायौ ।।

सुतल लोक बिल गये बिष्णु नित वहाँ विराजैं ।

बिल बैभवकूँ निरिल श्रमर सुरपितहू लाजैं ॥

यों बिल छिलिके बिष्णुने, स्वर्ग-राज्य देविन दयो ।

श्रदिति कामना पूर्ण किर, पुनि उपेन्द्र पदहू लह्यो ।।

इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें उपेन्द्रावतार नामक चौद्हवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### त्रथ पश्चदशोऽघ्यायः

### [ \$# ]

विविध वेष वपु घारि विष्णु विश्वेशवर बिहरें।
रहें सदा रिव किन्तु कहें नर—सूर्ज निकरें।।
किन्छु मज़्छु बाराह कबहुँ नरहिर तंनु घारें।
साधुनि रह्या करें दैत्य दानव खल मारें।।
लोक विनिन्दित मत्स्य तनु, लीलातें श्री हिर वर्यौ।
प्रलय सरिस घूमत फिरे, गो द्विज सुर कारज कर्यौ।।

बोले शुकर्ते नृपति—मत्स्य प्रभु चरित सुनावें।
च्यों हरि ऐसे विश्व विनिन्दित वेष बनावें॥
शुक हँसि बोले—भूप! बिक्यु घटघटके बासी।
बन्दित निन्दित कछु न बिश्वपति झज श्रविनासी॥
धेनु, बिप्र, सुर, संत झक, बेदनिकी रच्चा निमित।
धर्म श्रर्थ रच्चित रहें, घारै तनु जग हित झजित॥

घरम मूल भगवान घरम घरनीकूँ घारें।
जगमहँ होहिं न घम मातु संतातकूँ मारें।।
हदतर रिच्चत घम करै रच्चककी रचा।
लैकें हरि ग्रवतार घमकी देवें शिचा॥
सत्य सनातन घमकी, प्रभु युग युग रच्चा करत।
जलचर यलचर गगनचर, धम हेतु हरितनु घरत॥

प्रथम एकरस रह्यो घरम सत्युग ही होवै।

किन्तु कपट व्यवहार नित्यता नरकी खोवै।।

पिप्पत्वादि मुनि पत्नि परीच्वा लई घरम जब।

कहे ऋटपटे बचन सती ऋति कुद्ध मई तब।।

पतिव्रताके शाप वश, घर्म बुद्धिच्चययुत मये।

त्रेता, द्वापर, सत्य, कलि, तबईतें युग बनि गये॥

होहि घर्मकी हानि तबहिं हरि प्रकटित होनें। तानि दुपट्टा अन्य समय पयनिषिमहें सोनें।। जब जस अवसर लखें तबहिं तस वेंष बनानें। नाना लीला करें वेद हू पार न पानें।। नैमित्तिक लय जब भयो, ब्रह्माजी निद्रित भये। सत्यब्रत राजिं हित, श्रीहरि मछुली बनि गये।।

कृतमालामहँ करिं द्रविखपित जलतें तरपन।
श्रिष्ठालिमहँ लघु मत्स्य निरित्व कीयो जल श्रिरपन ।।
मछली हैकें दीन कहे—नृप!रज्ञा कीजै। श्र श्राई दुमरी शरन सत्यव्रत! श्राश्रय दीजै।।
दीन बचन सुनि लाइ नृप, कलश रखी सो बिंद गई।
नाद, सरोवर, तालमहँ, धरी तहाँ लम्बी मई।।

एक दिवसमहँ मत्स्य बढ़ियो तृप चिकत भये श्रित । बाढ़े छिन छिन माँहिँ वृद्धिकी श्रित श्रद्भुति गति ।। शतयोजन सर घेरि खियो निहं बृद्धि क्की जब । हैकें श्रितिही दीन भीन तृपतें बोली तब ।। तृप ! निर्बाह न होहि मम, सर छोटो हों बड़ी बहु । कैसे जीवित रह सकूँ, सोचि समुफ्ति भूपति कहहु ।। विस्मित नृपवर भये बिहँसिकें बोले बानी।
नहीं मत्स्य हैं आपु विष्णु अव्यय हों जानी।।
काहे कारन धर्यो रूप मछ्जीको प्रभुवर।
नित नवलीला करो भक्त भयहारी सुलकर।।
हिर हँसि बोले—सात दिन, महँ होवै त्रैलोक्य लय।
एक होंहिं सातहुँ उदिध, जगत होहि सब सिल्लमय।।

मम इच्छातें तरिन निकट इक दुमरे आवे। सप्तिषिनिके संग चढ़ावे दुमिहं बचावे॥ बासुकि वरत बनाइ सींग मेरेमहँ बाँघो। जल विहार मम संग करो परमारथ साघो॥ किह हरि अन्तरिहत भये, करें प्रतीद्धा भूप अव। अति उत्कंठा हिय बढ़ी, आवे नौका दिव्य कव॥

सात दिवस जब भये भई पृथिवी जलमय सब ।

ग्राई नौका एक ऋषिनि सँग चढ़े भूप तब ।।

बाँधी शफरी सींग प्रलय जलमहँ विचरैं हरि ।

पूछे पावन प्रश्न नृपतिने ग्राति विनती करि ।।

जो जगमय जगतें पृथक, देहिं ज्ञान गुरु रूप घरि ।

गुरुके गुरु हरि हो तुमहिं, नाम सुमिरि बहु गये तरि ॥

देहिं मोइ उपदेश जगतगुरु सबके स्वामी।
देहिं ज्ञान का अज्ञ अंध नर लोमो कामी।।
परमदेव, गुरु, पिता, सुद्धद सम्बन्धी सब तुम।
छाँडि जगतकी आश शरन आये तुमरी इम।।
सुनत नृपतिके बचन हरि, मुस्काये प्रमुदित मये।
फिर भूपति सब ऋषिनिके, प्रश्निके उत्तर देथे।।

जगमहँ मत्स्यपुराण कहैं पंडित जन जाकूँ।
ते नरं प्रमुपद पाहिं पढ़ें श्रद्धाते वाकूँ॥
यों विश्वंमर विष्णु रूप मछ्जीको धार्यो।
इयग्रीय खल दैत्य पकरि पाताल पछार्यो॥
मक्त भूप रच्चा करी, ज्ञान ऋषिनिके सँग दयो।
सुनत मोइतम निस गयो, तति हुन मय मय मिग गयो॥

परम पुरायप्रद मस्त्यचरित जे सुनै सुनार्वे।
प्रभु पद प्रकटे प्रेम परमपद ते नर पार्वे।।
सुनि शफरी हरि चरित परीचित ऋति हरषाये।
कथा प्रसंग चलाय, सामयिक बचन सुनाये।।
तेरह मन्वन्तर कथा, नाथ कृपा करिकें कही।
वैवस्वत मनु वंशको कहहु कथा जो बचि रही।।

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहर्मे मत्स्यावतार नामक पन्द्रहर्वीं श्रध्याय समाप्त । (मासिक पारायण सोलहर्वे दिनका विश्राम)



#### श्रथ षोडशोऽध्यायः

# [ १६ ]

वोले श्री शुक शाद्धदेव मनुबंश सुनहु श्रव।
महाकल्प पश्चात् शयन सर्वेश करें जब।।
होहिं निशाको श्रंत नामितें प्रकटे पंकज।
तातें श्रह्मा होहिं चतुर्मुख कमलासन श्रज।।
मनतें पुत्र मरीचि सुनि, तिनिके कश्यप प्रजापति।
विवस्वान तिनके तनय, जिनको जगमहें तेज श्रति।।

बिवश्वानके पुत्र मये श्रीबैवस्वत मनु।
तिनतें श्रद्धा माँहिं मये दश सुत इन्द्रिय जनु॥
इन्द्राक्, शर्याति, दृष्टि श्रुक धृष्ट, नमग, कवि।
दृग करूष निरसन्त पृषष्रहु बंश विदित रवि॥
इन सबके पहले मये, सुत सुद्युग्न बिचित्र श्राति।
नरतें नारो बनि गये, है विचित्र श्रीशम्सु गति॥

श्राद्धदेव सुतहीन यज्ञ पुत्रेष्टि करायौ । मुनि बसिष्ट श्राचार्य यज्ञको साज सजायौ ॥ रानी इच्छा करी पुत्र निहं पुत्री होवै । होता श्राहुति दई लोम संकल्पिह खोवै ॥ इला नाम कन्या मई, मनु मनमहँ चिन्तित भये । गुरुसन बोले दुखित है, मंत्र व्यर्थ च्यों है गये ॥

मुनि बसिष्ठ धरि ध्यान कहैं—सब ज्ञान भयो अब । रानी सम्मति मान कर्यो होता कौतुक सब।। किन्तु न तृप घवराउ मंत्रवल देखो मेरो। करि पुत्रीते पुत्र करीं हों कारज तेरो।। यों कहि प्रभु बिनती करी, है प्रसन्न हरि वर दयो। सुता इता सुनि कृपातें, पुनि सुद्युम्न कुमर भयो॥ एक दिवस सुद्युम्न सेंन सिन मृगया खेलन । होहि अश्व असवार गयो सँग सचिवनिके बन।। मृग लिल पीछो कर्यो अरुव अपनो दौरायौ। गिरि सुमेर दिँग खराड इलावृतमहँ नृप श्रायौ ॥ परी दृष्टि जब देह पै, नरतें नारी बनि गये। परम चिकत इत उत लखत, सब घोड़ा घोड़ी भये।। पूछें रूप-गुर ! रूपति भये च्यों नारी नरतें । अद्भुत देश प्रभाव भयो जिह किनके बरतें।। हँ सिकेँ श्रीशुक कहें -- भूप श्रचरज मित मानों। क्रीड़ाभूमि भवानीपतिकी जानों।। जगकुँ मेर निकट स्त्रति सुधर बन, जहँ मतर मतर मतरना भतरहिं। उमा संग तहँ कपरदी, कमनीया क्रीड़ा करहिं॥ शिव दरशनके हेतु तहाँ इक दिन बहु ऋषि मुनि। श्राये सोचत होहिं कृतारथ शिव शिचा सुनि।। किन्तु प्रिया सँग करें रमण कामारि उमापति। श्रङ्क बिराजें उमा बिबम्ना चित प्रसन्न श्रति ॥ दादीवाले ऋषिनि लखि, पारवती लज्जित मई । उठीं श्रंकतें तुरत ई, बता श्रोटमहॅं छिपि गईं।। इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें शिवाशिवक्रीड़ा नामक

सोलहवाँ श्रध्याय समाप्त

#### श्रथ सप्तदशोऽध्यायः

## [ १७ ]

निरिष्त रमण्को समय भये लिज्जित लीटे मुनि ।
गये समुिक ऋषि, उमा श्रङ्क पितकी बैठीं पुनि ॥
पारवती प्रिय करन हेतु शिव बोले बानी ।
श्रावत होवे नारि पुरुष इहँ कोई प्रानी ॥
श्राद्धेव-सुत भाग्यवश, भये पुरुषते नारि तहँ ।
सिखनि संग घूमत फिरत, पहुँचे बुघ तप करहिं जहँ ॥

इला कामना करी बिकृति चित बुघके आई।
नेन्न नेत्र मिलि गये सरसता हियमहँ छाई।।
बिधिवत भयो बिन्नाह इला अति मन हरषाई।
भूले बुध जप जोग भाग्यतै पत्नी पाई।।
छिन सम बीते बरष बहु, एहीधमैं महँ है निरत।
बुध प्रमुदित बनमहँ बसत, इला संग कीड़ा करत।।

पुरूरवा सुत इला प्रिया बुघकी ने बाये। नारदतें सुनि बृत्त पुरोहित सँग मनु श्राये।। कीये शिव संतुष्ट दयो बर श्रद्सुत शङ्कर। एक मास नर रहे नारि दूसरमहँ मनहर॥ लैकें सुत सुद्युम्न सँग, प्रतिष्ठानपुर चले मनु। पुरूरवा श्रतिशय सुघर, मनहर दूसर चन्द्र बनु॥ पुरुरवा ही चन्द्रवंशके पहिले थापक।
प्रतिष्ठानपुर बसें भये सुत जिन त्रय पावक।।
शौनक पूछें—सूत! चन्द्रवंशी हल कैसे ?
हला श्रौर बुघ भये सोम सम्बन्धित जैसे।।
सोमवंश क्रमकी कथा, हमकूँ सार सुनाइकें।
मेटो संशय सूतजी—कहन लगे इरषाइकें।

भये ब्रह्मसुत अत्रि चन्द्रमा जनमे तिनिके।

बिघि कीये पति सर्व अप्रोषिनि अरु विप्रनिके।।

राजसूय मख कर्यो गर्वतें सुरगुरु—दारा।

बलपूर्वक हरि लई वृहस्पति पत्नी तारा।।

देवासुर संग्राम अति, भीषण तारा हित भयो।

कमलासन परि बीचमहँ, निर्णय ताको करि दयो।।

गर्भवती गुरु नारि गर्भ निज त्याग्यो तबहीं।

मेरो मेरो करैं चन्द्र गुरु सुतिहत जबहीं।।
बालक डाँटी मातु—सत्य त् च्यों न जतावै।
तारा विधितें कही—सोम ही सुतकूँ पावै।।
निशानाथकूँ सुत दयो, बुघ ब्रह्माने नाम धरि।
चन्द्रबंश थापित कर्यो, इला संग सम्बन्ध करि।।
इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थोहमें चन्द्रवंशी सुद्युम्न चरित
नामक सन्नहवाँ श्रध्याय समाप्त।

#### ग्रथ अष्टादशोऽष्यायः

#### [ 25]

इन्त्राक् नृग श्रादि भये सुत मनुके पुनि दश ।
प्रथम पृषप्र चरित्र कहूँ फिरि श्रौरनिको यश ॥
कीये गुरु गोपाल कुमर रच्चक गाइनिक्ँ।
हिंसक श्रावै सिंह व्याप्र मारै नित तिनिक्ँ॥
एक दिना निशि धेनुकूँ, पकरि सिंह भाग्यो तहाँ।
डकराई गैया जबहाँ, लै श्रसि सो पहुँच्यो वहाँ॥

ब्याव्र न दीख्यो श्रंघकारमहँ खड्ग चलायो। भ्रमवश ब्याव्र न मर्यो घेनु सिर काटि गिरायो।। जानि दोष गुक निकट जाइ सव वृत्त सुनायो। सुनि पुनि दीयो शाप च्यतै श्रद्ध बनायो॥ कीयो नहीं बिबाइ पुनि, जीवन मर हरि ही मज्यो। वन दावानलमहँ प्रविशि, श्रंत समयमहँ तनु तज्यो॥

मतु सुत लाघु सब माँहिं नाम कृति श्रतिशय त्यागी।
राज पाट परिवार त्यागि बनि गये विरागी॥
बो करूष मतुपुत्र मये उत्तरके भूपति।
धृष्ट पुत्रते धार्ष्र मये दिज ताकी संतति॥
मतुसुत नृगके सुमति सुत, भूतज्योति तिनते भये।
नरिष्यन्तके वंशाषर, श्रागे दिज सब बनि गये॥

दिष्ट पुत्र नामाग कर्मतें बैश्य भये ते।
पुत्र भवन्दन भये चात्र कुलमाँहिँ रहे ते।।
शौनक बोले—सूत! कथा यह ब्राति ब्राचरजयुत।
कौन कर्मतें भये बैश्य नामाग दिष्ट-सुत।।
बैश्य भवन्दन पुत्रहू, पुनि चित्रय कैसे भये।
पिता बैश्य नृपतें भये, गुप्त-पुत्र नृप बनि गये।।

मुनि शौनक के बचन सूत हैंसि बोले बानी।
बैश्य सुता इक हती रूप यौबनकी खानी।।
हिष्ट परी नामाग बैश्यतै कन्या माँगी।
नृपति वैश्य श्रद द्विजनि बात श्रिति श्रुनुचित लागी।।
बलपूर्वक कन्या हरी, पिता पुत्रको रन भयो।
बैश्य बनायो मुनिनि सुत, भूप भलन्दन बनि गयो।।

मातु भलन्दन पुत्र पठायो गोपालन हित।
गयो नीप मुनि निकट वैश्य बनिवेतै दुःखित।।
नीप सिखाये ऋस्त्र युद्ध भाइनितै कीन्हों।
करे पराजित बन्धु राज्य पुनि ऋपनो लीन्हों।।
भये भलन्दन भूमिपति, सुमित चरित पत्नी कहे।
ऋति ऋग्रमह पितुतै कर्यो, बने न नृप वैश्यहि रहे।।

बत्सप्रीति सुत भये भलन्दनके उत्साही। दानव हन्यो कुष्णम्भ बिदूर्थ कन्या ब्याही।। सुदावतीतै भये पुत्र बारह तेजस्वी। ज्येष्ठ श्रेष्ठ चप प्रांशु जगत्महें भये यशस्वी॥ भये प्रांसुके प्रमति सुत, उनके पुत्र खनित्र हैं। श्रुति पवित्र जगमहें बिदित, तिनके चार चरित्र हैं।। 0

रूप खनित्र श्रांति विनयशोल सेवक बृद्धनिके । शौरि, उदाबसु, सुनय, महारथ आता उनिके ॥ चारि दिशनिको राज दयो चारिहु माइनिक्ट् । स्त्रयं बने सम्राट प्राण् सम मानें तिनक्ट् ॥ शौरि सचिवने द्रोहबश, बन्धुनिमहँ विग्रह करी। शौरि सिखायो बन्धु हति, हरहु राज्य जड़ मति हरी॥

शौरि लोभ बश भयो दुष्ट मंत्री मित मानी।
श्रान्य बन्धु हू फोरि पुरोहित सब श्राज्ञानी।।
चारिहु मिलि श्राभिचार भयक्कर मारण कीन्हों।
प्रकटी कृत्या चारि सबनिक्ँ दरशन दीन्हों।।
बोले—जाइ खनित्रक्ँ, मारो प्रमुदित सब मईं।
लै त्रिश्रुल गर्जन करति, तृप खनित्रके दिँग गईं।।

निरिष्त नृपित श्रिति तेज हरीं कृत्या घनराईं।
नृप तनु परस्यो नहीं लौटि तिनहींपे श्राईं।।
सिहत पुरोहित चारि विश्ववेदी हू मार्यो।
सुनि खनित्र सब वृत्त राज तिज बनहिं सिधार्यो॥
चाज्ञष पुत्र खनित्रके, चाज्जुषके सुत विविद्यति।
रम्म विविद्यतिके मये, तिनि खनिनेत्र हु भूमिपति॥

कौन त्यति खनिनेत्र सिंस मख करे कराने । कौन इन्द्र करि तुष्ट करन्यम सम सुतःपाने ।। शत्रु सैन्य करि दाइ करन्यम भूप कहाये । वीर्यचन्द्र तृप सुता स्वयम्बरते वरि साये ॥ पुत्र श्रवीद्धित तासुके, गर्भमाँ हिँ पैदा मये । सूर्ववंशमहँ एकतें, एक ख्याति तृप है गये ॥ २४ फ॰ भयो ,करन्यम पुत्र नृपति दैवज्ञ बुलाये।
सप्तम गुरु श्रव शुक्र चन्द्र चौथे बतलाये।।
सूर्य शनैश्चर भौम श्रवीचित है यह बालक।
पारंगत परमार्थ पूर्ण पृथिवीको पालक॥
ग्रह फल सुनि नृप सुदित मन, विप्रनिको श्रादर कर्यो।
रिव शनि मङ्गलतें श्रवल, नाम श्रवीचित नृप धरयो॥



भये श्रवीचित युवक करन्धमके सुत प्यारे। वैदिश नृपकी सुता स्वयम्बर माँहि सिधारे॥

कन्या लै जयपाल कुपरके दिँग जन आई। बलपूर्वक सो पकरि अमीद्वित रथ बैठाई।। सब तृप मिलि पकरे कुमर, आइ छुड़ाये पिता जन। कन्या दई विशाल जन, नहिं स्त्रीकारी कुपर तन ॥ नहिँ कन्या बर बर्यो तपस्यामहँ चित दीयो। इत ब्रत बीरा मातु किमिच्छक सुत हित कीयो।। पितुने माँगी भोख पौत्रकी सुत स्वीकारी। तोरि प्रतिज्ञा बरी कुमरने राजकुमारी॥



कुमर श्रीर वैशालिनी, धर्मसूत्रमहँ विधि गये। गये लोक गन्धर्वमहँ, सुत मक्त तिनके भये।।

दयो करन्यम राज अवीच्ति नहिं स्वीकार्यो । राज्य कहेँ नहिँ कबहुँ समर राजुनितें हार्यो ॥ राजा करे मक्त करन्यम बनहिँ सिधारे । नागिन मुनि गन डसे मक्तने रास्त्र सम्हारे ॥ नाग अवीच्ति शरनमहँ, गये अभय तिनकूँ दई । सुत पितुमहँ अहि विषयपै, तनातनी भारी भई ।

तृप नागिनके हेतु श्रस्त्र संवर्तक छोड्यो।
पिता कर्यो श्रित कोप न सुत रनतें मुख मोर्यो॥
पिता कर्यो श्रित कोप न सुत रनतें मुख मोर्यो॥
पितें ऋषिगन बीच श्रिहिन मुनि फेरि जिवाये।
ऐसें सुत श्रक पिता समरतें मुनिनि बचाये॥
द्रव्य दानमहँ व्यय कर्यो, बल निर्वल दुखहरनमहँ।
तृप मक्त यश श्रव तलक, छायो तीनिहु भुवनमहँ॥

सुत महत्तके पुत्र भये दम भूपति भारी।

हप दशार्णकी सुता सुक्ष्दरी सुमना प्यारी।।

बरे स्वयंत्ररमाँहिँ अन्य कामी लखचाये।

सब मिलि कन्या हरी कुमर दम नहिं घबराये।।

कर्यो युद्ध सब रिपु हने, निज बलतें बाला वरी।

बैदिक विधितें ब्याह करि, सुमना प्रिय पत्नी करी।।

नृप दमके सुत भये राज्यवर्षन तेजस्वी।
प्रजा पुत्रवत पालि भये अति भूप यशस्वी।।
रवेत बाल लिख चले मानिनी सँग बन नरपित।
प्रजा दुखित अति भई, अराषे सब मिलि दिनपित।।
बरस सहस दश रिव दई, आयु भूप रिव पुनि भजे।
सबकी निज सम आयु करि, सबने ही सँग तनु तजे।।

नृप मक्ततें नवम मये पीड़ीमहें भूपति ।
पृथिवीपति तृणविन्दु रूप गुण महें सुन्दर अति ॥
अलम्बुसा अपसरा काम वश हैकें आई ।
विधिवत कर्यो विवाह इडविडा कन्या जाई ।
सुत पुलस्य मुनि विभवा, ता दुहिताके पति बने ।
चनाध्यच उत्तर अधिप, श्री कुवेर तानें जने ॥

सुत विशाल तृण्विन्दु रूपति वैशालि बसाई ।
हेमचन्द्र सुत तासु मये जग कीरति छाई ।।
सुत तिनके धूम्राच् तासु सुत संयम श्रीयुत ।
तिनके पुत्र कृशाश्व सोमदत्तहु तिनके सुत ।।
सोमदत्तके सुमति सुत, जनमेजय तिनके मये।
यशवर्षक तृण्विन्दुके, कुलमहँ ये नृप है गये।।

इति श्रीमगवत चरितके चतुर्थोहमें पृषध्रादि मनुपुत्रचरित्र नामक ग्रठारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



# श्रथ-एकोनविंशतितमोऽध्यायः

[ 38 ]

म्तु सुत तृप सर्याते बेद शास्त्रनिके ज्ञाता।
तिनकी कन्या भई सुकन्या जग बिख्याता।।
इक दिन कन्या सहित गये तृप त्रूमन बनमहेँ।
कन्या सिखयिन संग फिरै बन प्रमुदित मनमहेँ।।

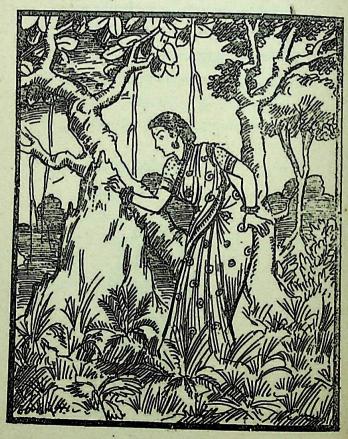

च्यवनाश्रमके निकट इक, दीमकको टीलो निरिख । चिकत मई जुगनू सरिस, दे चमकीलो बस्तु लिख ।।

यौवनको उन्माद कुत्इल कन्या उरमहँ।

उत्सुकता शमनार्थ लये दें कंटक करमहँ।।

श्राँ खिनि द्ये चुमोइ बही धारा शोणितकी।

डरी मगी लखि रक्त बढ़ी व्याकुलता चितकी।।

इत मुनिवरके कोपतें, सैनिक सब ब्याकुल मये।
वेग कक्यो मलमूत्रको, मृतक सरिस ते हैं गये।।

लिख दैवी उत्पात च्यवनको कोप समुिक मन ।
सोचें—है यह शांत च्यवन मुनिको पावन बन ।।
पूछें नृप—उत्पात कर्यो जिनि मोहिँ वतावें ।
जानि सुकन्या कृत्य नृपति मनमहँ घवरावें ॥
दुहिता लीन्ही संगमहँ, चले तुरत मुनिके निकट ।
विकट कर्यो प्रस्ताव मुनि, हैकें बामोतें प्रकट ॥

कत्या फोरों आँखि भयो हों अन्धो भूपति।
नेत्रहीन नर जगतमाँहिं पानै दुख नितप्रति।।
घरम करम कस करूँ पुर्यपय कैसे पेखूँ।
कन्या करो प्रदान नेत्र जाकेतें देखूँ॥
सुनि नृप अति विचित्तित भये, परि क्त्या सहमत मई।
समुिक बताबत भूपने, मुनिक्ँ पुत्री दै दई॥

करिकें कन्यादान गये भूपति रज्ञघानी।
पितसेवा ही तरिन सुकन्या उत्तम मानी।।
श्रमर वैद्य इक दिवस च्यवन सुनि श्राश्रम श्राये।
करि सेन्ना सत्कार महासुनि बचन सुनाये।।

श्रित प्रसिद्ध सुरिमिष्क तुम, तौ क हों श्रित दुख सहूँ।
करों बृद्धतें युवक यिद, जो माँगो सोई दऊँ॥
कहें श्रिश्वनीकुमर—हमें हू सोम पिश्राश्रो।
सोम मखनिमहँ सदा देव पंगति वैठाश्रो॥
स्वीकारी यह बात कुंडमहँ च्यवन न्हवाये।
श्रायुर्वेद प्रभाव बृद्धतें युवक बनाये॥
भये एकसे तीन नर, बिनय सुकन्याने करी।
श्रित प्रसन्न हैं सुरिभिषक, च्यवन दये माया हरी॥

करिकें मुनिक्ँ तकन गये कजहा पुर जबहीं।
श्राये नृप सर्याति च्यवनमुनि श्राश्रम तबहीं।।
तक्या निकट निज सुता निरिख नृप श्राति दुख पायौ।
हैं प्रसन्न वृत्तान्त सुकत्या सन्न समुम्कायौ।।
सुता बचन सर्याति सुनि, मुनि तनु लिख प्रमुदित भये।
मख हित कन्या सहित मुनि-वर क्ँ लै निज पुर गये।।

सोमयाग करवाय भूपको मान बढ़ायो।

सुर बैद्यनि बुलवाइ सोमरस तिनिह्ट पिन्नायो॥

तान्यो सुरपति बज्र कर्यो जब स्तंमित करक्र।

सोमपान अधिकार सुरनि दीयो बैद्यनिक्रा।

खिल प्रमाव सुनि च्यवनको, सबक्रू अति बिस्मय भयो।

तनया नृप सर्यातिको, को चरित्र पावन कह्यो॥

दोहा सुबद सुकन्या चरित जे, नारि सुनहिं सुख पाइँ।
पुण्य पुरुष सुनि श्रिति लहें, हृद्ध तरुन है जाइँ॥
इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें स्यवन सुकन्या चरित नामक
उन्नीसवाँ श्रध्याय समाप्त।

#### श्रथ विंशतितमोऽध्यायः

#### [ २० ]

खुप्पय—श्रव मनुसुत सर्याति वंश श्रुम सुनहु भक्तियुत ।
भूरिषेण उत्तानबर्हि श्रानर्त मये सुत ॥
छोटे सुत श्रानर्त द्वारका जिननि बसाई ।
रेवत सुत तिन मये तासु शत सुत सुखदाई ॥
व्येष्ठ, ककुद्मी सबनितें, जनक रेवतीके मये
सुता रेवती संग ले, वर खोजन विधि दिँग गये ॥

तपप्रमावतें ब्रह्मलोकमहें पहुँचे भूपति।
निरख्यो सरस समाज होहि संगीत मधुर श्रिति।।
गावें गुन गोबिन्द चतुर गंधर्म तहाँ सत्र।
नृत्य श्रपसरा करें श्रनवसर समुक्त्यो नृप तत्र।।
कछुक देर ठाढ़े रहे, जन्न समाप्त गायन मयो।
तत्र प्रणांम करि ककुद्मी, निज कारज विधि सन कहो।।

प्रमो ! रेवती सुता मई लम्बी ऋति मारी !

किन्तु योग्य वर मिल्यो नहीं ऋत ही यह क्वारी ॥

जिहि सँग ऋायस करें ताहि सँग जाहि विवाहूँ ।

हँसि कमलासन कहें — उपति ! ऋव कहा बताऊँ ॥

चारिहुँ युग छुव्वीस इक, बार बीति भृपति ! गये ।

पुत्र पौत्र पीड़ी सहस, नष्ट भूष सुत सब भये ॥

प्रकट भये भगवान भक्त भय हरिबे बारे।
ज्येष्ठ बन्धु बलराम भये तिनिके श्राति प्यारे।।
तिन सँग करो विवाह ककुद्मी सुनि हरषाये।
जर्ई रेवती संग द्वारका छिनमहँ श्राये।।
हरिष नृपतिने रेवती. बलदाऊकूँ दै दई।
खैंची हलतें बल बहू, लम्बी ठिगनी करि लई।।



मनुके इक सुत नमग भये के ई तिनिके मृत ।
तिनिमहेँ इक नामाग वेदिबद् पंडित गुनसुत ॥
पढ़न गये घर बन्धु कर्यो पीछे, बटवारो ।
लौटि कह्यो नाभाग—कहाँ है माग हमारो ॥
बन्धु कहें—नाभाग ! तब, पिता भाग तुम्हरे रहे ।
करि प्रनाम नाभागने, बन्धु बचन पितुर्ते कहे ।

सुनि श्वत वचन उपाय नमगने नयो बतायो।
करें यज्ञ आङ्किरस षष्ठ दिन कृत्य भुलायो॥
तिन्हें वताय्रो जाय सुनत नृप सुतउहँ आये।
कृत्य बताय्रो द्विजनि दयो घन स्वरग सिघाये॥
कद्र द्रव्य अपनो कह्यो, नमग समर्थन हू कर्यो।
तब अपित सरवसु कर्यो, शिव प्रसन्न है वर दयो॥

हर बरतें नामाग भयो नगमहँ श्रति ज्ञानी ।
श्रम्बरीष सुत तासु यशस्त्री दृढ़ब्रत दानी ॥
सप्तद्वीपको श्रिष्ठिप श्रद्धल वैभव सब पायौ ।
किन्तु स्वप्त सम समुक्ति कृष्ण चरनि चित लायौ ॥
भयो चित्त चितचोरकी, सरस माधुरी पान करि ।
मई जीभ यश नामको, नित्य निरन्तर गान करि ॥

करें कृष्ण-केंकर्य कमल कर नृपके नित प्रति । कृष्णकथा सुनि कान उमय होनें प्रसुदित श्रृति ।। माधन मन्दिरमाँहिं निरित्त मनमोहन मूरित । छुल छुल छुलकें नयन कमल सम होनें निकसित ।। मिलें मक मगनानके, गाढ़ालिङ्गन नृप करिहें। पुलकित होनें श्रंग श्रॅंग, पाप ताप खगके जरिहें।। चरन चढ़ी चितचोर मंजरी तुलसीजीकी।

प्राणेन्द्रिय लैं गंध जगावै सुधि निज पीकी।।

नन्दनंदन नैवेद्य पाइ रसना हुलसावै।

विनु श्रिपत यदि श्रमृत मिलै तोऊ निह लावै।।

निरित निमत है जात सिर, निज प्रभुपद पंकजनिक्ँ।

चरन चलैं श्रित हुलसिकैं, हिर चेत्रनि दरशननिक्ँ॥



राजकुमिर इक सुनी भक्ति नृप पित बरि लीन्हे ।
भगवद्भिक्ति प्रभाव भूप निज बरामहँ कीन्हे ।।
ऋन्यहु रानिनि सुनी विष्णुपूजा स्वीकारी ।
प्रजा भूप कल निरिल भये सब भक्त पुजारी ॥
भरी भक्ति सब देशमहँ, नृपिहं सराहे साधुगन ।
सबिहँ कहें — जस होहिं नृप, तस ही होवें प्रजाबन ॥

करिं भूग जो काज कृष्ण अरपन किर देवें। सेवा अद्धा सिंदत करिंद नित प्रति हिर सेवें।। धन जन सुत परिवार कबहुँ अपने निहें जानें। विषय मोग सब रतन जगतके मिथ्या मानें।। तन्मय नित हिर मिक्तमहँ, रहें सोच हिर्कू मेबो। रिपु भय हेतु नियुक्त प्रसु, चक्र सुदरशन किर दयो।।

काम क्रोधकूँ जीति दुष्ट मनकूँ नृप मारें। हरिवासर उपवास करिं वैश्याव ब्रत वारें।। पूछें शौनक—सूत! कह्यो हरिवासर काकूँ। करें मनुज उपवास अन्न खावें निहं जाकूँ।। एकादशी महान ब्रत, सूत कहें सब पापहर। करिं नियमतें ब्रत सदा, ते जावें वैकुंठ नर।।

दो • — शौनक पूर्कें — सूत ! कहु, एकादशि उतरित । देहि मुक्ति बिनु श्रन्नके, जाकी ऐसी शक्ति ।। सूत कहें — एकादशी, हरिवासर जिहिनाम । मुनि गन ! ताको महाफल, कहूँ भारि हिय स्थाम ॥

ख्रुप्यथ—सुरिन बह्यो—सुर करै पाप हरि चले हननकूँ।
सोच्यो एक उपाय श्रमुर खलके मारनकूँ।।
बदरीवनकी गुफामाँहिं सोये खल श्रायो।
तनुतैं कन्या निकरि श्रमुरकूँ मारि गिरायो॥
सोई एकादशी तिथि, पावन श्रति जगमहँ मंई।
पापनाशिनी मुक्तिप्रद, श्रीहरिने सो करि दई॥

हरिबासर उपवास करें ते नरक न बावें।

ऋदि सिद्धि सम्पत्ति सहज फल चारिहु पावें।।

हक्माङ्गद भूपाल राज्यमहँ व्रत करवावें।

सव राखें उपवास दार, सुत सहित न खावें।।

सप्तद्वीपके श्राधिप नृप, सबई श्राज्ञा सिर धरें।

कछु मयवश कछु मिक्तिं, हरिबासर सब व्रत करें।।

ब्रती भक्त च्यों परै भयक्कर यमके पल्ले । नरक न कोई जाय भये यमगज निठल्ले ।। चित्रगुप्त की बही फटो टाँके सब टूटे । भयो नरक सब शूत्य यातनागृह सब फूटे ॥ चित्रगुप्त यम सँग लये, कमलासनके दिँग गये । त्यागपत्र सम्मुख घर्यो, हाथ जोरि ठाढ़े भये ॥

ब्रह्मा पूछें—त्यागपत्रको हेर्नु सुनाश्रो।
च्यों तुम बौरे भये विपतिको वृत्त बताश्रो॥
सकुचि कहें यमराज—व्यरथमें वेतन पाऊँ।
काम काज कछु रह्मो न च्यों जग श्रयश कमाऊँ॥
रुक्माङ्गद ब्रत सबनितै, हरिवासर करवाइ नित।
सबकुँ पठवै विष्णुपुर, नरक न कोई श्राइ इत॥

रक्माङ्गद व्रत वृत्त सुन्यो विधि भन मुसकाये।

व्रत प्रभाव बहु कह्यो बहुत विधि यम समुफाये॥

क्र बहु हठ यम करी मोहनी नारि बनाई।

गई भूग दिँग मोहि बनी रानी पुर ब्राई॥

हरिवासर व्रत छोड़िवे, को ब्रायह रानी कर्यो।

व्रत न तज्यो सुत सिर तज्यो, तब श्रीहरि दरशन दयो॥

ताही ब्रतको स्त्रम्बरीष उद्यापन कीन्हों। भेनु रतन घन घान दान विप्रनिक्टूँ दीन्हों।। विधिवत विप्र जिमाइ पाइ पारण्की श्रनुमति। जेवन बैठे जबहिं तबहिं स्त्रानन्द भयो श्रति।। दुर्शासा मुनिवरं तहाँ, स्त्राये हुप ठाढ़े भये। दुर्यो निमंत्रन भोजहित, हाँ कहि सन्ध्या हित गये।।

श्राघी रही मुहूर्त द्वादशी तृप घत्रराये।
पारन ॰ कैसे करिं वेदिवद विप्र बुलाये॥
घल पी पारन करो द्विजनि मिलि दीन्हीं श्रनुमित ।
द्विज श्रायसु सिर घारि कर्यो बत पारन भूपित ॥
दुर्जासा श्राये तक्षिं, कोष श्रवशा लिल कर्यो।
इत्या केश उखारिकं, करी प्रकट नहिं तृप हर्यो॥

कृत्या तत्त्वणं मारि सुदर्शन चक्र गिराई।
निरपराघ भूपाल भक्त की मीति भगाई॥
कृत्याकूँ करि मस्म चक्र मुनिवरके आगे।
भप्ट्यो डरिकें तुरत तहाँतें मुनिवर भागे॥
पृथिवी, जल, आकाशमहँ, सबहिं लोक दौरे गये।
दई शरन का नहीं, दुर्बासा व्याकुल भये॥

रह्मा कहुँ निहं भई डरे निधि दिँग मुनि स्राये।
समाचार सन सत्य सकुचि दुख सहित सुनाये।।
सन सुनि कहें निरंचि—करूँ का स्रन में भाई।
इमहूँ हैं परतन्त्र पार हमरी न नसाई।।
है निराश शिन दिँग गये, हर नोले—गहु शरन हरि।
कृपा करहिं करुनायतन, निनंय करहु तुम पैर परि।।

हर श्रायसु सिर घारि गये हरिपुर दुर्नासा । शरनागत प्रतिपाल करिह सुनि मन बड़ श्रासा ।। त्राहि त्राहि किह पैर परै प्रसु हो श्रघ कीन्हों । महिमा जाने बिना शाप बैक्युवक्ट दीन्हों ।। मक्ताघीन सदा रहीं, विश्वम्भर बोले गरिज । श्रीर बात हों सब सहीं, निज जनको श्रापान तिज ।।

जे संबंधुकूँ त्यागि शरन मेरीमहँ श्राये।

मम हित मल-तप तोर्थ करे जिन दुख बहु पाये।।

घन, सुत, दारा, बन्धु लोष्ठ सम सबकूँ जानें।

मे:कूँ तिज सब तुज्छ स्वर्ग श्रावर्गहि मानें॥

बस्तु जगतकी श्रन्य कछु, मोकूँ तिज जानें नहीं।

ऐसे मक्तिनिकूँ कबहुँ, त्यागि सकें स्वामी नहीं।

फिरहू एक उपाय बताऊँ द्वमकूँ मुनिवर । श्रम्बरीष तृप निकट बाहु चूको निह श्रवसर ॥ शान्त होइगो चक्र मिटैंगे दुःसह दुल सब । प्रमु श्राज्ञा स्वीकारि चले मुनि तृपके दिँग तब ॥ दुःखित दुर्बासा दुरत, तृप पैरनिमहँ परि गये। श्रम प्रयक्त मुनिको निरिल, श्राति बिच्चित सूपित भये ॥ चक बिनय नृप करी खखे भयथुत दुर्वासा।
यान्त सुदर्शन भयो भई सुनिवरक् आसा।।
बोले—नृप! तुम घन्य घन्य तुमरी है जननी।
घन्य नमग शुम वंश प्रजा दारा घन घरनी।।
महिमा भक्तिकी खखी, गर्व खर्व मेरो भयो।
दुतकार्यो मोक् सवनि, शरन हेतु बह बह गयो॥

दुर्बासाकी विनय निरित्त नृप श्रिति सकुचाये।
किर सादर सत्कार स्वादयुत श्रन्न जिमाये।।
दीयो श्राशिबीद मक्तकी मिहमा जानी।
भिक्त श्रेष्ठ जग माँहि महासुनि मनमहँ मानी।।
श्रम्बरीष नृप भिक्त किर, श्रिति प्रसिद्ध जगमहँ भये।
राज्यभार सुत सिर धर्यो, भजन करन बनमहँ गये।।

श्रम्बरीषके तनय तीन त्रिमुवन विख्याता।
भूपति बड़े बिरूप प्रजाके मय दुख त्राता।।
केतुमान श्रव शम्भु बन्धु श्रमुक्ल रहें नित।
सुत विरूप पृषदश्व रथीतर तिनके शुम सुत।।
नृपति रथीतर सुत रहित, भन्ने श्राङ्गिरस च्रेत्रसुत।
बीर्यं श्रङ्गिरातें भये, चात्र कर्म दिज तेजसुत।

इति श्रीभागवत चरित के चतुर्थाह में शर्याति नभग वंश वर्णन नामक वीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

# अथ एकविंशतितमोऽध्यायः

### [ २१ ]

क्रुप्य — ज्येष्ठ श्रेष्ठ मनुपुत्र मये इत्त्वाकु यशस्वी ।
पार्ती मुत सम प्रजा दया जीवनिपै राखें ।
करें संत सम्मान श्रमृत कबहूँ नहिं भाखें ।।
नारि सुदेवाके सहित, मृगया हित बनमहँ गये।
सिंह ब्यांत्र बाराह बहु, हिन्स जन्तु मारत भये।।

स्कर मार्यो एक स्करी कथा सुनाई । द्विज कन्या हों रही बुद्धि विपरीत बनाई ।। कीयो पति श्रपमान नरकमहें दुःख उठायो । भोगि यातना विविध स्करीको तनु पायौ ।। पातिव्रत इक वर्षको, पुर्य सुदेवाने द्यो । छुटी स्करी योनितें, दिन्य देह ताको भयो ।।

पृथिबीपति इच्चाकु तनय शत सूर भये ग्रति । सबतें बड़े शशाद बिकुच्ची भये भूमिपति ॥ पिता श्राद्धहित मेध्य जन्तु पठये लैवेकूँ । खाये बहु मृग मारि पिंड पितरिन दैवे कूँ ॥ मगमहँ खायो शशक हक, सुनि नृप क्रोधित है गये । देश निकास्यो दयो पितु, ते शशाद नरपति भये ॥ दोहा—सबहिं सराहें कुमरको, तेज, ब्रोज, बल, रूप।
गये स्वरग इत्त्राकु जब, भये विकुच्ची भूप।।
छुप्पय—पालन सुत सम कर्यो प्रजाको रखन कीन्हों।
यज्ञ याग बहु करे दान बहु विप्रनि दीन्हों।।
भये पुरख्जय पुत्र बने जिनि बाहन सुरपति।
भये ककुत्स्थ प्रसिद्ध इन्द्रबाहहु ते नरपति।।
दैत्यनिके सँग सुरनिको, रण द्यति हो भीषण भयो।
वीर पुरख्जयके निकट, ब्राह देव निज दुल कह्यो।।

सब सुनि बोले भूप — अविस आयम स्वीकारूँ।
किन्तु इन्द्र यदि बनें वृषभ तो असुरिन मारूँ।।
लिजत सुरिपति भये जगतपित हिर समुक्ताये।
हरिआजा सिर घारि, वृषभ शतकतु बनि आये।।
वृषभ ककुद्पै चढ़े नृप, असुर नगरपै चढ़ि गये।
लिखी बीरता भूपकी, भौचकके सुरिर्पु भये।।

भीषण रण श्राति भयो, दैत्य जे सम्मुखश्राये ।
श्रूरबीर भूपाल तुरत ते मारि गिराये ॥
भगे छोड़ि रण श्रमुर सुरिन श्रानंद मनायौ ।
धन सम्पतियुत स्वरंग देवतिन सहबिं पायौ ॥
इन्द्र बने बाहन समर, इन्द्रवाह सब कहिं नर ।
रिपुपुर जीत्यो पुरक्षय, स्वरंग माँहिं मार्षे श्रमर ॥

पुत्र पुरक्षय भये अनेना तिनके पृथुसुत । विश्वरित्य तिन तनय चन्द्र तिनके सुत श्रीयुत् ।। चन्द्र तनय युवनाश्व कीर्ति जिन विपुल कमायी । तिनके सुत शावस्त जिननि शावस्ति वसायी ।। भये पुत्र बृहदश्व तिन, कुबलयाश्व तिनके तनय ।
मुनि उतङ्क बध धुन्धु हित, जिनहिं लै गये करि बिनय ।

श्रमुर धुन्धु श्रांत बली बालुके भीतर सोवै। छोड़े जब फुक्कार प्रजा सब दुखतेँ रोवै।। मुनि उतङ्क बृहदश्व बली भूपति दिँग श्राये। कह्यो वृत्त सुनि भूप तुरत निज पुत्र पठाये।। कुबलयाश्य पुत्रनि सहित, सुनि प्रसन्न श्रांतिई भये। मुनि उतङ्ककूँ संग लै, धुन्धु मारिवे चिल दये॥

धुन्धु बदनतें अनल भई जारे सुत सबई ।
रहे तीनि ही शेष हन्यो दानव नृप तबई ।।
नृपने मार्यो धुन्धु देव नर सब हरषाये ।
तबई ते जग धुन्धुमार भूपति कहलाये ॥
सुत हटाश्व कपिलाश्व श्रुरु, रहे शेष मद्राश्व बर ।
नृप हदाश्व हर्यश्व सुत, शूर बीर श्रुति अेष्ठ नर ॥

सुत इर्यश्व निकुम्भ भये तिनि वर्हणाश्व सुत ।
तिनके भये कृशाश्व सेनजित तिन सुत बलयुत ।।
नृपति सेनजित् पुत्र भये युवनांश्व यशस्वी ।
मान्वाता तिनि पुत्र चक्रवर्ती तेजस्वी ।।
माता बिनु पैदा भये, पिता गर्भमहँ बास कर ।
सुनहु कथा आश्चर्ययुत, पुषय प्रदायिनि मनोहर ।।
इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहर्मे इच्वाकु वंशवर्णकः
नामक इक्कीसवाँ अध्याय समास ।

# श्रथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः

## [ २२ ]

छुप्य - पुत्रहीन युवनाश्व नारि शत संग लिये बन ।

गयो तनय चिनु खिल भूपको परम दुखित मन ।।

बनमहँ मुनि मिलि पुत्र हेतु इक यज्ञ करायौ ।

मंत्रपूत घटनीर निरिख निशि नृप तहँ आयौ ।।

प्यासो नृप जल शीत लिख, मनमहँ आति प्रमुदित भयो ।

चिनु पूछे अन्तानमें, घटको जल सब पो गयो ।।

पातकाल मुनि उठे कहें—जल कीनें पीयो।
हाथ जोरि भूपाल वृत्त तक्तें कहि दीयो।।
सुनि मुनि घार्यो मौन समुिक गित प्रवल विधाता।
कुिच्छ फोरिकें प्रकट भये नृपतें मान्याता।।
विन्दुमती रानी बरी, स्वयं जाह नृप स्वयम्बर।
इने पुत्र पुरुकुरस अव, क्ष्म्म्म्रीष्ट मुचुकुन्द बर।।

कत्या जनीं पचास सुन्दरी ऋति सुकुमारीँ।
बड़ी भई सब संग कमल नयनो पितु प्यारीँ।।
ब्रजमंडलमहँ परम तपस्ती सौमरि सुनिवर।
यमुना जलमहँ पैठि तपस्या करें उग्रतर।।
बाल ब्रह्मचारी रहे, भये इद्ध तनु छीन ऋति।
बरस सहसदश तप कर्यो, नहिं निरली संवार गति।।

इकदिन जलमहँ मत्स्य राजकूँ निरख्यो मुनिवर ।
निज पत्नीके संग करत कीड़ा स्रित सुखकर ।।
स्रिति स्रनुराग समेत नीर नयननिमहँ भरिकेँ।
किलकें इत उत पुत्र पौत्र पैरनिमहँ परिकें।।



इच्छा मुनि मन महँ भई, ब्रत करि करि श्रति सहे दुख। जप तप महँ जीवन गयो, निहं चाख्यो संसार मुख।।

व्याह करन म्रिभिलाष भई सब नियम भुलाये।
मान्धाता दिँग पुरी म्रिश्मीष्यामहँ मुनि म्राये।।
बोले—पुत्री हैं पचास तुमरें हे भूपति।
करूँ याचना एक व्याहकी इच्छा चित म्रिति।।
मुनि नृप म्रिति विस्मित भये, घबराये सब म्रुँग थके।
वृद्ध देह तप म्रिधिक लिख, हाँना कछु नहिं करि सके।।

पुनि नृप बोले सम्हरि—महामुनि भीतर बास्रो । वरण सुता जो करै ताहि सुख तेँ लै स्त्रास्त्रो ।। समुिक भूपको भाव योग तेँ युवक भये मुनि । स्त्राये मुनिवर सुघर भई प्रमुदित कन्या सुनि ।। प्रथम वरे पित मुनि हमिन, कत्तह करन कन्या लगीं । सब स्वीकारों ऋषि विहुँसि, निरिख प्रेममहँ सब पर्गी ।।

विधिवत कर्यो विवाह फेरि सुनरल सुनि आये।
सबकूँ सुन्दर महत्त पृथक सौमिर बनवाये।।
सबकूँ भूषन बसन सुलद शैयादिक दीन्हीं।
सबकी इच्छा पूर्ण तपस्यातें सुनि कोन्ही।।
सब महलनिमहँ सरोवर, स्बच्छ नोर नीरज सिहत।
असन बसब उबटन सतत, रहिंह पवन सुलप्रद बहत।।

मुनि पचास घरि बेष रमण् नित सब सँग करहीं।
तर प्रभावतें ताप व्यथा तनमनकी हरहीं।।
ग्राये नृप इक दिवस देखि वैमव विस्मित श्रति।
मये, सबनि टिंग गये कहें नित इतहिं बसहिं पति।
सुरपुरको सुख अवनिपै, लिख प्रमुदित नृप हैं गये।
सब सुख मोगे तृप्ति हित, किन्तु तृप्त सुनि नहिं मये।

शाप गरुड़क्ँ दयो न सौभरिसर पुनि आर्वे ।

रमण्क नामक द्वीप तहाँ नागनि नित खावें ।

पारीतें सब जाहिं गरुड़ सँग सन्धि कराई ।

कछुक दिवसमहँ काखी आहिकी पारी आई ।।

काखी आहिने मत है, मंग गरुड़को प्रन कर्यो ।

खड़्यो पराजित है गयो, सौभरिसरमहँ छिपि गयो ।।

गरुड़ शापत्रश तहाँ फेरि कबहूँ नहिं आये।
आहिकूँ दीयो बास शेप सुनि आति हरषाये।।
कालिय हद आहिबास मयो विख्यात जगतमहाँ।
आहि बहु युग पर्यन्त रह्यो परिवार सहित तहाँ।।
आवा तक जगमहाँ ख्यात हैं, हलधरपूजक विप्रवर।
आहिबासी के नाम तैं, सौमरिऋषिके बंशधर।।

स्वस्थिचित्त इक दिवस बैठि मुनि सोचें मनमहें।
हाय पतन मम भयो रहूँ मुनि हैं महलिनमहें।
तिजकों सब जन संग सिललिमहें ध्यान लगायो।
ठग्यो तहाँ हू दैव मत्स्य संभोग दिलायो॥
मिथुन घर्ममहें निरत नर-नारींको जे सँग करें।
ते पुनि जनमें पुनि मरें, स्वरग जाहिँ नरकिन परें॥

रहे सदा निंस्संग चित्त श्रीहरिमहें राखै।
बाणी संयम करें व्यरथ तनिकहु नहिं भाखै।।
साधु संग ही करें कथा कीर्तनमहें जावै।
नहिं तो है चुपचाप ध्यान एकान्त लगावै।।
नर फेंसिकें निकसत नहीं, मायिक गुण हैं प्रवल स्रति।
हत उत भटके लोभ वश, होवै नहिं जग विमञ्जमति।।

यों करि पश्चात्ताप त्यागि गृह बनिह सिघाये।
पत्नी लागी संग विषय अक मोग अलाये।।
कर्यो घोर तप बुद्धि विमल करि काटे कल्मष।
ब्रह्म सत्य जग असत् कर्यो दृढ निश्चय मुनि अस।
ब्रह्मलीन सौमरि मये, संग सती पत्नी मई।
अश्रिगिन बुभतही लगट जनु, मनहुँ शान्त सब है गई।।

सौमरिऋषिको विमल चरित जे सुने सुनार्वे ।
श्रद्धार्ते जो मनन करें ते प्रभुपद पार्वे ।।
यो मान्धाता सुता विवाहीं सौमरि सुनिवर ।
योबनाश्व अन्न वंश कहूँ पुनि अति पावन तर ।।
भये भूप पुरुकुत्स सुत, मान्धाताके विमल मित ।
नारि नर्मदा नागकी, व्याही तनया सुघर अति ।।
इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थोहमें सौभरि ऋषि चरित नामक
वाईसवाँ अध्याय समान्त ।

(पाचिक पारायण-श्रष्टम दिवस विश्राम)

## अथ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः

## [ २३ ]

त्रसद्दर्य सुत ताष्ठ भये श्रनरएय पुत्र तिन । तिनके सुत हर्यश्व श्रक्ण तिन तिनहिं त्रिवन्थन ॥ भूप त्रिवन्थन तनय सत्यव्रत भये कुमिति! श्रति । शङ्कु तीनि जिन करे त्रिशंक् ख्यात भूमिगति ॥ गुरु वशिष्ठके शापते, श्वपच भये श्रति दुख सहे । चांडालिनके बीचमहें पितु श्रायसुतें ते रहे ॥

दारा विश्वामित्र भरन पोषनं नृप कोन्हों।
है प्रसन्न मुनि नृपहिं मनोबाञ्जित फल दीन्हों।।
इञ्जा राजा करी सहित तनु स्वर्ग सिधाऊँ।
होले विश्वामित्र—यज्ञ करि तुरत पठाऊँ॥
तपतें मेजे स्वर्ग नृप, सुरनि ढकेले गिरे नम।
लटके अवर त्रिशंकु तब, मध्यहिं डाँटे मुनि ऋषम।।

सुत त्रिशंकु हरिचन्द्र भक्ति जिन हद श्रीहरिपद । सन्तित जिनु श्रिति दुखित बक्ष्ण दिँग पठये नारद ।। बक्षा कह्यो हाँ होहि होनि यदि देवो तिहि सुत । स्वीकार्यो भूपाल भये सुन्दर सुत रोहित ।। भयो मोह भूपालकूँ, सुत पठयो बन बक्न भय । सुरपति रोक्यो किन्तु, लै श्रायो बदले द्विज तनय ।। पिता बरुनकी इष्टि करी बुलवाये मुनि सब ।
कौशिक युक्ति बताइ बचायो शुनःशेप तब ॥
बरुन भये सन्तुष्ट दयो रथ हरिश्चन्द्रकूँ।
लख्यो बंशधर पुत्र भयो सुल परम इन्द्रकूँ॥
हरिश्चन्द्र दानी महा, भये दुःख कौशिक दयो।
बिश्वामित्र बशिष्ठमें, महा युद्ध जिहि हित भयो॥

मृगया हित इक दिवस गये नृप क्रंदन धुनि सुनि ।
गये लच्य करि नारि लखी तहेँ श्रद कौशिक मुनि ।।
श्रवला सुनत विलाप अनुषये बान चढ़ायो ।
श्रन्तरहित ते भईं कोध कौसिककूँ श्रायो ।।
वोले—त् दाता बड़ो, हीं सुपात्र हूँ यं ग्य श्रति ।
करो दान सर्वस्व तुम, दयो तुरत सब भूमिगति ।।

दं यो सरबसु दान नगरतें निकसे नरपति। लिख सुत दारा जात प्रजाजन मये दुंखित अति।। करिकें हमें अनाथ नाथ! तुम कहें अत्र जाओ। संग हमहिँ ले चलो नहीं मक्तघार डुबाओ।। प्रजारुदन सुनि दुखित नृप, ज्यों ही मग ठाढ़े भये। त्यों ही डंडा मारि सुनि, रानीकुँ घक्का दये।।

मुनि रोक्यो मग कह्यो साङ्गता धन श्रव दीजै।
नृप बोले—मुनि! एक मास घोरज श्रव कीजै।।
यों कहि. काशी गये कपर्दीकी रजधानी।
श्रवधि पूर्ण लिखि पहुँचि नये कौशिक श्रमिमानी।।
द्रव्य याचना करी मुनि, नृप रानी विक्रय करी।
रोहित हूबेच्यो स्वयं, विके दिल्लिण द्विज मरी।।

श्वपच दास बनि मृतक बस्त धरि माघटमाहीँ।
लेवें नृप तहँ बसहिँ दार सुधि विसरत नाहीँ।।
हस्यो सर्प सुत गोट लिये शैज्या तहँ आई।
पहिचानी पुनि कथा भूप दुख सहित सुनाई।।
मृत सुत सँग नृग नारि ले, जितेकूँ उद्या भये।
त्यों ही देवनि सहित विधि, धर्म इन्द्र दरशन दये।।

तन धन सरबसु तज्यो धर्म हरिचन्द न छोर्यो।
परी विपतिपै विपति नहीं सत तें मुख मोर्यो॥
गये नृपति वैकुंठ मये रोहित नृप श्री-युत।
रोहितके सुत हरित हरितके चम्प मये सुत॥
चम्प नृपति चम्पापुरी, रची बीर बर तिन तनप।
नृप सुदेव हैं विदित जग, मये तासु सुत नृप विजय॥
हित श्रीमागवत चरितके चतुर्योहमें त्रिशंकु हरिश्चन्द्रादि
चरित नामक तेईसवाँ श्रध्याय समास।



# श्रथ चतुर्वि शतितमोऽध्यायः

## [ 28 ]

मये विजय के भरक भरकके बृक तिनि बाहुक ।
शत्रुनि छीन्यो राज गये बन पृथिबीपालक ॥
बनमहँ नृप तनु तज्यो गामिनी तिनकी रानी ।
सौतिनि गर दै दयो सगर सुत जनम्यो मानी ॥
मये सगर श्रुतिही बली, शत्रुनिको शासन कर्यो।
दान पुग्य मल श्रुधिक लिख, सुरपित हू तिनतें डर्यो॥

द्वै रानी तिन इतीं एकके सुत ग्रासमंजस ।
दूसरि साठिसहस्त्र जने सुत मानी नीरस ॥
ग्राश्वमेघ नृप सगर धूमतें यज्ञ रचायौ ।
भय वश सुरपति ग्राह यज्ञको ग्राश्व जुरायौ ॥
किपिलाश्रममहँ इन्द्र ने, मख हय बाँध्यो कपट करि ।
साठिसहस सुत भूमि खनि, पहुँचे नाना रूप घरि ॥

सप्तद्वीपके मध्य द्वीप जम्बू श्राति पावन । तामें हैं नवबर्ष इलावृत मध्य सुहावन ॥ कमल करिंगुका सरिस इलावृतक् पहिचानों । श्रान्य श्राठ जो वर्ष कमल दल सम द्वम मानों ॥ पहिले नौऊ एक हे, सगर सुतिन खोदी मही । तातें भारत भूमि चहुँ, दिशितें है गई जलमयी ।। किपिलाश्रमपे अश्व निरित्त नृपसुत हरवाये।
कोलाहल अति कर्यो किपल मुनि चोर बताये।।
इन्द्र रच्यो षडयन्त्र बुद्धि नृप सुतिन त्रिगारी।
मुनि मारन हित चले देहिँ गिनि गिनकें गारी।।
कोलाहल सुनि सहज ही, नेत्र किन्तके खुलि गये।
हिन्द परत निज पापतें, सगरपुत्र सब जरि गये।।

सुत निहँ स्राये सोनि सगरने गोत्र पठाये।
स्रंशुमान चित दये किपत सुनि स्राश्रम स्राये।।
कुमर विनय स्रित करी महासुनि स्रित हरषाये।
गंगा लास्रो पितर हेतु ये वचन सुनाये।।
स्रश्व पाइ मल पूर्ण करि, सगर तयोवन चित दये।
तदनन्तर मनु बंशके, स्रंशुमान भूपति भये।।

श्रंशुमान तप कर्यो श्रवनिषे गंगा श्रावें।
मृतक पितर पय परित नरक ति सुरपुर जावें।।
भये कुमार दिजीप राज तिज जाय बसे वन।
गंगा श्राई नहीं स्वरग नृप गये त्यागि तन।।
कुमर दिजीप पराक्रमी, पितु पीछे भूपित भये।
गंगा हित तप करनकूँ, हिमगिरिषै तेहू गये।।

करत करत तप भूप दिलीपहु स्वर्ग सिघारे।
तिनके सुत नृप भये भगीरथ सबके प्यारे।।
पिता पितामह मरे नहीं श्रीगंगा श्राई।
पितर परे यमसदन दुःखतें ते विललाई।।
भूप भगीरथ राज तिज, गंगाजी लैवे गये।
श्रवकें जननी दुष्ट है, नरपितकूँ दरशन दये।।

गंगा बोर्ली—वेग बड़ो रोके को मेरी।
श्रीरहु चिन्ता एक करूँ हों कारज तेरी।।
हों सबके श्रघ हरूँ हरें मेरे को श्रघ नर।
कहें नृगति—तब वेग सहेंगे शिव हर शंकर।।
श्रघहारो हरि हिय बसहिं, साधु पाप काटहिं सबहिँ।
है प्रसन्न श्रवतरन हित, गंगाजी गमनी तबहिँ॥

गर्जत तर्जत चर्ली बेगतें गंगा माता।
गिरीं जहाँ गिरिजेश विराजें भवमय त्राता॥
सोचें शिवकूँ संग लिये पाताल पधारूँ।
जीजाजीकी जटनिमाँहिँ जल धारा डारूँ॥
भोले बाबा भंगकी, बैठे सहज तरंगमहँ।
जटनिमाहिँ गंगा गिरीं, परी भंग तिनि रंगमहँ॥

इत उत सुरसिर फिरिह्र जटिनमहॅं मग निहें पार्ने ।
भूग भगीरथ निरिख खेल श्रितशय घनरार्ने ।।
शिव सन विनती करी जटिनतें छोड़ी रंगा ।
हैकें चंचल चलीं श्रवनिषे तरल तरंगा ।।
हिमगिरि नग तोरित बहहिं, सुर नर मुनि जय जय करिहें।
रथ पीछे पीछे फिरहें, चलत दरशतें श्रव हरिहें ॥

उतिर हिमालय श्रंक श्रविनिष नीचे श्राईं। सामग्री नुनि जहु यज्ञकी सविहें बहाईं।। लिख श्रविनय मुनि कर्यो कोप गंगा पी लीन्हीं। भूप मगीरय बिनय बहुत बिधि मुनिको कीन्हीं।। छोड़ी गंगा कानतें तनया तिनकी है गईं। तबई तैं मागीरथी, ख्यात जाह्नवी जग मईं।। श्रवित उतिर श्रव बढ़ीं रहीं नहिं गंगा छोटी। चंचलता छुटि गई भई श्रव कृश तें मोटी।। संग मगीरथ लिये किपल सुनि श्राश्रम श्राये। गंगाजलकूँ परिस पितर सब स्वरग सिघाये॥ मस्मभूत माँ पय परिस, सगर सुतिन छूटी व्यथा। तट निवसै नित पय पियें, तिन सुकृतिनिकी का कथा।।

गंगा गंगा कहें नित्य गंगाजल पीवें।
सदा बसें तट निकट गंग जलतें ई जीवें।।
गंगारज तन लाइ नहावें गंगा जलमहें।
बसेंगंग पय परिस, अनिल विहरें जिहि थलमहें।।
श्रीगंगा के नाम तैं, कोटि जन्म पातक नसिहं।
मोगें भूपे मोग बहु, अन्त जाहि सुरपुर बसिहं।।
इति श्रीमागवत चरितके चतुर्थाहमें श्रीगंगावतरण नामक
चौबीसवाँ अध्याय समाप्त।



# श्रथ पश्चविश्वतितमोऽध्यायः

# [ २५ ]

धन्य भगीरथ गंग लाइ जग कीन्हों पावन । तिनके सुत श्रुत भये तासु सुत 'नाम' सुद्दावन ।। सिन्धु द्वीप तिनि तनय भये तिनिके श्रयुतायू । तिनके सुत ऋतुपर्णं सखानलके परमायू ॥ दमयन्तीपति नल भये, तिनि कलि दीये दुःख श्राति । है विरूप ऋतुपर्णंके, बने सारथी भूमिपति ॥

दमयन्ती पित तजी भाग्यवश आई पित घर ।
पित खोजन हित रच्यो दुवारा मृषा स्वयम्बर ॥
नि ऋतुपर्यं समेत ससुर गृह रथ ले आये ॥
नि दमयन्ती मिले, सुनत सब जन हरषाये ॥
काया तें किल्युग भग्यो, जब नृपके दिन फिर गये ।
गयो राज फिरितें मिल्यो, जग यश भागी नृ भये ।॥

हयबिद्या ऋतुपर्ण नृपतिवर नलतें लीन्हीं। पासो फेंकन कला तिनहिं वदलेमहें दीन्हीं।। सर्वकाल ऋनुपर्ण पुत्र बलवान शूर श्रति। सुत सुदास तिनि भये सुरानी मदयन्तीपति।। मृगया हित बनमहें गये, इन्यों राकछ् म भूप तहें। तिहि भ्राता धर्र सुद वपु, करें रसोई महलमहें।। राँध्यो नरको माँस परोस्यो नृपति पुरोहित ।
देखि अमेध्य पदार्थ भये गुरुवर अति कीपित ।।
दयो शाप पुरुषाद बने भूपति अति कीप्यो ।
दैवे गुढकूँ शाप चल्यो मदयन्ती रोक्यो ॥
शाप-नीर पैरनि धर्यो, भयो भूप कल्माष पग ।
नरभच्ची नृप मित्रसह, भये ख्यात सौदास जग ॥

मुनि बशिष्ठको शाप तृपति राज्ञस बनि विचरें। द्विज दम्यति बनमाँहिँ सुत्रर संतति हित बिहरें।। लगी बुभुज्ञा भूप पकरि द्विज खायौ जबहीं। द्विजात्नी अकृतार्थ शाप तृप दीन्हों तबहीं।। गर्माघान करौ जबहिं, तबहिँ होइगी मृत्यु तब।। वंशनाश को शाप सुनि, भये दुखित अति सचिव सब।।

बीते बारह धरस शाप उद्धार भयो जब।
करिवे गर्भाधान भये उद्यत भूगति तब।।
बरजे रानी नृशति शाप की याद दिखाई।
महिबी संतित बिना बहुत रोई घबराई।।
बंशानाशको भय समुिक, लख्यो न श्चन्य उपाय तब।
गुक विशिष्ठतें बिनय करि भूप प्रार्थना करी तब।।

बोले चृप सौदास — प्रमो ! अत्र रह्मा की । चले जासु मनु वंश पुत्र इक गुरुवर दो जै।। कीयो गर्माधान मई अर्थात हर्षित रानी । नष्ट वंश नहिं होय बात जिह सबने जानी ॥ सात वरस तक उदरतें, नहीं पुत्र पैदा मयो। मदयन्ती अर्थित दुष्तित हैं, बचन पुरोहिततें कह्यो॥

भगवन् ! का भैरि दयो उदर महँ जो निह निकसत ।

ग्रटक्यो एकहि ठौर तिनक्ष तहँ तैं निह खिसकत ॥

ग्रिन हँिस जीयो ग्रश्म मन्त्र पिह उदर छुवायो ।

मदयन्तीने तुरत सुघर सुत श्रम विनु जायो ॥

प्रमुदित सबही जन भये, राजारानी पुरोहित ।

तेई ग्रश्मक नामतें, भये भूष जगमहँ बिदित ।

श्रथमक के सुत भये राजकु ज के बो मूलक ।
तबई प्रकटे परशुराम चित्रयकुल शूलक ।।
नारिनि कवच बनाइ बचाये मनुकुल त्राता ।
नारीकवच कहाय भये जगमहँ विख्याता ॥
मूजक सुत दशरथ भये, एडबिड हु सुत तासुके ।
पुत्र एडविड विश्वसह, खट्वाङ्क हु नृप जासुके ॥

दो॰ — रहें स्वरंग खट्वाङ्ग जब, देव कहें वर लेहु। वय मुहूर्त सुनि नृप कहें, सुर! सत्संगति देहु॥

छुप्यय—जानी एक मुहूर्तं आयु सब जग विसरायो ।
करि कें ध्यान आखरड परमाद नृपने पायो ॥
तिनके पुत्र दिलीप यशस्वी दीर्घबाहु बर ।
सन्तिति विनुश्रिति दुखित गये निवर्से जहँ गुरुवर ॥

महिषी संग सुद्विणा, लिये नाय गुरुपद गहे।
त्राशिष दै निन शिष्य तें, वचन मुद्दित मन गुरु कहे।।

गौ-सेवातें पुत्र होहि यह मैंने जानी। किर सादर स्वीकार नंदिनी सेवा ठानी।।

कृपा निन्दनी करी भये रघु रविकुत्त भूषन।
रघुके अज सुत भये तिनक जिनमहें नहिं दूषन।।
अज अति अनुपम नृप भये, इन्दुमतीने जो वरे।
एक छत्र जगमहें नृपति, अगिशत मल जिनने करे।।

इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें रह्यवंशवर्यान नामक पञ्चीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।



# श्रथ पद्विंशतितमोऽध्यायः

## [ २६ ]

खुप्यय—दाशरयी श्रीराम रमे योगीजन जिनिमें।
प्रथम वन्दना करूँ मृदुज्ञ तिनिके चरनिनें।।
रघु कुल पावन परम श्रीविक यश श्रीहरि दीयौ।
जामें लै श्रवतार कृतारय कुल किर दीयौ।।
को कि उपमा किर सकै, श्रवधपुरी सुलवाम की।
कहूँ कथा करनामयी, श्रव श्री सीताराम की।।

श्रजके दशरथ पुत्र यशस्ती श्रिति ई पानन । जिनके यशर्ते विमल घनल श्रत्र तक यह त्रिभुवन ॥ भूपति परम उदार दान बहु त्रिप्रनि दीन्हें । भूरि दिख्णायुक्त विषद मल जिन बहु कीन्हें ॥ देवासुर संग्राममहँ, श्रिसुर पराजित जिन करे । टिव्य श्रस्त्र श्राघात तें, श्राग्तित सुर कंटक मुरे ।।

सब मुख नृषके निकट पुत्र बितु परि ऋति चिन्तित ।

रानी सब सुतरहित वंशघर बिनु ऋति दुःखित ।।

विनती गुवर्ते करी रचायो मख सुतके हित ।

ऋष्यश्टंग पुत्रेष्टि यज्ञ करवायो प्रमुदित ॥

बद्यो भूमिको मार बहु, सुर सब मिलि इरि टिंग गवे।

सेतु करन मव उद्धिपै, ऋब ऋब्युत प्रकटित मवे ॥

श्रिगिन दुराहतें प्रकट भये पायस नृप दोन्हों। तीनिहु रानिनि दियो माग न्यायोचित कीन्हों।। गर्भवती सब मईं सविनिके हिय हुलसाये। शुम मृहूर्त शुभ समय राम कौशल्या जाये।। शुक्लपन्न मधुमासकी, नवमी श्रिति पावन परम। प्रकटे रधुकुलचन्द्र शुभ, भयो श्रजन्माको जनम।।

कैकेयोने कुमर भरत कुलदीपक जाये।
जनम सुतनिकों सुनत श्रवनिपै बजत बधाये।।
सती सुमित्रा जने संग लिक्षमन रिपुसूदन।
चारि पुत्र मुख निरिख भूप को श्रिति प्रसुदित मन।।
नामकरन संस्कार गुरु, सबके कीन्हें नेमतें।
है हरिषत महिषी सबहिं, पुत्रनि पार्ले प्रेमतें।।

ष्ठिक कछु बुदुश्चनचलत फिरत इत उत्त महल निमहेँ।
बिल बिल जायें मातु बुलावित हें सि सैंनिन महेँ।।
छोटी छोटी लटें लटिक स्त्रानन पै विशुरें।
चमकोली लिल वस्तु टौरि ताही कुँ पकरें।।
पानी कुँ पप्पा कहैं, हप्पा मार्गे मातुतें।
बप्पा भूपति कुँ कहत, धूलि मलत निज गाततें।।

चित्रों सिखवन हेतु मातु पग घुँघुरू बाँधे।
पाँ पाँ पैया चर्ले मातुको उँगली साधे।।
कुत्ता बिल्लो काक पकरिवे हाथ बढ़ावें।
जब नहिं ग्रावें हाथ रोइ जननो दिँग जावें।।
सम्मुख निरखत बस्तु जो, कर उठाय मुखमहँ घरत।
तोरत कोरत हँसत सब, मनहर शिशु क्रीड़ा करत।।

सखिन संग मिलि करें खेल अब चारिहु मैया।
चरित निरिख तृप सिंदत मुदित हों तीनिहु मैया।।
बड़े भये उपनयन कर्यो गुरु-एह भिजवाये।
मुनि बशिष्ठ प्रभु शिष्य पाइ स्रति हिय हरषाये॥
गुरु सुश्रूषा करिहं सब, पढ़िहाँ पाठ एकाप्र चित।
समय शील संकोचयु', सुनिहाँ शास्त्र श्रुति तन्त्र नित।।

सीखे साखे राम लोक ब्यौहार दिखावें।
गुरु महिमाको मर्म शिष्य विन सर्वाह्रँ सुनावें।।
स्वल्य समयमहँ शास्त्र पढ़े गुरु चिकत मये श्रति।
स्वयं सचिदानन्द समुिक श्रिति विमल्ल भई मिति।।
वयिकशोरने वरे जनु, श्रोठिन छाई कालिमा।
पदतल, श्रध्य, कपोलिनिह्रँ बढ़ी सबनिकी लालिमा।।

दोहा—तबहिँ सरसता रामके, कहै कानमें आह । बिना शक्ति का करि सकी, खोजो ताकूँ बाह ।। इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थोहमें राघवेन्दुचरित अन्तर्गत प्रथम बाजचरित नामक अञ्जीसवाँ अध्याय समाह ।



## अथ सप्तविंशतितमोऽध्यायः

0

## [ 20 ]

हे सीतापित राम! प्रणतपालक परमेश्वर।
हे मिथिलापथपथिक! मुनिनि मल्लरक्षक सुलकर।।
हे लिल्लिमन सरवस्व! जानकी जीवन जगपित।
हे रघुकुलके तिलक! दीन दुल्लियनिकी गित मित।।
लिएडन करि हर चापकूँ, अपनाई सीता यथा।
तव पदरज सिर घारि प्रसु, कहूँ व्याहकी शुभ कथा।।

राम-नाम श्रित मधुर सुखद सवक् सुखकारी।
राम-षाम श्रित विमल पुर्यप्रद सब श्रषहारी।
राम-रूप श्रित सुघर मनोहर सुख सरसावन।
राम-प्रिया जग जर्नान जीव जग-जरनि जरावन।।
राम-श्रुत श्रादरश श्रित, राम भक्त सुख सार हैं।
राम-चरित पावन परम, होवें सुनि मवपार हैं।

वनमें विश्वामित्र करें तप यज्ञ रचावें।
यातुषान तहें श्राइ यज्ञको श्रागिन बुक्तावें।।
बार बार बहु विश्न करें मिलिकें खल श्रावें।
मुनि मन सोचें—शाप देहुँ सब सुकृत नसावें।।
करन कृतारथ जननि हरि, घरम सेतु बाँघन निमित ।
मये श्रवधमहें श्रवतरित, भक्त, धेनु, सुर, संत हित।।

बाऊँ तिनिकी शरन तिनहिँ सब विपति सुनाऊँ।
दशस्थकूँ समुफाइ अनुजयुत उनकूँ लाऊँ॥
मखाति जगपति सकल विश्वपति वनमहँ आवें।
नो संतनिके सकल शोक दुख भय भगि जावें॥
प्रभु दरशन करि सब सुकृत, जप तपको फल पाउँगो।
द्वार देवके जाइकें, अवसि तिनहिँ लैं आउँगो॥

तिनि भी त्रिछुरी शक्ति मिलाऊँ जग यश पाऊँ।
जोरी बनै मज़ूक युगल छ्रिक्टूँ नित ध्याऊँ।।
शक्ति सिया मिलि जाइँ होहिं श्रवतार सरस श्रति।
कित्यान हेर्गहँ इतार्थ मन् शुम चरित यथामित।।
विश्वामित्र विचार करि, श्रति प्रसन्न मनमहँ मये।
राम लखन याचन निनित, श्रवधपुरीकूँ चिल दये।।

श्राये विश्वामित्र राम लिख्छिमन तिनि माँगे। बचन श्रूल सम नृगति हियेमहँ मुनिके लागे।। गुद बशिष्ठ समुक्ताह दये मुनिक् दोऊ मुन। मुनिके पीछे चर्ले राम लिख्छिमन श्रति प्रमुदित।। मिली ताड़का पन्थमहँ, मारी गुद श्राज्ञा दई। प्रमु छोड्यो शर सर्रते, लग्यो हियेमहँ मिर गई॥

मारि ताड़का चले फेरि सिद्धाश्रम आये।
गुरु मण दीचित भये राम रच्छ कहलाये।।
पूर्णांदुति के दिवस निशाचर दल इक आयौ।
मार्यो राम सुशंहु लंक मारीच पठायौ॥
मालरच्छक श्रीरामपै, अति प्रसन्न सुनिवर भये।
आशिष दुलहिनि देनहित, घनुषयज्ञमहँ लै गये।।

सोरठा—सम्मुख निरखे राम, श्रांत त्रिनोत शोभासदन। प्रेम सहित ले नाम, कौशिक सिर सूँघन लगे।

खुप्य — बोले विश्वामित्र — तात ! मिथिला मल भारी ।

भूप जनककी परम सुन्दरी एक कुमारी ।।

चलो तहाँ सो मिले घनुष मल स्रति सुलदायक ।

सुनिवर की सुनि वात .सहिम सकुचे रघुनायक ।।

सिर नीचा करि सिकुड़िकें, बोले श्री रघुनाथ तब ।

चाहें बहँ प्रभु लै चलें, सौंपे पितु हम हाथ तव ।।

कौशिक सुनि हँसि परे कहें-तुम च्यों सकुचाश्रो।

मिथिला मम सँग चलो श्रवसि दुलहिनि तुम पाश्रो।।

यों कहि लैकें संग चले मुनि कथा सुनावत।

निरखें मुनि हँसि जबहिं राम तबशी सकुचावत।।

चलत चलत मगमहँ मिली शिला, नारिके सरिस बन।

प्रभु पूळें —कैशी शिला, सुनि मुनि वोले तपोधन।।

गौतम ऋषि की नारि श्रद्दल्या है यह रघुत्रर ।
छुत कर नास्यो घरम कपटपति बन्यो पुरन्दर ।।
श्राये मुनि सब समिक इन्द्रकी दुरगित कीन्हीं ।
शाप नारिक् दयो शिला सम सा किर दीन्हीं ॥
निज पदरज दै श्रव हरहु, गुरु श्रनुशासन मानि हिरे ।
परसी पगतें सो दुरत, करें विनय उठि पैर परि ॥

( 8 )

हे हरि ! हों स्रिति निन्दित नारी ।
- नाहँ प्रभुं जप तप पूजा कीन्हीं, करी न विनय तुम्हारी ।
विषय मोगमहँ सब छिन खोये, पाप करे स्रिति मारी ॥ हे हरि॰

यौवन मदमहँ हैं महमाती, नहीं मजे मदहारी।
निजयित परपित मेद न समुक्तयो तन मन, बुद्धि विसारी।। हे हरि॰
हों पितप्राना परमप्रेयसी, अति सुन्दर सुकुमारी।
पतन हेतु अभिमान बढ़ायो, मदन मोर मित मारी।। हे हरि॰
पितत उघारन सब जग पावन, आये द्वार खरारी।
करी कुतारथ भई यथारथ, चरन कमल बिलहारी।। हे हरि॰

#### ( ? )

प्रभुजी ! तुमरो एक सहारो ।

पाप करत निसि बासर बीते, रट्यो न नाम तिहारो ।

मववारिधि में डूबि रही हूँ, दीखै नाहिँ किनारो ।। प्रभुजी॰

माता पिता ससे सम्बन्धी, कोई नहीं हमारो ।

श्वरन गही है सब बामनिकी, श्रशारनसरन उनारो ।। प्रभुजी॰

परमारथ पथ लगे न हितकर, पाप लगे श्राति प्यारो ।

पतित उधारन हौ तुम रधुन्नर, पापिनिक्ँ हू तारो ।। प्रभुजी॰

बनी पथान परी प्रभु पगमहँ, निहँ कोई रखवारो ।

स्वयं श्राह श्रपनाई राधव, श्रव निहँ कवहुँ, विसारो ।। प्रभुजी॰

छुणय—सुनी श्रह्लया बिनय राम मनमह सुसकाये।

किर सेवा स्वीकार सरल शुभ बचन रुनाये।।

पतिपदमह श्रुनुराग करो तिनि ईश्वर बानों।

मामिनि मेरो रूप उनिह कूँ निशि दिन मानों।।

यो शिचा दै राम पुनि, जनकपुरीकूँ चिल दये।

शुद्ध श्रह्लयाकूँ निरिल, गौतम श्रुति प्रमुदित मये।।

मगमहँ गौतम नारि वारि मिथिलापुर स्त्राये।
राम सहित मुनि पूजि जनक निज महिलानि लाये।।
राम निहारी सीय हियेमहँ तुरत छिपाई।
निरखें सीता राम मनहुँ खोई निष्ठि पाई।।
भूप स्वयम्बर सीय हित, रच्यो शम्मु धनु घरि दयो।
सींचि धनुष सिय बर बनें, शतानन्द नृप प्रन कह्यो।।

सन्दे याके भूप घनुष नहिँ उठै उठाये ।
गुरु श्रायसु सिर धारि राम सम्मुख घनु श्राये ।।
सीय दीढितें दीठि मिली दोऊ सुल मोर्यो ।
सिय मुल दीठि न लगै रामने घनु तुन तोर्यो ।।
घनुष मंग शिवको मयो, श्रङ्ग श्रङ्ग सियके खिले ।
घक्वा चक्वी सरिस तिय, राम नसें घनु तम मिले ।।

मेजे भ्पति दूत सुनत दशरथ हरषाये।
सिंज बरात गुरु भरत शत्रुहन सँग तृप श्राये।।
राम खलन इत् भरत शत्रुहन चारिहुँ भाई।
उत्त सीता उर्मिला मांडवी कीर्त्ति सुहाई।।
विधिवत भये विवाह शुभ दुलहा दुर्लाहन संगमहँ।
सुतिन बहूनि समेत लिख, तृप समाइँ निहुँ श्रंगमहँ॥

विदा करन वर बधुनि सकुचि महत्वनिमहँ आये।
माता पुत्रिनि परम पतिव्रत धरम सिखाये।।
जनक जननि तैं मिलीं विलिख चारिहुँ मुकुमारी।
पुत्रिनि रोवत निरिख जनक मुनि देह विसारी।।
करि विवाह है के विदा, बधुनि सहित नृप घर चंले।
चित्रिय कुलनाशक परशु—राम कुपित मगमहँ मिले।।

गर्जे तर्जे परशुराम रघुपित मुख मोर्यो। दयो विष्णु को धनुष ताहि रघुनायक तोर्यो॥ जामद्ग्न्यकी श्राँखि खुर्जी विनती बहु कोन्हीं। गिर महेन्द्रक्रूँ गये शक्ति तिनिकी हरि जीन्हीं॥ नृप दशरथ हैकें मुदित, श्राये पुर वरबधुनि सँग। ज्यो-ज्यों पुर श्रावत निकट, होहिँ सबनिके पुजक श्रँग॥

इत महलनिमहँ मातु मनावें कब सुत आवें। कब सुरुमारी सकल सुन्दरी दुलहिनि लावें।। इतनेमें संवाद सुन्यो दुलहिनि सब आवत। मई सुदित मन मातु हरष हिय नाहिँ समावत।। कर्यो आरतो अरघ दै, नेग कोग सबही करहिँ। दुलहिनि घूँघट मारिकें, सब सासुनिके पग परिहेँ।।

सबके पाँइनि लगीं सुतिन सँग बहू निहारीं।
लोई बलैयाँ मातु रूप लिख जार्ने वारीं।।
मुँह दिखाव को नेग मयो सब धन मिन देवें।
सकुची सहमी बहू देखि घूँघटतें लेवें।।
कनकमवन कैकेयिने, जनकदुलारीकूँ दयो।
देउँ कहा हीं बहूकूँ, सोच मातुके मन मयो।।

कौशल्या मुत-बध्रू रूप छ्रिव पुनि पुनि पेखें।

म न हिये समाइ चिकत चित दोउनि देखें।।

मिन मुक्ता घन रत्न, देहुँ का तुन्छ सबहिँ हैं।

मेरी जीवन मूरि परम घन रामबलहिँ हैं॥

यों माता मन सोचिकें, राम कमलकर कर लयो।

जनकदुलारीके मृदुल, करकमलनिपै घरि दयो।

मन मुसुकाई सीय राम श्रातिशय सकुचाये ।
सब दुलहिनि इस्नान शयन मोजन करवाये ।।
चारिदु विहरें रमा उमा रित शचि सम दुलहिनि ।
हिर हर काम सुरेन्द्र संग लै मानों महलिनि ।।
होहिँ मुदित माता सकल, पुत्र वधुनि लिख कमलमुख ।
किर कीड़ा रघुनाथ, प्रिय पितु मातनि नित देहिँ सुख ।।

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें राववेन्दु चरित श्रन्तर्गे । द्वितीय विवाह चरितनाम ह सत्ताईस श्रं श्रध्याय समाप्त ।



## श्री भागवत चरित-

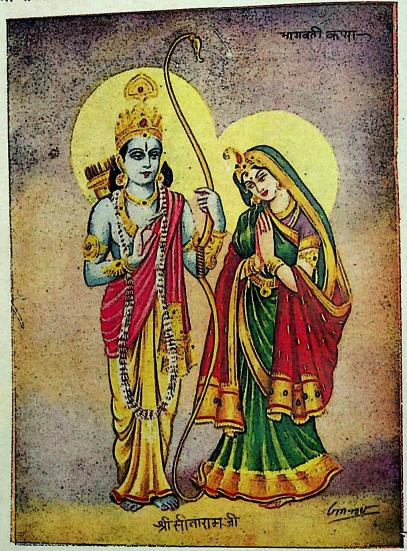

श्री सीताराम

#### अय अष्टाविंशतिमोऽध्यायः

## [ २८ ]

भरत रात्रुहन गये मातुग्रह कैकयपुरमहेँ ।
राम हें हिँ युवराज भई इच्छा नृप उरमहेँ ।।
सवनि समस्यन कर्यो तिलकको भई तयारी ।
किन्तु कूबरी कुटिल भीचमहँ वात बिगारी ।।
कान केकगीके भरे, मँगवाये है बर तुरत।
वसैं चतुरदश बरस बन, राम राज्य पावहिं भरत ॥

दशरथ अनुनय त्रिनय करी रानी न पसीकी।

त्रे हृदय विने गई मन्थरा त्रिषमहेँ मीकी।।

प्रात सूततें तुरत भूग रघुत्रर बुलवाये।

मातु पिताकी दशा देख रघुरति घनराये।।

जव नहिं बोले नृरित कछु, कथा केकयो सन्न कही।

उठे विल्लि नृप राम कहि, परि पापिनि बैठी रही।।

कौशल्या दिँग जाय राम चरनि सिर नायो। बालन कोप अति कर्यो नृति मत निहंमन भायो।। माताकूँ समुक्ताय बन्धुकूँ शिचा दोन्हों। बस तम्न धर्म बताइ जनितें अनुमित बीन्हों।। वैदेही बन चलन हित, हठ अति कीन्हों सँग लईं। चले राम पार्छे बालन, मध्य जानको चिल दईं॥ सुनी कालि युवराज वर्ने परि अत्र वन जाहीं।
हक्की वक्की भर्म मातु तनकी सुधि नाहीं।।
भोरी भारी कुसुमकली सी सिय सुकुमारी।
जाह राम सँग मातु निर्राख श्रिति भर्म दुखारी।।
राम कहाँ मेरे तनय, कहाँ जनककी निद्नी।
रहूँ हाय! कैसे यहाँ, हों बैरिनि बनि वन्दिनी।

तड़फै पुनि पुनि गिरै उठै इत उतक्रूँ मागै।
राम कौन मग जाइँ श्र्रत्य सबरो जग लागै।।
हे सुकुमारी प्रानिपयारी वेटी सीता।
जनकदुलारो अरी होहि बनमहँ मयभीता।।
राम मोह बन लै चलो, अवधपुरी नहिँ रहुङ्गी।
सहीं विपति तेरे निमित, वेटा! अब नहिँ सहुङ्गी।

मेरो मोरो राम निरदयी कौनें कीन्हों।
मोइ संग निहँ लोइ लखन हू सँग ले लीन्हों।।
बेटा लिख्रमन पैर परूँ सँग ले चिल मोकूँ।
छाँइ करित मग चलुँ कष्ट दुङ्गो निहँ तोकूँ।।
डकरानै निज सिर धुनै, माँ पगली श्रट पट बकै।
दशा देखि दयनीय श्रित, धीरज को नर घरि सकै।

इत नितुके पग बन्दि केकयीतें पट पाये।
पिंहने बलकल वसन सीय सँग रधुवर स्त्राये।।
लिख्डिमन पीछें चलें निरिष्टि पुरजन डकरावें।
रधुनन्दन तिज कबहुँ लौटि इम घर निहँ जावें।।
इरष विषाद न राम मन, रथपै बैठे स्त्राइकें।
निरिष्टि मातु विह्नल भई, घेर्यो रथकूँ जाइकें।।

विना बत्सके घेनु सिरस माता रथ घेर्यो।
रोवत लिख नर नारि राम मुख रथमें फेर्यो।।
विद्दे बाल बखेरि राम किह रोवे जननी।
वहें नयन जलघार मई गीली सब घरनी।।
राम कहाँ १ लिख्छिमन कहाँ १ बड़मागी सीया कहाँ १
मैं हूँ जाऊँ संगमहँ, जाइँ लाल मेरे जहाँ।।

सोरठा—इतने में चिल्लात, निकसे भूपति महलतें।
रोवत नंगे गात, डगमग डगमग परत पग।।
राम कहें विल्लाह, हश्य मयो जब करन द्यति।
श्रव नहिँ देख्यो जाइ, हाँकौ रथकूँ स्तजी।।
हाँकि दयो रथ स्त, नृप घड़ाम घरनी गिरे।
कहाँ गये मम पूत, नृप कौशाल्या मिलि कहें।।

छुप्यय—राम गये बन दृपति फेरि सुरलोक सिघारे।
गुरु बुलवाये भरत वृत्त सुनि भये दुखारे।।
पितुके सब करि करम मनावन चले राम बन।
रटत राम रज चरणमाँहिँ तनु छुविमहँ लयमन।।
चित्रकृटपै लखन सिय, राम भरत लखि पग परे।
है श्रधार रोये भरत, नयन नोर सबके भरे।।

पुचंकारे लघुबन्धु घरम श्रव नीति सिलाई।
पितु गौरवकी बात विवशता राम बताई।।
भरत मरम सब समुक्ति दर्यडवत् पगपि कीन्हीं।
रामरजायसु पाइ पादुका प्रभुको लीन्हीं।।
निवसें नन्दीग्राममहँ, छाल बसन श्रति छीन तन।
राम रटहिँ यवब्रत करहिँ, राम चरनमहँ लीन मन।।
२७ फ०

चित्रकृटतें चले राम इत दंडकबनमहें।
निरिश्व राम सिय लखन होहिँ मुनि प्रमुदित मनमहें।।
अत्रित्र अगस्य मुतीच्ण आह मुनि पावन कीन्हें।
भये कृतारथ सबहिँ स्वयं हिर दरशन दीन्हें॥
वसहिँ राम सिय संगमहें, पंचबटीमहें किर कुटी।
रामह्म फेंसि महे जहें, रावण्यभगिनी नककटी।।

दूषण खर श्रह त्रिशिर रामतें लड़िवे श्राये।
निशिचर चौदह सहस राम यमसदन पठाये।।
निशिचर कीट पतंग राम लीमहें जिर जावें।
गूलर सम गिरि जायँ राम जब बान चलावें।।
यातुषान जब सब मरे, चली लंककूँ नककटी।
मरिहें निशाचर वेगि कब, लगी रामकूँ चटपटी।।

रावण्के हिँग जाय रोइ बोलो नकटी सुनि।
पंचवटीमें रहें राम लिछ्नमन बनिकें मुनि।।
सङ्ग सीय इक सुघर नारि रित सम सुकुमारी।
भाभी मेरी बनें बात मनमाँहिँ विचारी।।
तिनि सुनि मम प्रस्तावकूँ, नाक काटि मेरी लाई।
खर, दूषण, त्रिशिरा मरे, अप्रकीरित तेरी भई॥

निरित्व बिहन अप्रमान रक्त खौलै निर्ह तेरो ।
रावण बोल्यो—बिहन ! निरादर है जिह मेरो ॥
छुत वत्त तें तिनि मारि नारि दिनकी लै आऊँ ।
मृग यनाइ मारीच तहाँ हों अबई जाऊँ॥
डिर रावनतें कनकको, बनि मरीच मृग चित्त दयो।
पंचवटी दिँग फिरिह खल, सीताकूँ क्सिय भयो॥

इति श्री नागवत चरितके चतुर्थोहमें राघवेन्द्रचरित खन्तर्गत तृतीय वनचरित नामक खट्ठाईसवाँ खध्याय समाप्त ।

# अथ एकोनत्रिंशतमोऽध्यायः

[ 38 ]

हे सीतानि ! ल्रंबनन्धु ! मकिन सुखदाता ।
हे स्रनाथके नाथ ! पितत पावन मयत्राता !!
हे शोमाके धाम ! राम ! जग रिमेने वारे ।
हे वनवासी राम ! मुनिनि मन हरिने वारे ॥
हे जगपावन ! तन चरन रेलारिखन धूरि जो ।
कहूँ कथा सिर घरि विमल, मक्तिन जीविन मूरि जो ॥

राम ! हृदयमहँ बसो कामकुँ तुरत भगाश्रो ।
राम ! मिंबन मारीच बन्यो मन मारि गिराश्रो ।।
राम ! सिन्धु भव बहत सेतु करि पार खगाश्रो ।
राम ! निहारें राह श्राह तन तपन बुक्त श्रो ॥
राम ! न साधन मजन मन, बने परे पाषान हम ।
राम ! छुश्राश्रो चरन निज, हो जड़ चेतन करन तुम ॥

कनक हिरन विन गयो दुष्ट मारीच निशाचर ।
मिन मुकाकी पूँछ रूप श्रित श्रद्भुत मुन्दर ॥
क्रीड़ाकानन जनकनिद्नीके में श्रायो ।
चरिवे लाग्यो दूब सीय लिख मन लिखचायो ॥
करित प्यार श्रित मृगनितें, नृग विदेहकी प्रिय लिखी ।
बाह जिवाक मुत्रर श्रित, सोचि प्रानपित दिँग चली ॥

बोली पिततें लिपिट—हिर्न जिह अद्भुत प्रियतम ।
पकरो जाकूँ खेल कर्यो किर्हें मिलि हम तुम ।।
सीताकूँ मुख दैंन चले शर घन लै रघुवर ।
अप्रति उत्सुकता बढ़ी कनक मृगको हित हरिउर ।।
घनुघारी रघुनाथकूँ, लिख पीछे, भाग्यो असुर ।
मारहिं निहं पकर्यो चहें, सोचिहं प्रमु मृग अति सुघर ॥

नहिं जब श्रायौ हाथ तीर तिक सियपित मार्यो ।
हा सीता ! हा खलन ! रामस्वर माँ हिं पुकार्यो ।।
लिख रजनीचर राम भये ज्याकुल इत सीता ।
पित श्रारत सुनि शब्द मई भामिनि भयभीता ।।
पा पगपै प्रिय प्रेममहँ, श्रनहित श्राशङ्का रहत ।
बचन कहे कछु करु कुमरि, दास लिखन सिरधुनि सहत ।।

बोले लिख्नमन—त्रियाचरित मत मातु दिखास्रो ।
कहें जानकी—मरूँ राम दिँग यदि निहं जास्रो ।।
लखन दुखित है चले दशानन तब तहेँ स्रायो ।
साधु समुक्तिकें सीय सहिम सादर बैठायो ।।
दुष्ट सीय लै चिल दयो, घेनु बिषक फंदे परी ।
दुखित गीष स्वर सुनि मयो, जानि दशानन सिय हरी ।।

दूर्यो नमतें गीघ भाष्टा रथपें मार्यो। तोर्यो रथ इय मारि सारथी हू संहार्यो॥ रुदन जानकी करें तात किह किह चिल्खावें। इत उत दौरें गिरें परें मूर्छित है जावें॥ किर विखाप पुनि पुनि कहति, हे खग मृग तुम बन फिरत कि वैंनी फोटा खाइ गिरें केशनि की माला।
जेट नगनिकी भरें फिरें ब्याकुल बनि बाला।।
सचर श्रचर सम भये डरें सबई रावन तें।
जनकसुता दुरदशा लखें खग मृग छिपि बन तें।।
हा प्यारे देवर लखन ! हा जीवनधन प्रानपति।
परी दुष्टके फंदमें, गीधहु पाई परमगति।।

समर दशानन सङ्ग गीघने श्रद्भुत कीन्हों।
श्रश्य सारथी मारि निशाचर मूर्छित कीन्हों।।
पुनि घायल करि एड चल्यो सीता लै रावन।
किष्किन्थापै फैंकि दये सिय पट श्राम्बन।।
पुरी लंक लै जाय सिय, बन श्रशोकमहें रिलद्रं।
श्रसन बसन तिनि सबतजे, पित बियोगमहें कृश मई।।

इत मारीचिहें मारि खखन खिल शम रिस्यानत । कुटी सीय बिनु निरिल विखिलिरोवत पिछुतावत ।। जड़ चेतनको भेर भूखि मामिनि हित भटकें । खग मुगतें सिय पतो पूछि सिर धुनि कर पटकें ।। इत उत चितवत चिकत है, नयन नीर घारा बहत । तात धीर धारन करो, राम अनुज पुनि पुनि कहत ॥

सोरठा — दुखी प्रिया बिनु राम, राजिवलोचन मुवनपति।
लै लै सियको नाम, पूछत सबईतैं फिरें।।
छुप्पय — निम्ब! कदम्ब! रसाल! पनस! सिय पतो बताझो।
प्रिया छिपी तुम कहाँ शीघ्र शशिबदन दिखाझो।।
बाह तस्नि दिँग कहत जनकतनया तुम देखी।
सरिता गोदावरी! कहो सिल सिय तुम पेली।।

यों प्रजाप पुनि पुनि करें, सिरी सरिस राधव भये। सर, सरिता, बन, कन्दरा, दूँईत दिशि दिच्चन गये।}

निरिख सीय पद चिन्ह पुष्प मृत ह्यट्ट्यो घनु ।
सियसिर हेवित सुमन भये बिख मृत श्रम्मृत जनु ।।
गृद्धराजकी दशा देखि भूले क्षिय विछुरन ।
चाचा कहि-कहि चरन पकरि प्रभु लागे रोवन ॥
जनम मरनतें .छूटि तनु, दन्यो गीध मरि मोद महँ ।
रामह्य हिय राम मुख, देह रामकी गोद महँ ॥

गीध कर्म सब करे परमगति ताहि दिवाई।
कियो कबन्ध कृतार्थ सुरति शबरीकी आई॥
शबरी निरखे राम धाम शोमा शुम खानी॥
समुिक साधना सफल सकल फलकर्म भुलानी।
आतिथ करि रधुनाथको, भगतिनि खाति प्रमुदित अई।
गम नाम मुख हृदय छुनि, धरि तनु ति हिरपुर गई।

दूँदत दूँदत राम गये सबरीके आश्रम।
निरित मिद्दत अति मई तापसी समुिक्त सफल श्रम।।
चित्र चित्र काई वेर प्रेम लिल हिर हुलसाये।
लिल संग अति लिलिक वेर भिक्तिनिके खाये।।
सबरी बोली—जगतपित, पंपासर दिँग जाइकें।
किपितितें मैत्री करो, लावै सिय हुदवाइकें।।

प्रेम वेर चिल चले सोच सीता हित भारी।
किप कस होवे मित्र भिले कस जनकदुलारी।।
अप्रगनित जे छिनमाँहिँ विश्व ब्रह्माग्ड बनावें।
ते किप मैत्री चहैं करुन नरनाट्य दिलावें।।

राम त्रखन सुग्रीय त्राख, प्वनतन्य पठये तहाँ। सिर चढ़ाइ लाये तुरत, डिर किपवर बैठे जहाँ।।

रघुनर परिचय पाइ स्त्राह बैठे सब बानर।
करे सखा सुभीव राम करनाके सागर।।
रोह रोह सुमंत्र दुखद निज कया सुनाई।
दशा देखि स्त्रति दीन दया राघवकूँ स्त्राई।।
सुज उठाइ प्रसु प्रन कर्यो, सखा काज ही करहुँ सब।
सिय पट भूषन किप दये, खिल प्रसु ब्याकुल मये तब।।

एक बानतें सात ताल वेघे जब रघुपति।

मह प्रतीति किप हृदय हर्ष मनमह बाद्यो द्वाते।।

संग लिये सुप्रीव बालि बघ हित हरि द्वाये।

समर हेतु सुप्रीव बालि दिँग तुरत पठाये।।

बालि मिड्यो सुप्रीवतें, गुत्थम गुत्था है गई।

भग्यो दुखित लघु बन्धु जब, पुनि पठये उर सग दई।।

मालातें पिंद्रचानि बालि उर शर हिर मार्यो ।
यम बानतें मरत तुरत हिरलोक सिधार्यो ॥
सुत श्रङ्गदक्ँ सोंपि परमपद पायो किपिति ।
राज पाइ सुग्रीव काममहँ फँसी तासु मित ॥
चारि मास गिरि गुहा महँ, बसे राम किप काममहँ ।
फँस्यो, किन्तु हनुमानमन, सदा बसै श्रीराममहँ॥

इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें राववेन्दुचरित अन्तर्गत चतुर्थ सीताहरणचरित नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः

## [ ३0 ]

हे रघुनायक राम ! गीवकूँ शुभ गति दाता ।
हे भुवनेश्वर ! सकल जगतके तुम पितु माता ।।
हे सबरी सरबस्व ! भिक्तिनी प्रिय रघुनन्दन ।
हे बदरी प्रिय ! सखा कपिनिके दुष्ट निकृंदन ।।
हे प्रनपालक विरहरत, हे सीताहित दुखित स्रति ।
सीय मिलनकी शुभ कथा, कहूँ होहि तब चरन रित ।।

राम कामनाहीन करें कीड़ा करणाकर। नीरस जगकुँ सरस करन प्रकटें प्रभु दुखहर।। मनुज सरिस शुम चित दिखावहिँ जन मनरंजन। सुखी करन निज जननि करिं हिर करुणाकंदन।। करें कामना मक्त जन्न, तव तैसे बनि जात हैं। हैकें सर्व समर्थ प्रभु, मक्तनि हाथ विकात हैं।

हनुमत सिखतें सीय खोजिबे दूत पठाये। राम रजायसु पाइ लखन किपिति घमकाये॥ त्यांगि काम सुग्रीव काम रघुपतिके श्राये। इत उत मेजे श्रीर पवनसुत लंक रठाये॥ श्रंगदादि किप सँग चले, दई सुद्रिका सीयपति। सिन्धु लाँवि लंका गये, हनुमत हिय उत्साह श्रांत॥ इत उत दूंडत फिरे मिली नहिँ जनकदुलारी ।

करूँ कहा मिर जाउँ पवनसुत बात बिचारी ।।

पुनि कछु घरिकें घीर गये जब पुरके बाहर ।

उपवन लख्यो अशोक लखीं जननी तहँ तक्तर ।।

चच शिशिपा छाँहमें, राम राम प्रति पल रटत ।

निरखी किप साकार छिवि, आलोकित उपवन करत ।।

निकट पहुँचि इनुमान रामको चरित सुनायो।
सुनत राम गुन गान हृदय माँको भरि आयो।।
पूछें— को तुम तात! उड़ैको अवननिमहँ रस।
प्याओ मधुमय अमृत परम दुरलभ रधुपति यश।।
अक्षित बाँचें पवनसुत, आये सम्मुख सीयके।
भक्त समुक्ति पूछन लगी, समाचार सब पीयके।।

विनय सिंदत इतिहास पवनस्रत सकत्व सुनायौ ।
सुनत रामको विरह सीय नयनि जल छायौ ।।
रोवें अरु पछिताइँ शोकमहँ गिरि गिरि जायें ।
नेह नाथको सुमिरि लखनकी भक्ति सरायें ।।
प्रभुपद किपको नेह लिख, आशिष सीताने दईँ ।
अरपन कीन्हीं मुद्रिका, निरिल मुद्रित अतिशय मईँ ।।

मातु कहें—कछु कंद मूल फल बेटा ! खान्रो ।
छिपिकें पत्तिमाहिँ राति इक यहाँ वितान्रो ।
कपि हिय इर्ष श्रपार खाइ फल वृद्धिन तोरें ।
दूरि उखारें फेंकि कछुनिपै चिह फलफोरें ॥
श्राये लिइवे निशाचर, मारि पठाये यमधदन ।
नागपाशमहँ वैधि गये, कुपित कहै लिख दशानन ॥

मारौ किपक्ँ तुरत विभीषन नीति बताई।
कपड़ा तेल लपेटि पूँछमहँ आगि लगाई॥
कपिहित शीतल अनल भये सब पुरक्ँ बारैं।
पकरन आवें निकट पूँछ किस मुँहपै मारैं॥
मैया वप्या किर भगें, खिलखिलाय हनुमत हँसें।
विना बरे निरखें भवन, कृदि तुरत तामें घुसें॥

श्रनल लपट श्रिति उठत जरत सब चटचट चटकत ।

तिकरि निकरि सब भगत फिरत बिलखत सिर पटकत ।।

यातुधानिनी जगहिँ देहिँ रावनकूँ गारी ।

जिह हरि लायो सीय रूपमहँ मृग्यु हमारी ।।

इरि फिरि जार्यो नगर सब, पवनतनय प्रमुदित भये ।

पुनि सागरमें न्हायकें, जगजननीके हिँग गये ।।

हाथ जोरि किप कहें — चिन्हारी दें कछु माता ।
श्रावें सिजकें सेन श्रनुज सँग भन्नभयत्राता ।।
श्रानुमित सियकी पाइ चले पुनि गर्जत तर्जत ।
करत सन्नि भयभीत यातुधानिन मद मर्दत ।।
यों लंकाकूँ जारिकें, कृदि पार सागर गये ।
निरस्ने विजयी पन्नसुत, श्रांगदादि प्रमुदित भये ।।

है प्रसन्न सन चले रामिंद गिमिल किप श्राये। सुलद सीय सम्बाद श्राइ सियपतिहि सुनाये।। चूड़ामिण हनु दई पाइ प्रभु हिये लगाई। उर श्रस बाढ्यो प्रेम मनहु बैदेही पाई।। किपिति सेना बानरी, साजि समर हित चिल दये। लाँघि नदी गिरि नीरनिधि, तीर पहुँचि बिस्मित मये।। इत जारी किप लंक शङ्क रावन हिय पैठी।

देहुँ जानकी नहीं बात खलाके मन बैठी।।

सब हुत सचिव बुलाइ समर हित सम्मित पाई।

किन्तु न सहमत भये विभीषन छोटे माई।।

नीति विभीषनकी सुनी, भयो कुपित श्रिति दशानन।

नारा समय लखि मक्त बर, तुरत गये तब हरि शरन।।

दोहा—सचिवनि सँग रावन श्रनुज, पहुँचे प्रभुद्धिंग जाय। विलिख बिनय लागे करन, सीतापतिहिँ सुनाय ।। छुप्पय-- ख्रायो तुमरी शरन दीनवत्सल सुनि स्वामी। सुनत शरन हरि लये कुपानिधि अन्तरयामी।। सचिवान करो कुतर्क राम एकहु नहिँ मानी। तनिक न शङ्का करी भक्तिहियकी सब जानी।। बन्धु तिरस्कृत विभीषन, तस्ते राम दुः सित भये। तुरत प्राापो सि-धुवल, भट लंकापति करि दये ॥ पाइ विभीषन राज चरन प्रभुके गहि लीन्हें। कहें - कृपानिधि ! प्रनतपाल प्रन पूरे कीन्हें ॥ तामस तनु रिपुग्रनुज बन्धुने मारि मगायो। साधनहीन ऋनाथ नाथ ! फिरिहू अपनायो ।। राज पाट ऐश्वर्य सुख, नहिँ चाहूँ अपवर्ग गति। जब जब जनमूँ तब चहुँ, प्रभु पद पद्मिन सुदृढ़ रति ॥ सुनी विभीषन विनय कृपामय बोले बानी। मोकूँ पावें भक्त नहीं पावें अभिमानी।। श्रव जलनिधितें पार होनकी युक्ति वताश्रो। कहें विभोषन-सिन्धु शरनमें प्रभुवर जात्रो।। लिख्रमन यह मत नहिँ रुच्यो, किन्तु राम अनशन कर्यो।

कुश विद्याय मौनी बने, त जिम तीर घरनी घर्यो ॥

पार जान हित सिन्धु बिनय रघुपति स्रिति कीन्हीं।
किन्तु जलि जड़ गैल नहीं रघुत्रसकूँ दोन्हीं।।
कर्यो कोप करुणेश घनुषपेशर सन्धान्यो।
लख्यो वेष विकराल नाश निज जलिनिध जान्यो।।
तुरत रूप रिल मेंट लै, स्रायो राघवकी शरन।
हाथ जोरि गद्गद गिरा, लग्यो विनय इस्तुति करन।।

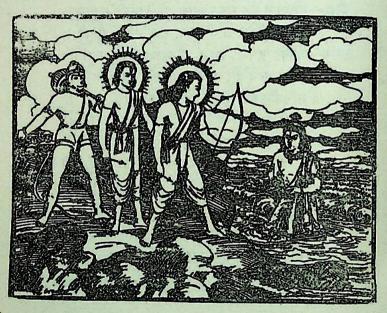

हे अनायके नाथ ! दीन दुखियन दुखत्राता ।
हे कुपालु करुगोश ! शान्ति सत सुखके दाता ।।
हे अनादि अखिलेश ! अनामय अज अघहारी ।
हे अच्युत अवधेश ! अमरपित लीलाधारी ।।
जीव विवश गुण शक्तितें, करे कर्म है के अवश ।
मोइ अगाध अपार दुम, रच्यो तजीं मर्याद कस ॥

ही हरि सर्वसमर्थ विश्व छिनमाँहि बनाश्री।
मोपै बाँघो सेतु पार प्रभुवर पुनि जाश्री।।
बालमीक मुनि चरित सेतु करि जगकुँ तारें।
सिन्धु सेतु कपि करें सैन्य सब पार उतारें।।
रामचरित मुनि सेतु करि, स्वयं श्रवशि तरि जायेंगे।
बने रहें पुनि जगतमहँ, सब सेवें सुख पायेंगे।।

बोले करुनासिन्धु—सेतु शत योजन मारी।
वेगि बेंघे सो युक्ति वताक्रो स्निति हितकारी।।
कहै सिन्धु—नरनाट्य नाथ यदि स्नापु दिखावें।
तो नल डारें शिला नीरमें सो उतरावें।।
लावें किप पाषान मिलि, जोरें शिल्पी नील नल।
प्रमु यश व्यापै जगतमें, होहिं न जलचर हू विकला।

नल सुरशिल्पी-तनय सेतु सुखकर बाँधे बर ।
सुघर सेतु बनि जाइ ताहितें जावें बानर ।।
मम मर्यादा रहै रहै यश तुमरो जगमहाँ ।
नरलीला हरि करहु नहीं नाप्यो जग पगमहाँ ॥
राम बुलाये नील नल, श्रन्तरहित सागर मयो ।
बाँधी बानर सिन्धुपै, सेतु बिहँसि राघव क्ह्मो ॥

राम रजायसु पाइ सेतु सन बाँचन लागे।
लौंन वृद्ध श्ररु उपल बीरबर बानर मागे।।
उपल उठाइ उठाइ सिल्लिमहूँ फेर्के सन्दें।
देहिँ सबिहूँ उत्साह बँध्यो पुल बीरो। श्रन्दें।।
घम्म घम्म पत्थर गिरैं, धूमं घड़ाको मिच गयो।
श्रार पारतें स्विमहूँ, स्त सामने खिचि गयो।

बानर चंचल दौरि दौरिकें इत उत जार्ने । नाना कौठुक करें परस्पर हँसें हँसार्ने ॥ वृद्धिन सहित उखारि शिला परवतकी लार्ने । नमतें दूदें फेरि धम्म जलमें गिरि जार्ने ॥ हनूमान डपटें सबनि, चंचलता ग्राति मिति करों । हिलि मिलि लाग्रो शिला सब, हौलेंतें जलपे धरो ॥

सोरठा — श्राइ गये नल नील, राम लखन पद बन्दिकें। दोऊ परम मुशील, श्रीगरोश अब करि दयो।।

छप्य-माप दण्डतें नापि बनायो चौदह योजन। द्वितिय दिवस जब बीस बन्यो तब कीयो भोजन ॥ त्रतिय दिवस इक्कीस बन्यो वाइस चौथे दिन। पहुँचे पंचम दिवस पार रचि तेइस योजन।। सिन्धु सेतु पूरो भयो, रामेश्वर थापित करे। श्राश्यतोषके दरश करि, नयन नीर सव के भरे।। पार पहुँचि सुग्रीव निशाचरपति समुभायो। मूढ़ न मानी बात राम छंगदहु पठायो।। रणके बाजे बजे घुसे लंकामहँ बानर।' तोड़ें फोड़ें उछिरि कृदि सब घूमें घर घर ।। बन उपबन सब नगरमहँ, बानर ही बानर भरे। चत विच्त नगरी भई, घर टूटे निशिचर मरे॥ नख दाँतिनतें काटि करी ज्ञत लंका नगरी। मनु मसली नर करिनि नायिका सरिता सगरी।। इत उत वानर फिरहिँ करहिँ मिलि घक्कम घक्के। निरिष किपिनि उत्साह, छुटे रावनके छुक्ते॥ उत निशिचर इत मालु किप, दोक सेना सनि गईं। दोक विजयी बनन हित, करि रव मीषण मिड़ि गईं।।

पठये कुम्म निकुम्म इन्द्रिजत निशिचरपति जन । समर करन सन चले विमीषन भेद कह्यो सन ॥ मेघनाद रन छोड़ि भग्यो माया फैलाई । नर खीला प्रभु करी गिरे रन दोऊ भाई ॥ निशिचरदलमहँ हर्ष श्रति, कपिदलमहँ चिन्ता भई । राम जगे कपि लखन हित, लाये संजीवनि दई ॥

श्राये विनतातनय नाग सब तनुतें भागे।
सूँघि सँजीवन खखन उठे जनु सोवत जागे।।
राम खखन खिल स्वस्थ भये किंद्र प्रमुदित मारी।
सोचें माया व्यर्थ रामपै भई हमारी।।
मायापितपै निशाचर, किंरकें माया निह डरत।
जनु नानीके व्याहकी, बात मुतासुत मिलि करत।।

चले राम रनमाँहि संगं सुप्रीव सहायक । जाग्बवान, नल, नील, पनस, ग्रंगद सब नायक ॥ धनुष, प्राश्त, शर, शक्ति युक्त रावनकी सैंना । पकरि पकरि कपि मालु चबावें मनहुँ चवेंना ॥ सर्र सर्र शर समरमहुँ, चलें चपत हूँ चटाचट । जहुँ देखो तहुँ हैं रही, पटका पटकी खटापट ॥

श्रंगद मार्यो वज्रदंष्ट्र धूम्राच्च पवनसुत। श्रायो लड़न प्रहस्त भये निह वानर विचलित।। भरे मुख्य सब वीर दशानन श्रृति खिसियायो। स्वयं साजि सब सेन रामर्ते लिंड्वे श्रायो।। हनूमान श्रुष्ठ बालिसुत, नील लखन मृद्धित करे। पवनतनयको पीठ चिह, रावनतै राघव लरे।। रामवानतें विकल दशानन लंका आयो ।

कुम्मकर्ण लघु बन्धु नीदतें तुरत जगायो ।।

जगिकें बोल्यो बीर—रामतें रनमहें लिरहों ।

लहूँ विजय करि कीर्ति नहों हिर सम्मुख मिरहों ।।

यों किह श्रंजन-गिरि सिरस, चल्यो देखि बानर भगे ।

मगदड किपदलमहें निरिक्ष, श्रंगद समुभावन लगे ।।

श्चंगदकी सुनि सीख रके किं लिंड वे लागे।

कुम्भकर्ण सुग्रीव लखन सेनाके श्चागे।।

मयो भयानक समर लखन रन श्चद्सुत कीन्हों।

पुनि राघवतें भिड़्यो श्चसुरक् श्चवसर दीन्हों।।

रामवानतें कर कटे, पग मस्तक हू किंट गये।

कुम्भकर्ण खल मिर गयो, सुनि हिंत सुर सुनि भये।।

कुम्मकर्णं सुनि निधन दशानन दुख श्रित पायो ।
तन्नहिँ तनय श्रित शूर युद्धक्ँ तुरत पठायो ।।
देवान्तक श्रितिकाय गये पुनि श्राये नहिँ फिरि ।
इन्द्रजीत पुनि छुले राम सौमित्र गये गिरि ।।
है चेतन लिंकुमन चले, सुनत सन्नि श्रिति सुख मयो ।
यतिबर लिंकुमन हाथतें, इन्द्रजीत मार्यो गयो ।।

इन्द्रजीत रन मरन दशानन सुनि घबरायौ।
वैदेही बघ हेतु खड्ग लै निशिचर वायौ॥
अनुचित कहिकें सचिव निवारयो सम्मति मानी।
मारूँ या मिर जाउँ लंकपित मनमहँ ठानी॥
समर हेतु रथ चिह चल्यो, राम बिरथ लिख अमरपित।
पठयो रथ मातिल सहित, चढ़े राम किप मुदित अति॥

समर निशाचरनाथ लख्यो प्रभु कोप दिखायो।
नयन श्रहन करि कहें — नीच सम्मुख श्रव श्रायो॥
चोर मीक निरंत्वज्ज निशाचर पामर कामी।
पींठ पिछारी प्रिया हरी त् है खल नामी॥
श्रिति मुकुमारी जानकी, दियता दुःख दुसह दयो।
पृथक करहुँ घड़तें शिरिन, उदय पाप खल तव मयो॥

सुनत राम के बचन क्र. घ करि रावन धायी। घनुषत्रानकूँ तान समरमहँ सम्मुख आयी।। उमय त्रोरतें बान चर्लें सुरमुनि सुख पावहिँ। भयो समर अति कठिन उभयशर दिव्य चलावहिँ॥ हयों सागर, नम, चन्द, रिव, की उपमा अनुपम कहीँ। त्यों रावन अह राम की, रन समता जगमहँ नहीं।

लीला रघुपति करहिँ लरिहँ जीतें अरु हारें।
अमित होहिं जय करिहें सहिहें शर पुनि पुनि मारें।।
कनहूँ आगे नदिहैं फिरिहें घूमें मुरि जाविहैं।
कनहूँ उछरें दुनिक कुरिक भरु सम्मुख आविहें।।
मक्ति हित अनतार घरि, नरलीला रघुनर करिहें।
बैंघहि सेतु प्रभुचरितको, जाते सन मननिधि तरिहें।।

खेंचि कान तक बान राम रावनके मार्यो। काट्यो धड़तें शीश घम्म घरतीपै डार्यो॥ उदित भयो पुनि शीश तुरत पुनि काट्यो रघुपति। ज्यों क्यों काटहिं उगहिं नये लिख प्रभु विस्मित श्रिति। मोहित सम चेष्टा करहिं, मातिल बोल्यो बचन तब। च्यों नर लीला करहु हरि, ब्रह्म श्रस्त्रकुं लेहु श्रव॥ २८ फ०

माति सम्मित मानि ब्रह्मसर घनु पै घार्यो ।
करि श्रिमिमंत्रित तुरत निशाचरपित तब मार्यो ॥
मरत निशाचर देव, बिप्र, ऋषि, मुनि सुख पायो ।
सुनि रावन बघ बन्धु विभीषन दिँग तब श्रायो ॥
खंकापितको निघन सुनि, श्रार्ड तहाँ निशाचरी ।
शिर पटकहिँ छाती धुनिहँ, मृतक पितिहैं खिख गिरि परी ॥

बार बार पति देह म्राङ्कमहँ घरि घरि रोवें।

मृतक बदन स्रखि दुखित होहिँ घीरजक्रूँ खोवें।।

हढ़ म्रालिङ्गन करिं शीश घरनीमें मारें।

पटते पोळुँ रक्त धूरि पतिशवकी कारें।

निशाचरी रोवें सतत, क्रन्दन घ्वनि नममहँ मरी।

तबई रानिनितें घिरी, म्राई तहँ मन्दोदरी।।

प्रायानाथकूँ निरक्षि मृतक मन्दोदिर रोई।
हैकें व्याकुल गिरी बिरहमहँ तनु सुधि खोई।।
प्रायानाथ हृद्येश प्रायापित कहि डकरावै।
कृन्दन कुररो सिरस करै दुखतें बिललावै।।
राम बवंडर बायुतें, पित पादप जड़तें कट्यो।
विधवा लंका है गई, मम सिंदूर सिरको मिट्यो।।

' परे घरनिपै प्रमो ! न दासिनितें बोलें अव । लाये जिनकूँ जीति प्रिया रोवें ठाढ़ी सब ॥ रावनके सब कर्म विभीषणने सोचे अव । ष्ट्रणा हृदयमहँ पई मृतक निहें कर्म करे जब ॥ रघुनन्दन अति प्रेम तैं, प्रेत करम आयसु दई । समुफाई मन्दोदरी, पृथक देह पतितें भई ॥ राम रजायमु पाइ विमीषन अनुमति दीन्हीं। सामग्री सब पितृ करम एकत्रित कीन्हीं।। चन्दन चिता बनाइ ताहिपै घर्यो बन्धु तन। निरखत मृतक शरीर सबनिको दुखित मयो मन।। धू-धू करिकें चिता जब, जरी निशाचर नायकी। एक संग फूटी तबहैं, चूड़ी रानिनि हायकी।

डकरावें सब नारि हश्य त्रिति ई दुखदायक । दाह करम करि दई तिजाक्षिज्ञ निशिचरनायक ॥ धूम घामके सहित निमीषन किया कराई। भस्म देहकी भई परमगति रावन पाई ॥ सब सौतिनिकूँ संग लै, मन्दोद्दि महजनि गई। सब बानर प्रमुदित भये, विजय रामदज्जको मई॥

त्राइ विभोषन रामचरनमहँ शीश नवायो।
पूँछे राघव सीय कहाँ तब पतो बतास्रो।।
जानि नगरतें दूरि गये रघुनायक नेही।
बिरह ब्यथातें लखी तहाँ बैठी बैदेही॥
मिलन बसन कच खटा बिन, विश्वरे इत उत म्लान मुख।
पति दरशनतें भयो श्रित, सीय हृदयमहँ परम मुख॥

पवनतनय सुप्रीव विभीषन लिख्नुमन स्त्राये।
वैदेही पद पदुम स्त्राह सब शीश नवावे॥
लिजत देवी भई स्त्रिकि स्त्रामार जनायो।
राम रजायसु पाइ विभीषन यान मँगायो॥
रथ चिंद वैदेही सहित, उपवनमह राघव गवे।
लगजननी जगजनक मूँ, लिख बानर प्रमुदित भवे।।

श्रीमागवत चरित, चतुर्थाह श्रध्याय ३०

834

दोहा — कुमुदिनि सम सिकुरीं सिया, खिलीं पाइ रघुचन्द्र । मई मुदित मनमहँ मनहु, मिली चकोरी चन्द्र ॥ चकवा चकवी राम सिय, रावन रात्रि समान । इत उत सागर पार बसि, मिले निशास्त्रवसान ॥

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें राघवेन्दुचरित श्रन्तर्गेत पंचम सीतासंयोगचरित नामक तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।



#### अथ एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः

# [ 38 ]

सीता के सरवस्व ! सकल जगपालक ! प्रभुवर ! रावणारि ! रघुतिलक ! राम ! रघुनायक ! रघुवर !! कैसे कैसे करन चरित रघुनाथ दिखाये । प्रिया हेतु करि सेतु किपनि सँग लंका आये ॥ खल दल दिल रावन इन्यो, इरी सियाकी सत्र व्यथा । कहूँ बुगल पदवन्दिके, राजितिलककी शुम कथा ॥

मारि दशानन प्रिया शोक क्रन्ताप मिटानो ।
दरश बुगल छनिकरें कपिनि अतिशय सुख पायो ।।
करि सोलह श्टंगार पिया निज पति सँग आजें ।
बरसानें सुर सुमन दुंदुभी नमतें बाजें ।।
जनहिं निमीषन शरनमहें, गये तिलक तनही कर्यो ।
अन्न लिखिनत दयो ।।

लंकामहँ श्रमिषेकः विभीषनको करवायो ।
जानि श्रविषको श्रंत यान पुष्पक मँगवायो ।।
पवनतनय सुप्रीव लखन श्रंगद वैठाये ।
वैठे सीया सिहत स्वयं रघुपति हरषाये ।।
प्रानप्रियाक् सबहिँ थला, लीलाके दिखरावते ।
यानमाँहिँ नममहँ चले, प्रेम सिहल बतरावते ।।

जनक सुतातें कहें — प्रिये ! देखो लीला थल ।
यह त्रिकूट गिरि समर भूमि यह सागरको जल ।।
है यह सुन्दर सेतु नील नल किपनि बनायो ।
यह रामेश्वर बाम विभीषन यहि थल आयो ।।
किष्किन्वा पम्पापुरी, पंचवटी गोदावरी ।
चित्रकूट सीते ! लखो, यह तिरकेंनी सुखकरी ।।

महाँ गंग अरु जमुन मिलें मन मोद बढ़ावें।
जहाँ सिद्ध सुरवृन्द नित्य दरशनकूँ आवें।।
जहाँ सरमुती घार गुप्तहू अति सुखदेंनी।
गंगा यमुना संग होहि मिलिकें तिरवेंनी।।
जहँ अत्वयवंट वर विटप, सोमेश्वर मगवान हैं।
तहँ उतर्यो प्रमु माव लिख, पुष्पक पुष्य विमान हैं।

पग पग प्रमुजी चले संगमहँ जनकदुलारी।
श्रिति सुशील लघु बन्धु लखन पाछें धनुघारी।।
भरद्वाज जब सुन्यो राम आगमन सुहावन।
दौरि द्वारपे आह निहारे प्रभु जगपावन॥
पग पकरन मुनिके बढ़े, ज्योंही शोभा धाम विसु।
त्योंही भरि मुनि श्रंकमें, किस चिपटाये राम प्रभु॥

सीता श्रनुज समेत निहारत मुनि हरषावत ।

बार बार छुनि निरित्त सिहावत भाग्य सराहत ।।

दरशनते मम भये सफल जप तप व्रत श्राजू ।

घन्य घन्य हों भयो घन्य यह तीरथराजू ॥

सोई श्राश्रम पुर्यप्रट, परें जहाँ भगवान पग ।

पदरजतें पावन बनें, पशु, पामर, पाषान, खग ॥

भरद्वाज मुनि खखे राम सौमित्र सीय सँग ।
निरिष्ठ सबनिक् कुशाल मये मुनिके पुलकित ऋँग ।।
किर बहु बिधि ऋातिथ्य सबनिकी कुशाल-बताई ।
भरत तपस्या मुनी दया हिर उरमह ऋाई ॥
पवनतनय पठये तुरत, भरत जहाँ विरही बसहिँ।
स्वाँस स्वाँस रघुपति जगह , तप किरके तनकू कसहिँ॥

निरिष्ठ भरतकी दशा वायुमुत ऋति इरषाये। बोले—हे नरदेव! ऋवधपित ऋव ई ऋाये।। मुनत मुखद शुभ बचन मुघा रसमह साने बनु। ब्यारो ऋँग ऋँग हरष भयो पुंत्रकित सबरो तनु।। मुनि रघुपितको ऋगगमन, भरत मुदित मनमह भये। समाधान सब भाँति करि, पवनतनय प्रभु दि ग गये।।

सब सुनि मुनितें कहें राम—भगवन् ! श्रव जाऊँ ।
मातु भरत सब प्रजा दुखी तिनि दुःख भिटाऊँ ।।
मुनिभरि नयनिनीर कहें—प्रभु हियबसि जाश्रो ।
छुँ हिं हृद्य मम नाथ श्रनत कितहूँ मित जाश्रो ।।
एवमरतु कहि कृपानिषि, पुष्पकपै पुनि चिंद गये ।
सीता सखनि समेत उड़ि, श्रवषपुरीकूँ चिंत दये।।

इत सिजकें सब साज भरत स्वागत हित घाये। बाल वृद्ध नर नारि चले उठि सुनि प्रभु श्राये।। चले पढ़त द्विज वेद गीत ललना श्रुभ गावत। बाहन चिंद चिंद चले हरिष हय बीर नचावत।।



रामपादुका शीश घरि, राम चरनमहँ रोवते। परे बकुटसम मरतजी, श्राँ६श्रानि भूमि मिगोवते। • लखे भरत क्रशगात राम रघुनायक रोये।
 श्रालिङ्गन करि नयन नीरतें चीर मिगोये।।
 भरत रामको मिलन निरिं उपमा सकुचावै।
 कच्णा हू है द्रवित नयनतें नीर बहावै।।
 जनकसुता चरनि परे, रोवत श्रित विलखात हैं।
 मातु भरतकी दशा लिख, हृदय द्रवित है जात हैं।।

बिछिमन पकरे चरन भरत श्रित ही सकुचाये।
बीये हृद्य लगाय श्रश्र इस्नान कराये।।
बार बार पुचकारि कहें—बिछिमन बड़भागी।
कीयो जीवन सफल राम हित बने बिरागी।।
सीता बिछिमन सहित प्रभु, मिलि सबतें पुष्पक चढ़े।
हैकें सरकृत सबनितें, बिनय सुनत श्रागे बढ़े।

नरनारिनितें घिरे राम पुष्पक्रमहेँ भ्राजें।
मनहुँ प्रहनिके बीच पूर्ण शिश नममहेँ राजें।।
मरत पादुका लिये त्रिमीषन चँवर डुलावें।
श्वेत छत्र हनुमान ब्यजन सुग्रीव हिँ लावें।।
धनु रिपुस्दन तीर्थजल, सीय लिये श्रंमद लड्ग।
दाल मालुपति लै लड़े, जनु शोमित श्राचिपति स्वरग।।

बोलें नर श्रव नारि मुदित मन जय जय मिलि सब ।
सबकूँ दरशन देत चले पुष्पकतें राघव ।।
श्रया श्रयारी चढ़ी सुमन सब तिय बरसावें
रामदरश हित बाल वृद्ध इततें उत घावें ।।
तिज पुष्पक शिविका चढ़े, जनसमूह श्रित राम लिल ।
नयननीर सबके भरे, मुनिब्रतयुत रामहिँ निरिल ॥

किर सबको सम्मान मातु महत्तनि प्रभु श्राये। सबतेँ पहिले भरतमातु चरनिन सिर नाये।। फेंग छुड़ाइ हँसाइ सुमित्राके पग पकरे। कौशल्या रघुनाथ मिलन लिख रोये सबरे।। चूमें चाटें प्रेमतें, घेनु बत्स श्रति लघुहिँ लिख। कौशल्या प्रमुदित मईं, त्यों रघुनन्दनकूँ निग्लि॥

हगमँगात सब गात हृद्य उमड़त तनु पुलकित ।
कंठ भयो अवरुद्ध नयन जल अविरुत्त बरसत ।।
कहन चहति कछु बात न निकसति बानी मुखतें ।
भये शिथिल सब अंग राम दरशनके सुखतें ।
सोता लिक्छिमन रामकूँ, निरित्त निरित्त मन निहँ भरत ।
तनु कुश हरष अपार अति, बार बार वेटा कहत ।।

राम मातु कृश गात निरित्त बालुक सम रोये।
सिकुड़े श्रिति सुकुमार चरन श्रॅंसुश्रनितें घोये॥
सीय बलन प्रति प्यार कर्यो माँ श्राशिष दीन्हीं।
तबिहें सुश्रवसर पाइ भरत यह विनती कीन्हीं।।
राम सम्हारे राजकूँ, इम सब मिलि सेवा करिहें।
पार्वे प्राणी परम पद, बिनु प्रयास सब मव तरिहें।

भरतवचन सुनि सचिव सहित सब बन हरषाये।
निरिष्ठि राम रुख तुरत पुरोहित विप्र बुलाये।।
विधिवत चौर कराइ बस्त्र आभूषन पिहने।
सासुनि सीय न्हवाय दिव्य पिहनाये गहने।।
सप्तद्रीप श्रंकित करे, बाघंबरपै बिप्र गन।
श्रुम सिंहासनं सिंब गयो, आह विराजे सुखसदन।।

चहुँ दिशि जय-जयकार जुर्यो सब बरन समाजा।
सव हिय हरष ऋपार भये रघुनायक राजा।।
ऋवनि गगनमहँ मधुर मधुर बर बाजे बाजें।
सुर, नर, मुनि, गन्धर्व सक्ख शोभायुत भ्राजें।।

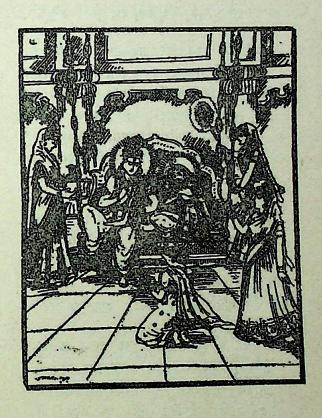

सब नर नारिनिके नयन, भये तृप्त खिल राम तृप। चिर श्राशा पूरन भई, भये श्रवष श्रन्युत श्रविप।

सीय सहित रघुनाय राजसिंहासन राजें।
शोभा श्रमित श्रपार काम रित सँग लिख लाजें।।
करि नखशिख श्रुँगार बिराजें सिय निज पिय सँग।
भाँकी करि नरनारि, समावें निहुँ फूले श्रुँग।।
गुरु बशिष्ठ मंत्री सिचव, प्रजा सिहत प्रमुदित भये।
धन, श्राभूषन, श्रश्व, गज, रथ, पट, पुर विप्रनि दये।।

जबतें राजा राम भये सब मुख जगमाहीं। श्राघि, व्यापि, भय, शोक, जरा, दुख, अम कछु नाहीं।। जोते बोये विना श्रविन श्रोषिव देवे श्रव। बन, परबत, नद, नदी, द्वीप, सागर मुखकर सब।। भये बिटप मुरद्रुम सरिस, चिन्तामिन सम भूमिकन। भई श्रविन पावन परम, परे जहाँ रघुवर चरन।।

च्रमा, दया, बिश्वास,शील,तप,संयम शम दम।
ब्रह्मचर्य, नय, बिनय राममहँ राज ऋषिनि सम।।
भरत शत्रुहन लखन सदा सेवामहँ तत्पर।
रहै प्रजा सब सुखी करे निहँँ कोई मत्सर।।
हरहिं चित्त रघुनाथको, नारी सुखम विलासतैं।
सती शिरोमनि जानकी, बिनय हास परिहासतैं॥

रामराजमहँ परम मुदित जड़ चेतन प्रानी।
लिख तुन तोरें मातु राम राजा सिय रानो।।
लीकिक गित दरसाइ रामने यज्ञ रचाये।
वेद-विज्ञ स्त्राचार्य, विप्र, ऋषि, मुनि बुलवाये।।
उत्तम सामग्री सहित, सहस यज्ञ रघुपित करे।
सरवसु दीन्हीं दानमहँ, घन रिलिन द्विज घर मरे॥

हैकें ग्रति सन्तुष्ट द्विबनि ग्राशिष मिलि दीन्हीं। इष्ट देव सम राम सवनिकी पूजा कीन्हीं।। यों महत्व तप योग यज्ञको राम जतायो। ग्रही धरम करि स्वयं लोककूँ पाठ पढ़ायो।। श्रेष्ठ करें जिह कर्मकुँ, श्रनुवर्तन सब नर करें। नावें जा पय महत जन, तिहि पय सन रन सिर घरें ॥ भूमि दान सब करी कोष घन घान लुटाये। चारिहुँ दिशि दै दई दान करि परम सिहाये।। विप्र बासनाहीन परा विद्या जे जाने। दानपात्रते श्रेष्ठ राम यह मनमहँ माने।। त्याग प्रेम ऋरु दान लिख, गद्गद हैकें विप्र गन। राजपाट लोटाइकें, प्रेम सहित बोले बचन॥ प्रमो ! कहा नहिं दयो हमें तुम सरवसु दाता । करहु मोह तम नाश तिमिरहर भवमयत्राता।। इम नित तपमहँ निरत राजको काज न जानें। तुमहिं निश्त्रपति सकल जगतको पालक मानें।। पुरपश्लोक शिरोमर्गे, हे विश्वम्मर ! जगतपति । देहिं दया करि दान यह, तत्र चरननिमहँ होहि रित ।। समुिक द्विजनिको न्यास प्रजाकूँ पार्लै सुत सम । राम शील,संकोच,न्याय, नय,शम,दम ऋनुपम।। सोवत जागत सतत प्रजाकी चिंता राखें। निरखें निहं रिसियाय कबहुँ कटुबचन न मार्खें ॥ त्रेतामें सतयुग कर्यो, रामराज आदरश आति। श्रवरम रह्यो न सबनि की, भई घरममहँ सहज मित ॥

इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें राघवेन्दुचरित श्रन्तर्गत पद्मम राज्या भिषेकचरित नामक इकत्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

# अथ द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः

## [ ३२ ]

हे राजा रघुनाथ ! प्रजारज्ञक ! परमेश्वर ।
हे कोमल ग्रांति कठिन ! सत्यपालक सरवेश्वर ॥
हे सीता सरवस्व ! प्रेम ग्रादर्श नित्राहक ।
हे दियता दुख दुखी ! दयानिधि दीर्नान पालक ॥
जनकसुता प्रति कठिनता, करी प्रजाहित दुखमयी ।
अद्यायुत तच बन्दि पद, कहूँ कथा करनामयी ॥

वैदेही पदधूरि घरूँ सिर श्राँजूँ नयनि । दीयो जीवनदान जगतके पीड़ित जीविन ॥ पतिव्रतिनकूँ पुरम्पाठ पतिप्रेम पढ़ायौ । सिह सिह भीषण विपति धरमको मरम जतायौ ॥ श्रति कोमल माँ कमल सम, तब चरनि श्राश्रित रहूँ । इदयविदारक दुलकथा, वन वियोगकी श्रव कहूँ ॥

जनि जानकी ! जब जीविन दिँग च्यों तुम आयों । च्यों अति करनामयी दुखद लीला दरसायों !! तब करना के पात्र अज्ञ जब जीव नहीं माँ । करनावश है जगत हेतु अति विपति सहीं माँ !! हाय! कहाँ अति मृदुल पद, कहँ कंकड्युत पथ विकट । हैकें अति प्रिय रामकी, रहिंन सकीं तनतें निकट !! बन्धु पुरोहित सचिव प्रभुहिं श्रद्धायुत सेवें। राजधर्ममहें निरत राम सबकूँ मुख देवें।। दुख मुख सबको मुनिहं सतत संतोष सिखावें। सदाचार करि स्वयं सबनितें नित करवावें॥ पिता करिहं बस मुतिनको, तस चिन्ता रधुपति करिहं। बेष बदितकों निशामहें, गुप्त रूप पुरमहें फिरिहें॥

जिनमहें योगी रमें ज्ञानतें ज्ञानी जानें।

ग्रान्तरयामी राम भाव सबके पहिचानें॥

मोते को है दुखी उठी उत्कराठा उरमहें।

नरखीखाके हेतु फिरें छिपि छिपिके पुरमहें॥

रजक एक दिन रातिमें, निज नारीके कच पकरि।

रही रातिमें कहाँ तू, पुनि पुनि पूछै कोष करि॥

दाँत पीसि यों कहै लाज कुलटा नहिँ तोकूँ।
परघर कैसे रही राम त् समुफ्तें मोकूँ॥
सीयरूगमहँ फँसे रामने वही लुगाई।
रावन घर दस मास रही फिरितें अपनाई॥
बड़े करें सो सत्य सब, छाजै सबई रामकूँ।
करूँ दूसरो ब्याह मैं, जा त् अपने गामकूँ॥

सुनि अपयस अति निकल भये रघुनर मनमाँहीं।
सोचें — सेना सरल सुखद यहि नगमहें नाहीं॥
कठिन दृद्य करि त्याग सती सोताको करिहों।
मन ही मन निशि दिनस निरह ज्वालामहें निरहों।।
दृद निश्चय करि नात प्रभु, भरत शत्रुहनतें कही।
सुनत तुरत निष सरिस नच, मूर्को दोउनिकूँ मई।

885

भरत शत्रुहन लखे मूरिछित राम विचारें।

सुकुमारी सिय परम कवन विधि जाहि निकारें।।

वन निरखनको करी सीय इच्छा मोतें किल ।

पठऊँ लिछिमन संग प्रियाकूँ गंगा तट छिल ।।

बुलवाये लिछिमन दुरत, दई शपथ निज देहकी।

श्रिति विनीत प्रिय बन्धुकी, लई परीच्छा नेहकी॥

लिख्निन हाँमी भरी कहें—सीता लै जाश्रो।
छोड़ि घोर बनमाहिँ श्राइ सम्बाद सुनाश्रो।।
श्रित व्याकुल है गये महलमहँ बोले माता।
ऋषि सुनि दरशन हेतु चलो बन मेज्यो भ्राता।।
सब सासुनि पाइँनि लगीं, चली सुदित मन है तुरत।
सुनि-गतिनिनि पूजा निमित, पट श्राभूषन लै श्रिमित।।

बैठी रथमहँ आह कहं — कहँ तुमरे आता।
राजकाजमहँ फँसे कहें लिख्रमन सुनु माता।।,
मनसा बन्दन कर्यो भवन परदिच्छिन कीन्हीं।
सहज भावतें विहँसि लिखन सँग बन चिल दीन्हीं।।
लिख्रमन अति चिन्ता करत, परम दुखित मगमहँ चलत।
इत उत चितवत व्ययित अति, बिलखत विलयत हिय फटत।।

सेवकको श्राति कठिन घरम समुभ्त्यो घवराये।
प्रभु श्रायमु सिर घारि सीय सँग बनहिँ सिघाये।।
सीय सिद्दावत जाइ तापिसिनि के बन्दौं पद।
करिकें सुरसरि पार खखन रोये हैं गद्गद।।
सुनि निर्वासन सहिम सिय, पित प्रति श्रद्धा प्रकट करि।
शून्य सरिस संसार खिल, बोलो नयननि नीर मिर।।

श्चारज सुतने त्याग कर्यो देवर ! किहि कारन । श्चिति कठोरता करी कान्तने कैसे घारन ॥ प्राननाथ विनु देह रखूँ कैसे हीं लिछिमन । मेरे तो सरवस्त्र प्रानपित ही जीवन्धन ॥ हाय ! वत्स हों लुटि गई, कितहूकी श्चव नहिँ रही । श्चवधपुरीतें चले जब, तब तुमने च्यों नहिँ कही ॥

थर थर काँपें लखन बहुत रोवें विललावें।
है ग्रघार भयभीत निरन्तर ग्रश्रु बहावें।।
बिलिख कहैं—हे मातु! राम राजा को शासन।
है कठार ग्रिति ग्रुप्त भिली ग्राज्ञा निरवासन।।
पराघीन हूँ मातु हों, बिक्यो रामके हाथमें।
भयो विवश बनि वज्र हिय, ग्रायो परवश साथमें।।

रजक बात पै करयो मातु ! यह अनरथ आरज ।
जगमें श्रातिड कठिन प्रजारंजनको कारज ।
छाँडि अकेला तुमाहँ अनघ अब कैसे जाऊँ ।
टोष न मोकूँ देहिँ जनिन ! चरनिन सिर नाऊँ ।।
हों मारिने में हू अवश, तृप आयसु मोषन जनिन ।
करि निरवासन लौटिकें, आइ देहु सम्बाद पुनि ।।

जिनने परजा हेतु तजी माँ ! तुम सुकुमारी।
ऐसे भूप कठार करें का प्रीति हमारो ॥
इक दिन माकूँ तजें नहीं कछु दुष्कर उनकूँ।
बालमोक इत बसाह वितास्रो निपति समयकूँ॥

लखन विवशता समुिक्त सिय, भई दुखित अति खिन्न मन । सती घरम पुनि सो चर्के, कहन लगीं—सुनु प्रिय लखन ।। २६ फ॰ मंगलमय पथ होहि जाउ देवर! रजधानी अश्रव मिलारिनी बनी रही जो कल तक रानी।। दिवरानिनितें जाइ श्रविस श्राशिष मम कहियों। तृपकुँ श्रवसर पाइ थादि मेरी करवहयों।। दोष देहुँ काकूँ लखन, हों श्रमागिनी जनमकी। सामुनिकी कबहूँ नहीं, सेवा समुचित करि सकी।।

पित यश जगमहँ अमर होहि तुम सब सुख पाश्रो। देवर! मेरो उदर निरिख नृपके दिँग जाश्रो।। गरभवती हूँ दोष फेरि मोकूँ मत दहयों। पित परमेश्वर चरन कमलमहँ बन्दन कहियों।। लखन सुनत म्ईित भये, गिरे भूमिपै है विकल। लखि प्रसङ्ग श्रात ई करन, भये विकल खग मृग सकल।।

बोले लिजित लिखन—मातु ! मत पाप लगाश्रो ।
श्रात लिजित हूँ प्रथम देवि निह्न श्रिषिक लजाश्रो ॥
बनमह चौदह बरस रामके सँगमें तबहूँ ।
केवल चरनि छाँडि श्रपर श्राँग लख्यो न कबहूँ ॥
अब श्ररण्य एकान्तमें, उदर लखूँ कैसे कहो ।
बज्र परै संसारपै, तुम बनमह निरमय रहो ॥

निन्दा प्रिय संसार खलिनिकी निन्दित करनी।
कुटिख हृदयके जीन तुम्हारे योग न जननी।!
विलिख विलिख मातु वस्स सम्मुख मत रोम्रो।
होवें पुत्र कुपुत्र कुमाता तुम मत होम्रो।।
करें दंढवत भूमिपै, करि प्रनाम म्यागे बढ़त।
हुनि स्वौटत चितवत चिकत, गिरत परत रोवत चलत।।

चरन धूरि सिर षारि तलन लौटे इत जनहीं।
हैं मूर्जित गिरीं जगतजननी पुनि तनहीं।।
करुना क्रन्दन सुन्यो सुनिनिशिशु दौरे श्राये।
लिख सीता सैंटर्य जाइ सुनि वचन सुनाये।।
भगवन्! वनमें श्रात सुघर, बैठी रोवित सुन्दरी।
नहीं मानवी सो लगति, है देवी या किन्नरी।।

शिशुनि संग बाल्मीक जनकतनया दिँग आये।
वेटी! धारो धोर मृदुल मुनि वचन सुनाये॥
मुनि के चरनिन परी विलिख बोली मुकुमारी।
प्रमो! पापिनी मई उमयकुल कीर्ति विगारी॥
परित्याग पतिने करयो, कैसे अब जगमहँ रहूँ।
दोष रहित हीं सर्वदा, कैसे निज मुखतें कहूँ।

विरक्तें सिय सिर हाथ कहें मुनिवर विज्ञानी।

बेटी ! त् अति शुद्ध योगतें मैंने जानी ॥
जनक हमारे शिष्य पुत्रि मम पीछे आश्रो।
निज पितुको घर समुिक सकुच तिज समय विताश्रो॥
गंगाजल सम शुद्ध तुम, रखुवरहू जानत मरम।
किन्तु प्रजारखन परम, क्रूर कठिन निरदय करम॥

यों श्राश्वासन पाइ चली मुनि सँग सुकुमारी।
पहुँची श्राश्रममाँहिँ बनककी पुत्री प्यारी।
मुनि पितनी सँग रखी मुता सम राबदुबारो।
सेवा मुनिकी करेँ सबनिकी मई पियारी।।
समव पाइ दे मुत बने, सुनि सब श्रित हरिषत मने।
करन बाति संस्कार मुनि, तुरत बानकीटिँग नये॥

रिपुस्दन तिहि समय लवन बच हित मधुबनमहें।

बात रहे विश्राम करन उतरे श्राश्रममहें।।

तहाँ सुन्यो सुतजनम सीय के दिँग तब श्राये।

गुप्त रहे यह बात रात्रहन मुनि समुक्ताये।।

सुनि शौनक शंका करी, कौन लवन जिहि हनन हित।

पठये रधुपति शत्रुहन, बल प्रमाय जिनको श्रमित।।

स्त कही सब कथा लवन मधु राज्यस को स्त ।

पायो शिव सन श्र्ल दिव्य ख्रित ई प्रभाव युत ।।

क्र् समुिक मधु सुति हैं श्र्ल दै सिन्धु सिधार्यो ।

शिव त्रिश्लतें लवन न कबहूँ रनमहँ हार्यो ॥

ताहि ख्रजेय विचारि मुनि, गये दुिलत हरिको शरन ।

लवन हनन हित तुरत हरि, पठये रधुवर शत्रुहन ॥

जाइ लवन के द्वार शत्रुहन बैठे जबहीं।
करिकें खल आखेट द्वारपे आयो तबहीं।।
दौर्यो लैंन त्रिश्रूल शत्रुहन जान न दीन्हों।
गुत्थम गुत्था मई शत्रु मरमाहत कीन्हों।।
राम दत्त शर तानिकें, मार्यो तिक उर शत्रुहन।
मरयो शत्रु शिव श्रूल हु, गयो तुरत शिवकी शरन।

यों लवनापुर मारि करी मथुरा रजधानी ।
रहें शत्रुहन तहाँ रामकी आ्रायसु मानी ।।
बृद्ध पुरोहित मेजि युघाजित मग्त बुलाये ।
करन विजय गन्धर्व तत्त्व पुष्कल सँग घाये ।।
कोटि पुत्र सैलूषके, आति दुर्मद रनमहँ निपुन ।
आये लिड़वे मरत हू, भिड़े धारि हिय हरिन्चरन ।।

सात दिवस तक युद्ध उभय दल कीयो ढिटकें।
ल के बीर गन्धर्व गये निहें कोई हिटकें।।
भरत श्रीर सैलूष भिड़े लिल सब घवराये।
विजय भरतको भई शत्रु सुरसदन सिघाये।।
-तज्जशिला सुत तज्ज्जूँ, पुष्कलकूँ पुष्कलवती।
चले सुतनि दे है पुरी, रिल सेना तहुँ बलवती॥

भरत श्रवधमहँ श्राइ राम चरनि सिर नायो।
बोले प्रभु निहँ लखन कहूँको भूप बनायो॥
लिख्निमनके सुत चन्द्रकेतु श्रङ्गद नृप होवें।
तब हम है निश्चिन्त नींद फिरि सुलकी सोवें॥
देश कारुपथ सुत्रर श्रिति, भृमि उरबरा बिपुल बल।
कही भरत सुनि बिजयहित, चले लखन सँग विपुल बल॥

पुरो कारुपथमाहिँ श्रञ्जदीया रचवाई।
श्रेगद राजा करे प्रजा सुनि श्रति इरणाई॥
चन्द्रकेतु हित चन्द्रकान्त श्रुम पुर बनवायो।
जावन तनय नृप भये, हृदय हरिको भरि श्रायो॥
सब बन्धुनिके पुत्र नृप, भये सुनो श्रव सिय कथा।
श्राति करुनामय श्रति दुखद, सुनत होहिँ हियमहँ ब्यथा॥

सियवियोग में दुखित राम नित मख करवावें।
दान, पुन्य, तप, यज्ञ माहिँ सब प्तमय वितावें।।
ग्रश्नमेघ मख बृहद् रच्यो बहु ऋषि बुलवाये।
छोड्यो मखको श्रम्य शत्रुहन संग पठाये।।
बल्यो श्रश्च स्वच्छन्द गति, घूमत देशनि बन विकट।
श्रायो चहुँदिशि घूमिकें, बालमीक श्राभम निकट।

-श्रीमागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३२

XXX

द्वे सीताके तनय नाम खब कुश ग्राति सुन्दर । मुनि श्राश्रममहँ पले शूर तेजस्वी दुरघर ॥ घतुरवेद श्रह वेद शास्त्र बाल्मीक पढ़ाये। श्रस्त्र शस्त्रके मेद यथाविधि सबहिँ सिखाये॥

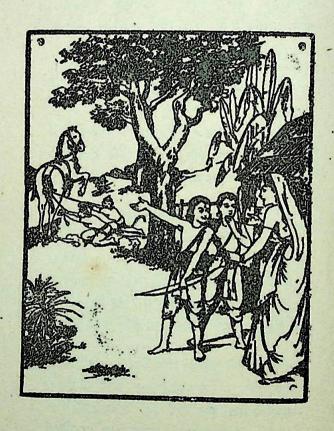

उभय वीररसके सरिस, सुर वैद्यनि सम सुघर श्राति । घरें रूप दें काम जनु, विहरिहें बनमें सथामति ॥ इक दिन घूमत लख्यो श्रश्व वनमहँ श्रित भारी ।

पकरें चड्डी लेहिं बात मनमाहं विचारी ।।

श्रश्वमेघको श्रश्व पकरि लव कुशने लीयो ।

नहिं छोड्यो निहं डरे समर डिटकें तिनि कीयो ॥

भयो घोर संग्राम श्रांत, सब सैनिक मूर्छित भये ।

पवनतनय स्थ्रीव किंप, पूँछ बाँचि इयकी दये ॥

श्रित व्रसन्न है गये मातु दिंग दोऊ मैया।

मिर उमंगमहँ कहें — विजय कर श्राये मैया।।

श्रित ही सुंदर श्रश्य पकरि हम श्रव्य खाये।

वँचे पूँछ है कीश मनोहर परम सुहाये॥

श्रवधपुरी को राम नृप, माई तिनिको शत्रुहन।

धोड़ा तिनिके यज्ञको, लै श्राये हम जीति रन।।

सेना मूर्छित करी शत्रुहन इमने मार्यो।
पुष्कल राजकुमार लड्यो सोऊ संहार्यो॥
सुनत रामको नाम भई ब्याकुल अति सीता।
मरन शत्रुहन जानि दुखित चितित भयमीता॥
बोर्ली—तुम अति दीट हो, चाचा तुमरे शत्रुहन।
अश्र तुम्हारे पिता को, कर्यो तुमनि अति लड्कपन॥

है किप लाये कौन तुरत चिल मोह दिखा हो।

तुम द्यति चंचल भये नई नित रारि म बाद्यो।।

सुनि माताकी डाँट द्याह किप मातु दिखाये।

पहिचाने किप डरीं तुग्त दोऊ छुड़वाये।।

विलिख निलिख बोलीं वचन, पवनतनय! सुप्रीव! ग्रव।

हों तो बनवासिनि बनीं, है करमनिको खेल सब।।

च्यो मोकूँ किपराज! जीति लंकातें लाये।
च्यों बिछुरे पतिदेव सबिन मिलि मोइ मिलाये॥
मिर जाती हों तहाँ धीर बँधि जातौ उनकूँ।
निहँ मिलते अपमान सिहत ये दिन देखनकूँ॥
अपकीरित जगमहँ मई, निज पतिने हू तिज दई।
मरी नहीं पापिनि तऊ, दुख देखनकूँ रहि गई॥

त्राजु सुमंगल घरी, मिले तुम द ऊ वनमहँ।
कर्यो लड़कपन शिशुनि बुरो मत मानों मनमहँ।।
कपि बोले—ये मातु! हमारे स्वामीसृत हैं।
स्वामीतें तो सतत पराजित सेवक नित हैं।।
तुमरी कीरतितें सतत, जनि ! व्याप्त त्रिभुत्रन रहै।
सतोशिरोमनि भगवती, को तुमकूँ अनुभक्त कहै।।

सिय कीया संकल्य जगी तत्र सबरी सेना।
रिपुस्दन इत लखे उभय किपपित तहेँ हैं ना।।
सीय चरन सिर नाइ फेरि किप दोऊ श्राये।
नहीं दुरदशा कही न सिय संवाद सुनाये।।
भूमगढलकूँ विजय किर, पुनि पहुँच्यो हय श्रवधपुर।
इरिषत सबई जन भये, सिय चिन्ता नित राम उर।।

रामचन्द्र मल 'ग्रश्वमेघ पुनि मुनिगन श्राये । बालमीक भगवान सहित श्रादर बुलवाये ॥ लीये जवकुश संग श्राइ डेरा कीयो मुनि । प्रभु प्रमुदित श्राति भये श्रागमन मुनिवरको सुनि । संग सचिव नृप बन्धुं सब, मुनि चरननिमहँ परि गये । द्यो श्रारघ मधुपरक प्रभु, कुशल प्रश्न इतउत भये ॥ रामायन मुनि रची कंठ कुश खबने कीन्हीं। बाखमीक स्वर सिहत यथाविषि शिद्धा दीन्हीं।। श्रायसु मुनिने दई करो गायन सब मखमहें। करौ सबनिक्रें मुग्ध न सकुचाश्रो तुम मनमहें।। खबकुश बीना लै चले, गायन रामायन करत। श्रम्मृत की बरसा करत, नर नारिनि के मन हरत।।

राम प्रशंसा सुनी कुमर है मखमें आये।
सनकी इच्छा समुक्ति सभामें तुरत बुलाये।।
सुनिकें गायन मधुर राम आति भये सुखारी।
सन तनु पुलकित भयो देहकी सुरति विसारी।।
समाचार सन जानिकें, जनकसुताकूँ केंन हित।
पठये लिखान रथ सहित, पहुँचे तिनि दिंग लिख चित।।

कही राम की बात लखन सिय पग परि रोये।

नयन नीरतें मृदुल चरन माता के घोये।।

है अघीर सिय कहें—न देवर! मख ले बाओ।

क्यों त्यों काट्र दिवस खिलौंना अब न बनाओ।।

सुतिन शुद्ध समुफ्तें नृपति, तो राखें निज पासमें।

क्याह समय जो छुवि लखी, तिहि सुमिक प्रति स्वासमें।।

दुखित भये सुनि लखन लौटि पुनि प्रसुद्धिंग आये। सब सुनि दै सन्देश तुरत पुनि लखन पठाये।। पति आयसुसिर घारे सहिम सिय अनुमित लीन्हीं।। सबतें भिलि जुलि रोय बैठि रथमें चिल दीन्हीं।। उत्तरीं मखमह सुनि निकट, पद वन्दन ऋषि के करे। लिपटे लवकुश मातुतें, लिल सिय सबके उर मरे।। श्राज्ञा रघुवर दई समामें सीता श्रावै।

है चरित्र मम शुद्ध सबिन विश्वास दिलावै।।

मुनि स्वीकारी बात चले सीताकूँ लैकें।

मुनिवे सीता शपथ चले सब उत्सुक ह्वैकें।।

सहमी मुकुड़ी लाजतें, मुनि पाछे श्रुति सरिस सिय।

जनु करना सँग शान्तरस, चलहि रामपद धारि हिय।।

सीय तापसी वेष लख्यो रोये नर नारी।
चहुँदिशि हाहाकार मच्यो सब सुरित बिसारी।।
मुनिको आदर कर्यो न सिय रघुवीर निहारी।
पितपद मनतें बन्दि खड़ी तहूँ जनकदुलारी।।
बालमीक मुनि उठे तब, सम्बोधन करि सबनिकूँ।
कहन लगे गंभीर स्वर, साची दै मख सुरिनकूँ।

बालमीक मम नाम प्रचेता सुत ब्रतघारी।
सत्य शपथ करि कहूँ विशुद्धा जनककुमारी।।
अब तक मैंने करे यज्ञ तप तीरथ सेवन।
बिद अघ सियमें होंहिँ होहिँ सब निष्फल तत्छिन।।
प्राचेतस को शपथ सुनि, भये राम अति हो विकल।
शुद्ध बाह्नवी सरिस सिय, लगे कहन मिलिकें सकल।।

राम सभामहँ शपथ प्रचेता सुतने कीन्हीं।
सुर नर ऋषि सुनि सबनि विशुद्धा सीआ चीन्हीं।।
पाइ राम दल सीय घरातें बोली बानी।
पतिपरायणा मोइ जननि! यदि तुमने जानी।।
तो अपनेई उदरमहँ, करहु लीन अपनाउ अव।
सुनतं भूमि फाटी तुरत, धँसन लगीं सिय दुलित सब।।

#### भीमागवत चरित, चतुंशीह अध्याय ३२

घरा घँसत लिख मातु भगे लवकुश जब पकरन ।
बोलीं सिय—पितु ! गईं सुतनिकूँ राखें चरनन ।।
लवकुश लीये पकरि महासुनि दोऊ रोवत ।
हाय हाय करि बिकल सभासद इतउत बिलखत ।।
मिश्रामय सिंहासन परम, दिव्य तहाँ प्रकटित भयो ।
सिय बिठाइ पुनि तुरत ही, घरनी भीतर घँसि गयो ।।



निरिल विकल रघुनाय भये साहस सब छूट्यो ।
पुरुषारथ ग्रव घट्यो धैर्य को हट पुल टूट्यो ।।
प्रेम सहित टिंग बैठि मातु सम कौन खवावै ।
हाय ! प्रिये ! कहँ गई कौन ग्रव सीख सिखावै ।।
को रम्भाके सरिस सुख, देहि बात केहि सँग कहँ ।
बीकँ काको मुख निरिल, कोड बदन काको घरूँ।।

भीभागवत चरित, चतुर्थाह अध्याय ३२

**\***40

सुनि विधि रघुवर शोक लोक स्नानेतें स्नाये । करि बिनती बहु भाँति सीयसर्वस्व मनाये ॥ त्यागि तुरत सब शोक बात ब्रह्माकी मानी । यज्ञ पूर्ण करि गये दुखित रोवत रजधानी ॥

सिय वियोग हिय घारिकें, राज काज सब ई करत।
भूते भटकेसे रहत, नयन नीर कर कर करत॥
इति श्रोभागवत चरितके चतुर्थाहमें रावववेन्दुचरित श्रन्तर्गत सप्तम
स्रोता-वियोगचरित नामक बत्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त।



### **अथ** त्रयस्त्रिशत्तमोऽध्यायः

### [ ३३ ]

बय जय सीतानाथ! जयित कौशल्यानन्दन।
जय रघुकुतके तिजक! जयित मक्ति उर चन्दन।।
जय जय प्रभु परमेश प्रण्तपालक रघुनायक।
जय जय करुणासिन्धु धर्मरद्धक प्रण्पालक॥
बिन भूगित निज सुख तजे, उन्नति करी समाजकी।
चरनवन्दना करि कहूँ, कथा रामके राजकी।

बरष सहसदस तीनि राज करि राम बिताये।

एक दिवस मुनि बिकट निकट रघुबरके आये।

लखन आगमन कह्यो राम मुनि तुरत बुलाये।

इति उत शंकित चिकित निरिल मुनि बचन मुनाये।।

अति रहस्यमय बात इक, कहहुँ ताहि प्रभु चित घरिहं।

बीच आह कोई सुनिहं, ताको निश्चय बघ करिहं।

पण प्रभु किर स्वीकार द्वारपे लखन बिठाये।
पुनि मुनिसन प्रभु कहा:—काल किहि कारन आये।।
समय समुिक्त काल वेष मुनिको घरि आयो।
प्रभु आयसु सिर घारि ब्रह्म संदेश सुनायो॥
अंशानियुत अवतार घरि, मार उतार्यो अवनिको।
नियत काल जितनों कर्यो, मयो पूर्ण सो सबनिकों।

श्चन इच्छा यदि होइ नाय ! निज धाम पधारें।

करि नरतनु संगरन नित्यलीला जिस्तारें।।

कृपायतन सुनि काल कथन गोले मृदु बानी।

तिरोभाव तिथि काल प्रथम हम सबने जानी।।

कही कालतें प्रसु—करहुँ, होवे जातें जगत हित।

तगईं श्चाये द्वारपै, कोधी दुवांसा कुपित।।

रामचन्द्रतें मिलहुँ कहें पुनि पुनि दुर्वासा ।

मुनि निहं माने लखन गये तिन जीवन श्रासा ।।

बुलवाये मुनि निदा काल रघुवरने कीन्हों ।

करि श्रादर सत्कार स्वादयुत मोजन दीन्हों ॥

पूर्व प्रतिज्ञा करनिहत, रघुपित लिल्लिमन तिन दये ।

राम निरहमें तनु सहित, दुलित ब्लासन सुरपुर गये ॥

लखन बिरह श्रित दुसह राम तेहि सहि न सके जब । खवकुश कीन्हें चपित चले तन घन जन ति सव ॥ भरत शत्रुहन संग चले पुरके नर नारी। खग, मृग, बानर, बृच्च, भीर खागी सँग भारी॥ राम प्रेमके पाशमहँ, वैषे चले सब हरिषके। श्रित प्रमुदित सुरपित भये, हरम जताने वरिषके।

श्रवत्र पुरीतें सकल चले सिवपिति धारि उर । निलिल जीव निर्मुक्त मये सब शूत्य मयो पुर ॥ कीयो प्रभुपद प्रेम सफल तनु तिननें, कीन्हों । जगजीवनकों लाम जयारय तिनहीं लीन्हों ॥ विवि विमान श्रगणित लिये, सरयूतट श्राये दुरत । वैठि पघारे परमपद, रश्चनन्दन निज तनु सहित ॥

जिहि पदपावन हेत करहिँ जप जोग विरागी। त्रिविष भाँति तनु कसिहँ तेजयुत तपसी त्यागी।। सो पद पायो सहज अवधवासी जीवनिर्ने। रामक्रपातें लोक उच्चतम पायो तिनिनें॥ पल्लो पकरें प्रेम तें, श्रात्म समरपन जे कर्राहें। ते तप तीरथ जोग विनु, भवसागर छिनमह तरिह ॥ विरइमॉॅंड अवसान चरित रघुनन्दनको सुनि । शौनक ग्रविई दुखित सूतबीतें बोले पुनि॥ सूत ! चरित दुःखान्त नेंक नहिं इमहिँ सुहावै । सुमिरि राम निर्वाण हृदय पुनि पुनि मरि आवे ।। सब सुनि बोले सूत जी, मुनिवर ! राम अखंड अज । तिनकी ब्राद्या शक्ति सिय, बाहि कवह नहि तिनहि ति ।। सुनह सुखान्त चरित्र राम स्वामी त्रिभुवनके। भरत लखन रिप्दलन रहें आज्ञामह तिनके।। पतिकूँ सरवसु समिक सदा सीया सुख पार्वे। राम निरित सिय कमल बदन छिन छिन इरषार्वे ।। कनकमवन त्रति ई सुधर, सब सामग्री सुखद जहँ। इर्रापत है रबुवंशमिन, रमन करिंह सिय संग तहें।। राम मातु पितु सुद्धद सखा स्वामी बनि जावें। पति परमेश्वर पुत्र रूप घरि सबहि कहावें।। जो जैसे ही भजे भजें वे ताकूँ तैसें। काड़ा अनुपम करें मक पार्वे सुख जैसें।। मन विषयनितें मोड़िकें, प्रभु सेवा संलग्न चित । ते रघुवरलीला लखहिँ कनकभवनमहँ होहि नित।। इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहर्मे राघवेभ्द्रचरित अन्तर्गत प्रष्ठम उत्तरचरित नामक तेतीसवाँ प्रथ्याय समाष्ट

### अथ चतु त्रिंशत्तमोऽभ्यायः

### [ 38 ]

बय शोभाके घाम ! राम ! चरनिन सिर नाऊँ । वरदाता ! वर देहु रूप तुमरो नित ध्याऊँ ।। यहँ तुमारो नाम स्त्रन्य बानी निह भाखँ । निरखँ जग तव रूप भक्ति भक्तनिमें राखँ ।। धाम तुम्हारेमें बसँ, नित खीखा चिन्तन करूँ । राम राम रिटवो करूँ, स्त्रन्त राम कहिकें मरूँ ।।

राम नाम हो नाम श्रीर सब नाम श्रसत हैं।
राम रहेंतें पाप कहें सब सन्तिन मत हैं।।
राम नामके लेत मधुर बानी है जाबै।
राम स्वादरस मिल्यो जिनहिँ तिनि श्रन्य न मावै।।
राम नाम कानिन प्रविसि, हियके मेंटे शोक सब।
रोम रोम रिमजात है, राम रूप है जाय तब।।

राम रूप लिख श्रचर सचर बिन द्रविह प्सीजें। धन्य धन्य ते पुरुष रामरसमें जे मीजें।। यातुधानहू रूप लखें में।हित है जावें। इकटक निरखत रहें समरमहें लड़िवे श्रावें।। रूपजालमें जे फँसें, खल जन लिख उनकूँ हैंसें। तिनिके मवबन्य नसें, रामधाममें जे बसें।। परमधाम साकेत श्रयोध्या सुख सरसाविन ।

हरन सकल संताप जगतके दुःख नसाविन ॥

सरपूको शुम नीर पीर सब ई हिर लेवे ।

हियकूँ शीतल करै श्रन्तमें प्रमु पद देवे ॥

करें धाममहँ बास जे, ते निश्चय तिर जायँगे ।

धामी सब श्रव मेंटिकें, धाम प्रमाव दिखायँगे ॥

षीवनको फल जिही रामलीलाको सुमिरन।
ग्राष्ट्रयाममहं करै चित्त चरितनिको चिन्तन।।
लीला ग्रापरम्पार शेष शारद सकुचावें।
कैमे प्राकृत पुरुष तुच्छ माषामें गावें।।
नगतनु घरि लोलाकरी, जग जीवनि कल्यान हित।
तिनहिँ सुनहिँ ससुमाहिँ पढ़हिँ, होवै तिनिक्ँ सुल ग्रामित।।

जो श्रज श्रन्युत राम जनम तिनि रघुकुत लीयो।
दशरथ कोशलसुता जनक जननी पद दीयो।।
भरत शत्रुदन लखन मये श्रंशनि सँग प्रकटित।
जननि, जनक, जगजीव जनम सुनि मये प्रकृत्तित।।
प्राकृत शिशु सम दिव्य श्रति, करी सरस लीला सुवर।
जिनिके सुनिरनतें हृद्य, होहि विमल श्रतिशय मधुर।।

दशरथ सुखमयसदन कर्यो क्रीड़ा करि पावन ।

बातकातके खेल करे अतिशय मनमावन ॥

पढ़न गये गुढ़गेइ गुढ़िनको मान बढ़ायो ।

यो शिशुपनको चाठ चरित अति मधुर दिखायो ॥

पुनि कौशिक सुनि सँग गये, मारे मखके शत्रु सब ।

घनुषयज्ञ मिथिला सुन्यो, राम लखन मख चले तब ॥

३० फा०

तारि ग्रहल्या गैल गये तिरहुत हुलसावत ।
लेंन सुमन चहुँ श्रोर फिरहिँ रस सो बरसावत ।।
राजा रानी सीय प्रजा सबके मन घाये ।
निश्चय सबकूँ भयो सियाके दुलहा श्राये ।।
राम लखन तप तेज सम, शोभित धनुधर मुनिनि सँग ।
भये मुग्ध नर नारि सब, निरखि नयन तनु रूप रँग ।।

शिवको तोर्यो धनुष वरी सिय स्रति सुकुमारी।
जोरी मोरी जाली भये प्रमुदित नर नारी।।
चारिहुँ माइनि संग ब्याह करि पुर चिल दीये।
परशुराम मग मिले मिर्दे मद बिनु मद कीये।।
जननिनि न्यनि सफल करि, सिय सँग सुल सरसाइकें।
चोरि चित्त सबके लिये, दम्पति हश्य दिलाइकें।।

कैनेशी चित कुमित बसी कुबरी मितमानी।
राम न राजा मये गये तिज निज रजधानी।।
गमने सुरपुर भूप भरत सुनि पुरमहँ आये।
पुरजन, मन्त्री, सचिव, मातु, गुरुने समुक्ताये॥
निह मानी सिख सबनिकी, चित्रकूट प्रमु दिंग गये।
राम खखन सिय वेष मुनि, निरिख भरत विह्नल मेथे॥

चरन पादुका लई न लौटे जब रघुनन्दन ।
निद्ग्राममहँ वसहिँ मरत करि करनाकंदन ॥
इत रघुवर सिय लखन संग लै बन बन बिहरत ।
कन्द मूल फल खात मुनिनिके आश्रम ठहरत ॥
पंचवटीमें लखननें, सूपनखा नकटो करी ।
राम निरिख हिय कामकी, लपट लगी कुलटा जरी ॥

हैकें रावन कुपित हरिन मारीच बनायो । निरिष्ट कनक मृग सिया पकरिवे चित्त चलायो ।। गये हरिन सँग राम लखन पीछेतें घाये । रावन आयो तहाँ कपट मुनि वेष बनाये ।। फरि छुल बल हरि सीयकुँ, गीघ मारि पुर लै गयो । बगदे प्रभु सिय निहं लखी, हृदय शोक मीषन मयो ॥

खोजत खोजत राम करी मंग पावन शबरी।

कार्यमूक मंग मिले पवनस्त प्रमुके प्रहरी।।

सुप्रीवहिं करि मित्र बालि कपि मार्यो छुलतें।

कीये कपि एकत्र गये हनु लंका बलतें।।

सुन्यों सीय सम्बाद सब, सागर सेतु बनाइकें।

गए विमीषन लंक लै, शरनागत अपनाइकें।।

रावन सेना सहित मारि सुर कष्ट मिटाये।
जनकसुता अपनाइ विभीषन भूप बनाये॥
अविध अन्त जब मयो अवषपुर खुवर आये।
भरत हृदय अति हरष चरन कमजानि सिर नाये॥
राजतिज्ञक रघुनाथको, अयो राम राजा भये।
शोक मोह अप दुःख मय, सब प्रानिनिके अगि अये॥

राखी प्रजा प्रसन्न सती सीता-सी त्यागी।
ग्राज्ञापालन कठिन करी लिख्निन बड़मागी।।
तेक त्यागे ग्रंत संबरन लीला कीन्हीं।
त्याग प्रहनतें श्रेष्ठ राम जग शिद्धा दीन्हीं।।
खीला मधुमय रामकी, सुनि हिय कहनातें मरै।
राम बिना या खगतकूँ, मर्याद्वायुत को करै।।

रामचरित जे पुरुष प्रेमतें पढ़ें पढ़ावें। तिनके छूटें बन्घ परम पदवी ते पावें।। श्रवनिपुटनितें पिये हिये आवे कोमलता। मिट्हिं कठिनता निखिल होहि जीवनमहँ मृदुता ॥ नित प्रति नव दिन नियमते, रामायन जे नर सुनिहिं। ते न भू ित भवजालं महेँ, अवन रसिक कबहूँ फँसहिं।। ग्राम्यक्यामहें व्यर्थ जीव जीवन सन खोवें। श्रंत समय यमदूत निरिख डिर पुनि पुनि रोवें।। रामकथा यदि सुनहिं दु:ख काहेकूँ पार्वे। देखें निहं यमसदन नित्य बैकुन्ठ सिघावें।। चिन्ता, दुख, भय, शोकयुत, नीरस यह संसार है। है यदि जामें तत्व तो, रामचरित ही सार है।। सोरठा-सुनें भक्त दै चित्त, राघवेन्द्र को शुभ चरित। ते पावें प्रभुदत्त, भक्ति भक्त भगवन्त की ।। इति श्रीभगवत चरितके चतुर्थाहमें राघवेन्दुचरित श्रन्तर्गतः नवम महिमाचरितनामक चौंतीसवाँ श्रध्याय समाप्त।



# अथ पश्चित्रशत्तमोऽस्यायः

#### [ ३४ ]

कुराके सुत नृप श्रितिथि निषध नृप तिनके नम सुत । हिरणनाम रूप दशम पीढ़िमहँ मये योगयुत ॥ जैमिनि मुनितें योग सीखि कीरति बहु पाई । याज्ञवल्क्यक्ँ जिननि योग विधि सरल सिखाई ॥ तिनकी छुठवीं पोढ़िमहँ, भूप वंशघर मरु मये। वंश बचावनके निमित, श्रुबर श्रमर नृप है गये॥

महतें अष्टम पीढ़िमाँहि तृप भये वृहद्वत ।
जिनकी द्वापरमाँहिं मई कीरित अ्रांत उड़वत ।।
भारतमहें अभिमन्यु संग लड़ि स्वर्ग सिघारे ।
कुमर वृहद्रण वचे वने राजा अति वारे ।।
पीड़ी उन्तिसमहें भये, अन्तिम तृपति सुमित्र वर ।
किरि कलिमहें इच्वाकुके, रहे विशुद्ध न वंशवर ।

श्चन इत्त्याकु कुमार द्वितिय निमि वंश सुराऊँ।
गुरु बशिष्ठतें कहा। नृपति—हीं यज्ञ कराऊँ।।
श्वत्विज बनि गुरुदेव! यथा बिचि मल करवावें।
बे।ले गुरु—सुरराज बुलायो तहँ है श्चावें।।
भये मौन सुनि निमि नृपति, इन्द्र यज्ञ हित गुरु गये।
ख्विनमंगुर जीवन निरिल, चिन्तित नृप सोचत मये।।

है यह देह म्रानित्य यह म्रानितम्ब कराऊँ।
यदि गुरु म्रानें नहीं म्रान्य म्रानार्य बुलाऊँ।।
करि इड़ निश्चय तुरत यह म्रारम्भ करायो।
मुनि वशिष्ठ पुनि म्राइ नृपति प्रति कोघ दिखायो।।
दे हपात को शाप मुनि, दयो भूग कोधित भये।
नृपहु शाप मुनिकूँ दयो, तनु दोउनिके गिरि गये।।

तनु ति मित्रावरुण बीर्यतें प्रकटे पुनि मुनि।
निमिहू नेत्रनिमाँहिँ बसहिँ नित पत्तक निमिष बनि।।
निमिको मृतक शरीर मध्यो बैदेह भये रुत।
स्त्रादि जनक मिथिलेश मुक्त जीवन समाधियुत।।
तबतें निमि बंशी नृपति, जनक विदेह कहाहिँ सब।
स्त्रिनमं गुर सर्भें सर्वाहँ, राज पाट बाहन विभव।।

हिनस पीड़ीमाँहि हुस्नरोमा जनमे सुन । सीरध्वन तिनि पुत्र जगतमह परम कीर्तियुत ।। भये यशस्वी पुत्र कुशध्वन तिनिके प्यारे । पुत्री सीता मई उमय कुल निनने तारे ।। जनकडुलारी मैथिली, जनकडुता सीता सती । वैदेही जनकारमना, जिनहिं जपहिं जोगी नती ।।

सीरध्वज मल करन भूमि शोधन हित आये।

ऋषि मृति ज्ञानी निप्र शोधिवे तहाँ जुलाये।।

शोधी सबने भूमि जनक हल तहाँ चलायौ।

तबहिं अविनित्ते प्रगटि, सीय निज रूप दिखायौ।।

सीर माँहि सीता मई, लिख कृतार्थ नृप है गये।

पाली पुत्री मानिक, सीरध्वज ताते भये।

A STATE

सीय पिता बनि जगतमाँहिँ यश बिपुल कमायो ।
कियो राम सँग ब्याह नृपति निज भाग्य सरायो ॥
आदि शक्ति हैं सीय जगत छिनमाँहिँ बनावें ।
पालें पोसें सतत श्रंतमहँ प्रलय करावें ।

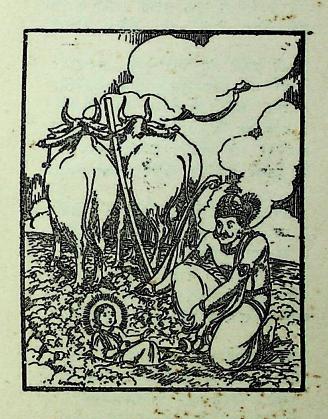

यह प्रपंच सब शक्तिको, कीड़ा थल ऋषि मुनि कह्यो । जगदम्बाके पिता बनि, सीरघ्वज अति यश लह्यो ।।

सीरध्वज सुत भये कुशध्वज जनक ग्रमानी।
धर्मध्वज तिनि पुत्र कर्मयोगी श्रति ज्ञानी।।
क्षोकवेदमहें निपुण सन्ननिक्रूँ ज्ञान सिखावें।
परमारथके प्रश्न पूछिवे पंडित श्रावें।।
भयो सुखद संनाद शुभ, सुखमा योगिनी संगमहें।
ब्रुसी योगिनी योगतें, जनक नृपतिके श्रंगमहें।।

मये योगिनी संग जनक नृपके प्रश्नोत्तर ।
योग ज्ञान अध्यात्मयुक्त सुन्दर स्रति सुखकर ।।
दोऊ ज्ञानी परमज्ञानकी गंग वहाई ।
जनक त्याग तप तेज निरिष सुलमा हरषाई ॥
स्वयं तरे तारे बहुत, है तिनिके स्रनुरूप सुत ।
मये कृतध्वज प्रथम नृप, हितिय मितध्वज योगयुत ॥

पुत्र कृतघ्वजमाँहिँ मये केशिध्वज ज्ञानी।
भूप मितध्रुवज तनय भये खारिडक्य श्रमानी।।
केशिध्वज श्रध्यातम ज्ञानमहँ विदित दिवाकर।
कर्म तत्व परबीन नृपति खारिडक्य उजागर।
चत्रिय धर्म कठोर श्रति, समर उमय दलमहँ भयो।
हार्यो लघु खारिडक्य नृप, हरिकें बनमहँ मिंग गयो।।

इत केशिष्वज कर्यो यज्ञ इक स्रतिशय भारी।
सिंह यज्ञकी घेनु खाइ सब बात विगारी।
पूछ्यो प्रायश्चित्त सबिन खायिडक्य—बताये।
तिन दिँग भूपति गये, वृत्त सब तिनिहेँ सुनाये।।
प्रायश्चित्त सुन्यो जनक, स्राइ कर्यो विधिवत सकता।
सोर्चे गुरु, खायिडक्यकूँ, दई दिचना निहं विपुत्त।।

दैंन दिवा गये न याच्यो राज कोष घन ।
कह्यो दिवा देहु असत सत समुक्ते कस मन ॥
हँसि केशिध्वज कह्यो—बाम जग तुमही पायो ।
समुक्ति विषय विष सरिस न तिनिमहँ चित्त फँसायो ।
देही देह 'पृथक् सतत, सुनहु ज्ञान परमार्थयुत ।
देही नित्य अनित्य तनु, तत्सम्बन्धी गेह सुत ॥

यों दीयो बहु ग्यान भये कृतकृत्य जनक जब।
कीयो बहु सत्कार गये केशिध्वज ग्रह तब।।
करन योग खारिडक्य गये बन भूपित करि सुत।
केशिध्वज हू क्लेश कर्म तिज भये योग्युत।।
बगमहँ जीवनमुक्त नृप, केशिध्वज हू है गये।
तिनिके पीछे तनय तिनि, भानुमान भूपित भये।।

पीड़ी सत्ताईसमाँहिँ श्रांतिम मैथिल कृति।

मये जनक कुलमाँहिँ परम ज्ञानी सब भूपति।।

ऋषि मुनि नित प्रति श्राह कर्राहेँ सतसंग सदा हीं।

या कुल कोई कृपण श्रज्ञ नृप प्रकट्यो नाहीँ॥

शुक सम त्यागी जनक दिँग, परमारय सीखन निमित।

श्राये तिनिके शुम चरित, कर्राहेँ सतत संसार हित॥

जनक वंशको विमल चरित स्रति सुखद सुनायो ।
तिहि जगमहँ यश ज्ञान दानदें विपुल कमायो ॥
प्रकटी स्राद्या शक्ति स्रमर कुल भयो सुवनमहँ ।
करन जीव कल्यान फिरीं प्रभुसँग बन बनमहँ॥
यों विकुच्चि निमि वंशकी, कही कथा स्रति सुखमयो।
दंडक तीसर तनयकी, सुनहु कथा स्रव दुखमयो॥

सुत इच्चाकु तृतीय गयो दंडक बनमाँहीं।
शुक्रसुता लिल भई विकलता स्रित मनमाँहीं।।
स्रिनुचित करि प्रस्ताव कुपित कन्या तिनि कोन्हीं।
भयो कामक्श शिखा पकरि कन्याकी लीन्हीं।।
गुरुकी कन्या द्विजसुता, विरजा संगमतें रहित।
हुद्धि भ्रष्ट नृपकी भई, करि स्रानुचित कीयो स्राहित।।

लिजत पित हिँग गई शुक्रतनया जम रोवति।
दुहिता देखी दुखित कुपित तम भये शुक्र म्राति।।
दयो शाप नृप राज नष्ट है जाने सबई।
बरसी बालू तप्त भयो दंडक-बन तबई।।
घोर पापतें पलकमहँ, धूरि माँहि नैभव मिल्यो।
नष्ट भयो परिवार सब, फिर दंडक कुल नहिं चल्यो।।

इति श्रीभागवत चरितके चतुर्थाहमें निमि दंडक चरित नामक पेतीसवाँ अध्याय समाप्त । (मासिक पारायण सत्रहवें दिवसका विश्राम)



# श्रथ षट्त्रिंशत्तमोऽध्यायः

# [ ३६ ]

कहें सूत—ग्रंब प्रथम शीश शुक चरनि नाऊँ।
तब ग्रति पावन चन्द्रवंशकी कथा सुनाऊँ॥
नारायण के नाभि-कमलतेँ ग्रंज चतुरानन।
प्रकटे तिनके पुत्र ग्रंति कुल जिनको पावन॥
चन्द्र तनय तिनिके भये, ग्राति तेजस्वी तपस्वी।
राजसूय करि दिग्बिजय, भये जगतमहँ यशस्वी॥

यौजन, घन, सम्पत्ति और प्रभुता जगमाँहीं।
होवै यदि अभिवेक प्रहित तो फल शुभ नाहीं।।
यौजनतें उन्माद मान धनतें है जावै।
सम्पति प्रभुता पाइ सवनिक् कुटिल सतावै।।
सुन्दरताकी ठसकमहँ, सोमकार्य अनुचित कर्यो।
यौजन मद ऐर्वर्यने, सब विवेक तिनिको हर्यो॥

श्रति तनय श्रिद्धितीय सुघर श्रितशय त्रिभुवनमहँ ॥ लखेँ उनिह जे नारि काम प्रकट तिनि मनमहँ ॥ रूप निरित्व श्रासक्त महँ सुनिपत्नी सबहीं । निज निज पित तिज गई समुक्ति सोमिह सरबसुहीं ॥ श्रित साहस तब सोमको, बद्यो पाप मनमहँ घँस्यो । तारा गुइपत्नी हरी, रूप श्रन्पम चित बस्यो ॥

RUK

दाराको सुनि इरन देवगुरु दुख श्रति पायो ।

वर्मनीति कि चन्द्र विविध विधिगुरु समभायो ॥

भयो काम वश चन्द्र सीख गुरुको निहं मानी ।

लियो सोमको पच्च शुक्रने श्रवसर जानी।।
शिव सुरगुरुको पच्च लै, तारा हित लिड़ने चले।

श्रस्त्र शस्त्रतें सिंक श्रसुर, श्राह चन्द्रमातें मिले।।

कमलयोनिटिँग जाइ श्रिङ्गरा दृत्त सुनाये।
सुनि चतुरानन तुरत शुक्र शिवगुरु टिँग श्राये।।
फिड़के श्राकें चन्द्र कोप करि डाँट बताई।
कीयो बीच विचाव देवगुरु दार दिवाई।।
देखि गर्मिणी वृहस्पति, श्राग बबूला है गये।
कुकुक कहे कटु दुर्वचन, पत्नीपै क्रोधित भये॥

पूछ ताँछ बिधि करी मेद तारा बतलायो।
जानि चन्द्रको तनय तुरत बुध तिन्हें दिवायो॥
गुणी तपस्ती परम सुधर बुध वनमहँ तपहित।
निवर्से तबई फॅस्यो इलामहँ चन्द्र पुत्र चित॥
मनु कुमार सुद्युम्न इक, दिवस सेन सिज बन गये।
तहँ शिवजीके शापतें, छोरातें छोरी भये॥

घोड़ा घोड़ी भये लोग सब भये लुगाई।
नरतें कैसे नारि बने सुघि बुघि बिसराई॥
परम सुन्दरी भई फिरें इत उत सब बनमहें।
इला रूप सर काम घुस्यो श्रीबुघके मनमहें॥
तैंननिके संकेत तें, स्ट प्ट कछु है गई।
सहमत दोऊ ई भये, इला बधू बुध की भई॥

नृप पुरुरवा भये इलामहँ बुधसुत मनहर।
मुनि बशिष्ठ तहँ ब्राइ शैव मल कीन्हों सुन्दर॥
भये तुष्ट शिव कह्यो मास भरि नृप नर हौवै।
रहैं मास भरि नारि जाइ महलनिमहँ सोवै॥

प्रतिष्ठानपुर श्राइ गय, पुत्र बिमल उत्कल मये ।

नृप पुरूरविं राज दै, तपिंदत पुनि बनमहँ गये ।।

प्रतिष्ठानपुर श्रिष्ठिप जगत महँ श्रित ही सुन्दर ।

भूप रूप लिख धँस्यो उरबशी हृदय काम शर ।।

निज ऊरूतेँ प्रकट करी नारी-नारायन ।

भई उरवशी अष्ठ स्वरगको सुन्दर-भूषन ॥

सो पुक्रस्वा रूप पै, भ्रमरी सम मोहित मई ।

श्रमृत, इन्द्र, सुर स्वरग तिज, विह्नल है नृपपुर गई ॥

बन उपवन सर हाट बाट विस्मित हैकें स्रिति ।

निरखे इत उत चिकत मद्द भूबी श्रमरावि ।।

लै- रम्माकूँ संग उरवशी पहुँची पुरमहँ।

प्रतिष्ठानपुर निरखि भई प्रमुदित स्रिति उरमहँ॥

यल पल भारी है रह्यो, बनी भ्रमरिका रूपकी।

महल बाटिकामहँ सखी, करें प्रतीचा भूपकी॥

श्रावत निरखे तृपति सला सँग श्रित हरवाई।
किन्तु न लिल एकान्त भूप सम्मुख निहं श्राई॥
तृपति मनोगत मान जानिनेकूँ छिपि इत उत।
सुनैं करें जो बात सलातें नृप विह्वल चित।
चित्त उरवशीमहँ फँस्यो, तृपको रम्मा जानिकें।
श्राई सम्मुख सलीसँग, हरके तृप पहिचानिकें॥

करि स्वागत तृत कहैं — आज हों भयो क्रतारथ।

पृथिवीपित नरदेव नाम मम भयो जथारथ।।
देवि उरवशी देखि चन्द्रमुख तब हों हरण्यो।

मनहु मृतक द्रुम उपरि सुवारस बरबस बरस्यो।।

प्रानदान दिवता दयो, दुरलम दरश दिखाइकें।

जनम सफल मेरो करो, अनुचर मोहि बनाइकें।।

कहे उरवशी—देव ! कौन ततना जग माहीं । जो तिल तुमरो रूप होहि वरवस वश नाहीं ॥ प्यारे पुत्र समान मेष बातक है मम सँग। पातन तिनको करिहें न रित तिज्ञ तिल्हें नगन ग्रॅंग।। घृतको मोजन करहें नित, दुल सुख सब कछु सहुङ्गी। प्रन यदि पूरे भये नहिं, तो न यहाँ फिर रहुङ्गी।।

सब स्वीकारे नियम उरवशी तृप अप्रनाये।
पाइ ऐल सुरवधू हियेमहँ अति हरषाये।।
सचिवनि शासन सौंपि प्रिया सँग है प्रमुदित अति।
वन उपवन गिरि निकट नदीतट विहरहिं भूपति।।
जने पाँच सुत अप्सरा, आयु शुतायु शतायु रय।
सब सुन्दर सब सर्वविद, भये पाँचवें सुत विजय।।

इत सुरपित लिख स्वरग उरवशी विनु घवराये।
प्रेरित करि गन्धर्व ऐलपुरमाँ हिँ पठाये।।
लै मेषिन गन्धर्व रातिमहेँ छिपिकें मागे।
सुनिकें तिनको शब्द उरवशी सँग नृप जागे।।
भूपितकूँ कोसन जगी, चोरिन सुत मेरे हरे।
भये ब्यरण नृपके नियम, लगन समयमहँ जो करे।।

प्रियावचन सुनि परुष नगन तृप श्रिस लै बाये ।
करि प्रकाश गन्वर्व मेष तिज तुरत विलाये ।
जब तृप निरखे नगन—उरवशी श्रित सकुचाई ।
श्रन्तरहित है गई, फेरि सुरपुरमह श्राई ।।
फिरे तृपति नहिं लखी तह, प्रिया श्रिविक विह्वल मये।
श्रन्वेषण हित तुरत ही, रोवत बनकू चिल्ल दये ।।

सुमिरि सुमिरि गुन रूप भूप रोवें पिछुतावें।
कस्त्री मृग सिरिस फिरें विह्वल डकरावें।।
जड़ चेतनको मेद माव भूले भ्रम छायो।
पूर्छें ची पश्चिन पतो कोई न बतायो।।
जाति, बरन, पद, प्रतिष्ठा, सब ग्रिमिमान विसारिकें।
इत उत भूले फिरहें हिय, रूप उरवशी भारिकें।

बैठें तक तर तिनक तुरत श्रीचक उठि घावें।
भ्रम बश प्रिया निहारि बढ़ें श्रागे िरि जावें।।
श्रंट संट कछु बकें सिड़ी पागल सम रोवें।
निशिवासर पथ चलें करें मोजन निहें सोवें।।
चलत चलत द्वादश दिवस, महँ पहुँचे कुक्चेत्र दिंग।
भ्ख प्यास अम नींद्तें, मये दूपतिके शिथिल श्रेंग।

ला उरवशी तहाँ पाँच सालयिन के सँगमहँ।

ग्राति प्रसन्नता भई प्रिया लाखि उप ग्राँग ग्राँगमहँ।।

बोले—जाया! प्रान तुम्हारे बिनु ये जावें।

तव निरखत तन मृतक होहि गीदड़ कुक खावें।।
कहै उरवशी—कामिनी, करें प्रीति निज स्वार्थतें।

नष्ट करहिं सर्वस्वकूँ, भ्रष्ट करहिं परमार्थतें।।

मृपवर घारो घीर कष्ट कब तलक सहोगे।

एक बरष पश्चात् रात्रि मम संग रहोगे।।

होवेगो सुत श्रौर शोक सब मनको त्यागो।

गन्धर्वनिक्रॅं पूजि मोइ उनतें टुम माँगो।।

मृप सँग निश्चि बसि गई पुनि, राजा तप लागे करन।

मये तुष्ट गन्धर्व तब, भूपतितें बोले बचन।।

बर माँगो सुनि नृपति नीर नयननिमहँ छायो। बोले—यदि बर देहु उरबशो मोइ दिवाश्रो। श्राग्निस्थाली दई कह्यो करि तीनि भागमहँ। करो यजन पुनि जाइ उरबशी बसहिं सदा जहँ॥ तब ई श्राई उरबशी, दे सुत निज पुरकूँ गई॥ थालो रिल सुत संग पुर, गये लुप्त पायक मई॥

बिनु पावकके पात्र लख्यो चित चिन्ता छाई ।
गन्धवनिने आह नृपतिकूँ युक्ति बताई ॥
मयो अरिन द्वै प्रकट होहिं पावक मानो सुत ।
कीन्हो मन्थन भये प्रकट लै गये अनलयुत ॥
यज्ञ याग पुर पहुँचिकैं, करे उरवशी मिलन हित ।
दान,धरम,शुभ करम, मख,करहिं प्रिया महँ फँस्यो चित ॥

भयो कामतें क्रोघ शाप विप्रनिने दीन्हों। जीवित हैं तप घोर जाइ बदरीबन कीन्हों।। नारायणने कृपां करी नृप स्वरग सिघाये। निज शरीरके सहित गये सुर लिख हरणाये॥ सुरपित सँग बैठाइकें, सब सुख सामग्री दई। पतिहिं पाइ पुनि उरबशी, प्रेम सहित प्रसुदित मई॥ पाइ अपसरा संग सुली भृपति अति मनमहैं।
दिन्य विमान विठाइ प्रिया सँग विहरें वन महें।।
नित अवरामृत पान करें सुधि बुधि विसराई।
निहें जाने कब दिवसहोहि पुनि निश्चि कब आईं।।
मोह दाममहें फँस्यो मन, रहै अतृत दुखी सतत।
विषयनिमहें संतोष निहें, भयो फेरि नृप चित विरत।।

नृपक् भयो विवेक मोह निद्रातें जागे।
निज स्वरूप पहिचान विषय विष सम ऋव लागे।।
ऋव न उरवशी भली लगे गुन सम्ब िलाने।
समुक्ति दोष की खानि हाथ मिल मिल पिळ्ञताने।।
हाड, माँस, मल, मूजिको, तनु थैला दीखन लग्यो।
मक्त मये भगवानके, विषय भाग मल भ्रम भग्यो॥

भयो ज्ञान तन नाश्वान श्रविनाशी श्रीहरि ।
साधक तरे श्रनेक काम ति प्रभु चिन्तन करि ॥
नारि फँसे नर रूप निरित्त नर नारि रूपमहेँ ।
दोऊ ति परमार्थ गिर्रे जग श्रंघ कूपमहेँ ॥
चरम, मांस, रज, बीर्यमहेँ, श्रज्ञ तिंपिट समुर्भे सुली ।
ज्यों-ज्यों विषयनिमहेँ फर्से, होहिँ श्रिषक त्यों-त्यों दुली ॥

करै न कबहूँ संग कामिनी कामुक जनको।
नहीं करै विश्वास पंचइन्द्रिय श्रद्य मनको।।।
योगी ज्ञानी सिद्ध विवेकी हू फँसि जावें।,
त्यागि तपस्या योगकाम मोगनि श्रपनावें।।
तातें है निस्संग नित, निरत मजन ही महँ रहै।
विषयनितें बचिकें चलै, मम मनवश कबहुँ न कहै।।
३१ फा॰

यों करि मनिह प्रवोध भये विषयनितें उपरत । त्यागि उरवशी लोक ब्रात्म सुखमाहिं निरतिनत।। बिखरी मनकी वृत्ति योगतें वशमहें कीन्हीं। करि स्वरूप संघान चित्तकूँ शिज्ञा दीन्हीं।।

मन पुरूरवा उरवशी—माया पुर तनकूँ कहैं।
फँसिकें ताके फंदमहँ, जीव विविध विधि दुख सहैं॥
इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थोहमें चन्द्रवंशी ऐल चरित
नामक छुत्तीसवां श्रध्याय समास ।



## श्रथ सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः [ ३७ ]

भये ऐलके विजय विजयके भये भीम सुत । तिनिके काँचन भये होत्र तिनि भये धरमयुत ।। होत्र पुत्र जगमाहिं जहु ऋषि वहें तपस्वी । गंगा सब पी गये जगतमहँ भये यशस्वी ।।

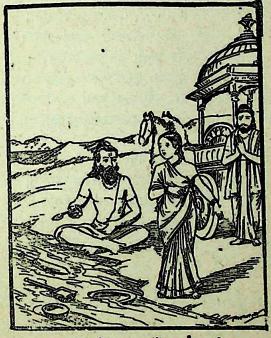

मख सामग्री गंगने, जलमहँ दई हुबोइ जब। पान करीं जनि कानतें, भयो जाह्नवी नाम तब। जहु तनय तृप पुरू पुरूके पुत्र वलाक हु।
परम प्रसिद्ध बलाक भये तिनके सुत अज़क हु।।
अज्ञक जगतमहेँ भये यशस्वी तिनके कुश सुत।
तिनतें कौशिक गोत्र भयो जगमाँहिं घरमयुत।।
पुत्र चारि तिनके भये, भिन्न भिन्न पुरके अधिप।
श्री कुशाम्बु भूतप बस्, चौथे भये कुशाम्बु तृप।।

श्रित सुन्दर कुशनाम घृताची लिल तृप दृद व्रत ।
पत्नी बनिकें रही मई तातें कन्या शत ।।
कन्या कीड़ा करहिं श्रिनिल तिनकें दिंग श्रायो ।
कर्यो ब्याह प्रस्ताव कुमारिनिने दुकरायो ।।
कुपित बायु श्रिति हो मयो, सब कन्या कुबरी करीं ।
रोवत सब पितु दिंग गई, तृप चरननिमहं गिरि परीं ॥

बायु बात सब सुनी च्रमा भूपतिने कीन्हीं।

ब्रह्मदत्त बुलवाइ तिनिह सब कन्या दोन्हीं।।

पति परसत ही महुँ सुन्दरी सब सुकुमारी।

लिख घर बर अनुकूल भूप सुधि देह बिसारी।।

कन्या अपने घर गई, पुत्र हेतु हरितें बिनय।

करी यज्ञ करि नृपतिने, भये गांघि तिनके तनय।।

ते कुशाम्बुके पुत्र कहाये गाघि भूमिपति।
तिनको कन्या सत्यवती जगमहेँ सुन्दर स्रति॥
स्राह महर्षि ऋचोक याचना कन्या कीन्हीं।
सुनि घवराये बात बदिल भूपतिने दीन्हीं॥
बोले—देउ सहस्र हय, स्वच्छ, शुभ्र जिनको बरन।
बेगबान स्रति कान्तियुत, एक कृष्ण होवै करन।

सुनि मुनि तृपमन भाव समुिक बखबोक पंचारे।
बरुण कर्यो आतिथ्य प्रेमतें पाद पखारे॥
श्यामकरन इय सहस दये लै तृप दिंग आये।
मुनि प्रभाव तप निरित्त गािष अतिशय सकुचाये॥
सत्यत्रती कन्या दईं, मुनि प्रसन्न आति है गये।
मिले प्रेमतें बर बधू, अंगुबीय नग सम मये॥

सत्यवती सुन श्रीर बन्धुहित इच्छा कीन्हीं। चात्र ब्रह्म है पृथक् तेज धरि पायस दीन्हीं॥ सुता भागकूँ श्रेष्ठ समुक्ति माताने लायौ। स्वयं मातुको भाग लाय सब वृत्त छिपायौ॥ जानि योगतें मुनि कह्यो, निज अन्धको मोगि फल। तब सुत चत्रिय दंडघर, करै बन्धु तब तर प्रबल्ण॥

पित चरनिमहँ सत्यवती त्रिनती बहु कीन्हीं।
होहि पुत्र निह पौत्र घोर मुनि आयमु दोन्हीं।।
मयो कळुक संतोष जने जमदिश त्रपोनिषि।
जाति नाम सब करम करे मुनि हरिष यथाविषि।।
रेग्रुमुता श्रोरेग्रुका, संग ब्याह मुनिने कर्यो।
परशुराम तिनतें भये, भूमिमार जिनने हर्यो।।

छोटे से बदु राम घनुष कंषापै घारें। शस्त्र शास्त्रमहूँ निपुण्' निशानों तिकके मारें।। परशु प्राप्त जन भयो निरित्त ऋतिशय हरषाये। तबहीतें मुनि परशुराम जगमाँहि कहाये।। चत्रिय श्रति निर्देय भये, श्रभिमानो स्रत्र नित करहिं। वेद निप्र मानें नहीं, ऋषि मुनिहू तिनते डरिहें।। तिनके बध हित विष्णु विप्र बनि बसुवा तखरै।
प्रकटे ले के परशु विजय कीन्हों शत्रुनियै।।
कर्यो न मनमहँ मोह जनक हित माता मारी।
ग्राज्ञा अनुचित उचित पिताकी सिरपै घारी।।
पितु रख खखि कारज करहिं, डरहिं न रूठिहें पितु कहीं।
पितृभक्तिको दिव्य ग्रस, उदाहरन जगमहँ नहीं।।

पूछें शौनक — सूत ! रामकी कथा सुनाश्रो !
सूत कहिं — सत्र कहिं कथामहें चित्त लगाश्रो ।।
एक दिवस जल मरन रेनुका गई लखे तहें ।
सुर बनितान सँग करिं चित्ररथ खेल नदीमहें ।।
रित कीड़ा नृप रूप लिख, मयो कामयुत तिय हृदय ।
बीत्यो सुनिको तबतलक, श्रिश्चित्र सन्ध्या समय ।।

श्राई श्रित भयभीत रेनुका कोपे तब मुनि ।
कही सुतिनतें मातु हनो चुप रहे पुत्र सुनि ॥
सोचें मुनिवर—ग्रिधिक घृष्टता पुत्रनि कीन्हों।
श्राये तबई राम सबनि बध ग्राज्ञा दीन्हीं।
पितु प्रभाव तप राम लिख, मातु भ्रात मारे तुरत।
पितु प्रसन्नता बर लह्यो, सब जीवित हैकें फिरन।।

सहसवाहु बलवान भूप हैहय कुल भूषन।
दत्त प्रसुद्धिं आराधि प्राप्तं कीन्द्रें जिन बहुगुन।।
तेज, श्रोज, पुरुषार्थं, सहससुज, अञ्याहत गति।
यश अजेयता आदि लहे गुन भयो मत्त अति।।
रावन त्रिसुवन विजय करि, चूमत बल मदमह भर्यो।
पशु समान तिहि पकरिकें, दलन दर्भ ताको कर्यो।

मुनि पु लस्य निज पौत्र परामव ग्राति सकुचाये ।

उतिर ग्रवनिपै तुरत नृपति ग्रर्जुन दिँग ग्राये ।।

कार्तवीर्य सत्कार कर्यो मुनि ग्रायमु दीन्हीं ।

छोड़ो रावण तबहिँ मित्रता गाड़ी कीन्हीं ॥

यों जग जीत्यो जोगतें, ग्रातिशय मद बलको बद्यो ।

मम समान जगको बली, भूत भूपके सिर चढ्यो ॥

एक दिवस आखेट करन वन भूप पवारे।
तेज पुद्ध जमदिन निजाश्रममाँहिं निहारे॥
हैह्य वंशी नृपति समुिक मुनि कोन्हों आदर।
कर्यो निमंत्रन सैन्य सहित नृप मान्यो सादर॥
कामधेनुकी कृपातें, करे तृप्त सैनिक सकता।
धेनु सिद्ध त्विल सहससुज, लोम मयो मनमहें प्रज्ञता।

माँगी नृप मखवेतु नहीं मुनिवरने दीन्हीं।
बल प्रयोगकरि पकरि घेतु मृत्यनिने लीन्हीं।।
बारवार चिल्लाइ नयनतें नीर बहावे।
बल्लाइ नयनतें नीर बहावे।
बल्लाइ नयनतें नीर बहावे।
बल्लाइ जननें डकरावे।।
नृपइठ जगमहें द्राति बिकट, कामघेतु पुर लेगये।
परशुगम आये तबहिं, सुनत रुद्र सम है गये।।

फरसा लीन्हों हाथ चले नृप कुल सहारन ।

राम रूप लिल उम्र लगे हाथी चिंघारन ॥

सहस करिन शर धनुष लिये नृप लिने म्रायो ।

सम्मुख निरख्यो शत्रु राम तिक परशु चलायो ॥

कर शर धनु तनु मृग चरम, म्रहन नयन रिसयुत बदन ।

मनहुँ परसु ले बीररस, दर्प-दर्प म्रायो दलन ॥

भयो युद्ध घनघोर बीर हैहयपति रथ चिह ।

श्रायो इतर्ते परशुराम रूप लिख श्राये बिह ॥

तीच्ण परशुर्ते भुजा काटि श्रर्जुनकी दीन्हीं।

सुत सैनिक सब भगे राम गर्जन पुनि कीन्हीं॥

रूपसिर घड्तें पृथक् करि, कामधेनु ले चिल दये।

कही कथा पितु सन सकल, सुनि सुनि हरषित नहिं भये॥

बोले मुनि जमदिग्नि—राम ! भल कियो न कारंज ।

विप्रनि भूषन च्रमा जिही मर्यादा ग्रारज ।।

ग्रारे, कहा जिह कर्यो निप्र है नरपित मार्यो ।

कर्यो कर्म ग्राति करूर कलंकित कुल किर डार्यो ।।

रूपवध द्विजवधर्ते ग्राधिक, प्रायश्चित जाको करहु ।

हरि चित धरि कीर्तन करत, पावन तीर्थनिमहँ फिरहु ॥

पितु गौरवकूँ मानि हरिष श्रायसु सिर धारी।
तीर्थनिमहँ श्रव हरन फिरिहिँ द्विजबर श्रवहारी।।
सम्बतसरमहँ सकल श्रवनि परदिच्चन कीन्हीं।
पुनि पितु श्राये निकट निरिल श्राशिष बहु दीन्हीं।।
हत पितु श्राज्ञातें परशु—राम यज्ञ जप तप करत।
उत हैहय च्वित्रय श्रधम, बदलौ लैबेकूँ फिरत।।

परशु पराक्रम पराभूत पापी पामर खल। बात्रधर्म तिज फिरिहें करिहें निहें रण सब निरवल।। एक दिवस सँग बन्धु गये वन परशुराम जब। श्राये छिपिकें सहसबाहु सुत श्रस्त्र लिये सब।। बिध्यु ध्यान खबलीन सुनि, निरिल मये हिष्त सकल। प्रतिहिंसा हियमहें जगी, बध हित उद्यम करिहें खल।। लिख आश्रम सब शून्य शीव्र सिर मुनिको काट्यों।
मृतक लख्यो पितदेह रेग्नुकाको हिय फाट्यो।।
रोवै कुररो सिर पुकारे राम घुनै सिर।
मुनि जननीको कदन राम तब आये सत्वर।।
जनक मृतक तनु निरिल तब, परशुगम रोवन लगे।
गये तात ति इमिहें कहें कूर कालने इम ठगे।।

पितृतनु बन्धुनि सौंपि चले चित्रिनि संहारन ।
पहुँचे पुग्महँ तुग्त परशु लै लागे मारन ॥
हैहय कुल संहार कर्यो पुनि जे ई पाये ।
चित्रिय सब ई मारि मारि यमसदन पठाये ॥
युवक, बृद्ध, शिशु उदरमहँ लखहिँ जहाँ चित्रिय तनय ॥
तुग्त पठावें यमसदन, सुनहिँ नहीं अनुनय विनय ॥

करयो क्रूर श्रित काज कृ ग की नहीं नहिँ तिनपै।
नहीं वर्चे ते कोप कालको होवे जिनपै।।
चिड़ राजनितें मई जहाँ देखें तहूँ मारें।
पकरें बिलपशु सरिस साथ सबकूँ संहारें।।
रक्त कुन्ड नौ मिर दये, सम्मुख नहिँ कोऊ लर्यो।
पितरनिको ग्वा रक्ततें, परशुराम तरपन कर्यो।।

पुनि पितु सिर घड़माहि जोरि मंत्रनितें दीन्हों।
सर्वदेवमय यज्ञपुरुषको पूजन कीन्हों।।
करे यज्ञ त्रति विषद भूमि कश्यपक् दीन्हों।
करि अवभृत इरनान प्रतिज्ञा पूरी कीन्हों।।
स्यागि रोष अति शाँत है, भूमि द्विजनिक् सौंपि सज।
पूजित प्राणिनितें भये, गिरि महेन्द्रपै बसहिँ अज ।।

जब जस निरखें समय रूप तब तस हिर घारें।
साधुनि रच्चा करहिँ नीच खल दुष्टिन मारें।।
करन घरम उत्थान सदा प्रकटे जगमाहीं।
ऊँच नीच ब्योहार जगतको उनमहँ नाहीं।।
च्वत्रानिनिके उदरतें प्रकटे सुरिपु अविनिषे।
राम प शुत ते हने, करी कृपा सुर नरिनेषे।

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थोहमें श्री परशुराम चरित नामक सेंतीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।



# श्रय अष्टात्रिंशत्तमोऽध्यायः

# [ ३= ]

सत्यवतो की मातु ब्रह्ममंत्रनि चक् खायो।
तातें द्विज गुनयुक्त परम ज्ञानी सुत जायो।।
तेई विश्वामित्र कर्यो जिन तप स्रति दुष्कर।
बिश्वामित्र वशिष्ठमहें, लागडाँट स्रतिशय भई।
कामधेनु हित परस्पर, गुत्थम गुत्था है गई।।

भयो परस्पर युद्ध गाधिसुत रलमहँ हारे।

ब्रह्मनेजहित काग तपस्था बनहि सिधारे॥

कामकाधने आह तपस्या नष्ट कराई।

श्राई रम्मा कबहुँ मेनका कबहूँ आई॥

पुनि पुनि आये विभ बहु, किन्तु निराशा नहिं मई।

है प्रसन्न विधि ब्रह्म ऋषि, की पदबी तबई दई॥

मुनिवर विश्वामित्र करें तप पुष्करमाहीं।
शुनःशेपकूँ भूप यज्ञ बिल हितले जाहीं।।
मामा विश्वामित्र विनयके मंत्र सिखाये।
श्रति प्रसन्न सुर भये यज्ञमहँ प्रान बचाये।।
मातु पिता दिँग पुनि नहीं, शुनःशेप कबहूँ गये।
गाधितनय सुत सम करे, मार्गवर्ते कौशिक भये।।

निज सुत तिश्वामित्र प्रेमतें पास बुलाये।
देवरातकूँ ज्येष्ठ करो बहु िषि समुफाये॥
श्राधे माने नहीं शापदै म्त्रेच्छ बनाये।
शेषि करि स्वीकार मनोबांछित वर पाये॥
बाह्मण चत्रिय म्त्रेच्छ हू, कौशिक गोत्री ही रहे।
विमल चरित सत्तेपमहँ, गाधितनयके कछुकहे॥

श्रव पुरुत्वा पुत्र श्रायुकी बरनों संति। नहुष, रम्म, रिज श्रीर श्रवेना च् त्रवृद्ध श्रित ।। धीर पाँच सुत भये पाँचहू परम यशस्वी ।। च त्रवृद्ध के काशि काशिके राष्ट्र तपस्वी ।। धन्वन्तिर तिनि सुत तनय, बनि हरि प्रकटित है गये ।। कुवलयाश्व ज्ञानी नृपति, पंचम पीढ़ीमहँ भये ॥

भूप शत्रुजित बत्स ऋतध्वज श्रूप्वीर श्रित ।
पालिंदें पितु सम प्रजा घर्ममहँ रखिंहं सदा मित ।।
गालिव दोन्हों श्रश्य पवन मनतें द्रुतगामी ।
ताप चिंदे पातालकेत, मार्या खल नामी ॥
कुत्रलयाश्वकी कृपातें, तृप पतालतलमहँ गये।
विश्वाबस तन्या तहाँ, भिली पाइ प्रमुदित मये।

सँग मदाबसा बई ऋतध्वज पितुपुर आये।
जननी पितु अति सुघर बहू बिल अँग न समाये।।
अति प्रगाद तर प्रेम परस्तर कुँविरि कुँवर महें।
जन रज्ञा हित गये अश्व चिहिन्य सुत बनमहें॥
ताब केतु पाताब को, बन्धु कपटतें बन्यो सुनि।
छुब मदाबसातें कर्यो, मरी प्राण्याति मृत्यु सुनि।।

नाग ग्रश्वतर पुत्र ऋतध्व को प्रेमी श्राति। करिवे प्रत्युपकार करी सुत पितु मिलि सम्मति॥ पितु मदालसा फेरि तपस्या करि प्रकटाई। कुमर पताल बुलाइ प्रिया फिरि तिननि मिलाई॥

पाइ परस्पर प्रियाधिय, श्रिति प्रसन्न दोऊ मये। नितु प्रयाणा सुरपुर कर्यो, भूप ऋतश्व है गये॥



सुत मदालसा जने चारि ज्ञानी ते सबई। व तीनि त्यागि घर गये नृपति लखि बोले तबई॥ चौथेकूँ मित मोल्लघर्मको पाठ पढ़ास्रो। गृहीबर्मकी सीख देहु निज बंश चलास्रो॥ सुत ख्रलकं राजा करे, घर्म प्रवृत्ति सिखाइकें। गुप्त मंत्र दै वन गई, बन्धु प्रबोधे स्नाइकें॥

सेना सहित सुबाहु काशिराजा सँग ग्राये।
पुर श्रव्धकंको घेरि लयो नृप श्रित घबराये।।
टत्तात्रेय समीप गये माँ मंत्र मानिकें।
पाइ ज्ञान सममाव दिखायो रिपुहिं श्रानिकें।।
वाखि श्रव्धकंक्रूँ बोधयुत, काशिराज निजपुर गये।
पायो पुनि निर्वान पद, तिनि सुत संतित नृप मये।।

संतित सुतहु सुनीय सुकेतन सुत शुभ तिनिके।
धर्मकेतु तिनि पुत्र सत्यकेत् सुत उनिके।।
च्रत्रबुद्धको वंश कह्यो कुल रम्म भयो द्विज।
नृपति स्रतेना छुठी पीढ़ि तक चल्यो वंश निज।।
स्रायु तनय रिज स्रति बली होहिं चरनमहँ इन्द्र नत।
भये पुत्र रण बाँकुरे, तेजस्वी तिनि पंचशत।।

गये पिता परलेक पंचशत राजा बनिकें।
सब ई हैं इम इन्द्र कहें शतकतुर्ते तनिकें।।
सुर गुरुने अभिचार यज्ञ करि भ्रष्ट बनाये।
भये धर्मिरपु तुरत इन्द्र यमसदन पठाये।।
इन्द्र बज्रतें मरे सब, चलयो नहीं।रिजवंश पुनि।
अग्रयु तनय नृप नहुषको, विषद चरित अब सुनहु सुनि।।

दत्त दयो फल आयु नृपितात्नीने खायो।
फल प्रभावते इन्दुमतीने सुत इक जायो।।
नहुष नाम विख्यात हुएडने ताहि चुरायो।
पाचक राँघन दयो प्रमवश कुँअर छिपायो।।
मुनि विश्वाट पालन कर्यो बड़े भये रिपु इनन हित।
चले दैत्य दिँग जासुको शिवपुत्रीमहँ फँस्यो चित।।
दो० —शौनक जीशंका करी, स्त! सुता शिव कौन।
स्त कहें — मुनि! उमाशिव, गये शकके मौन॥

छुप्पय — सुरपुर उमा ऋशोकसुंदरी पैदा कीन्हों।
कल्पवृद्धतें मई शिवा पुत्री करि खीन्हों।।
नहुष होहिँ पति इरिष उमा ऋशिश तिहि दीन्हों।
विप्रचित्ति सुत हुँड करी माया से चीन्हों॥
कर्यो व्याह नृप नहुषने, गुरु ऋशज्ञतें हुँड हिन।
गये पितृ गृह निरिस्त सुत, प्रमुदित जनु ऋहि पाइ मिन।।

रानी पाइ अशोकसुन्दरी नहुष सुर्खी अति ।
गये आयु बन करी तास्या लही परम गति ॥
सुत यति और ययाति व्यति संयाति यशस्वी ।
आयति कृति सब पष्ठ भये यति ज्येष्ठ तपस्वी ॥
बृत्त मारि इत्या प्रसित, है शतकृतु जब छिपि गये।
तब सुर-सम्मतितैं नहुष, स्वर्धमाँहि सुर्पात भये॥

इन्द्रासनपे बैठि नृपति मनमािँ सिहार्ने। देव, उरग, गन्धर्व, सिद्ध सिर आह सुकार्ने।। ऋषि मुनि विनती करें अप्सरा चँवर हुलार्ने। गुन गार्वे गन्धर्व ट्रस्य सुरबधू दिखार्वे।। श्रमृत श्रसन, भूषन परम, दिब्य गन्ध, नन्दन भ्रमन। सुरखलनिको सतत सँग, पाइ भयो उन्मत्त मन। पाइ स्वर्गको राज नहुष मन गर्ब भयो श्रात। लक्षो श्रवुल ऐश्वर्य भूषको भई भ्रष्ट मति।। शाची समीप सँदेश पठायों मोइ भजो श्रव। सती भई भयमीत वृहस्पति निकट गई तव।। किर सम्मति गुठतें शाची, कहवायो तव वरुङ्गी। ऋषि दोवें शिविका जवहिं, इच्छा पूरी करुङ्गी।

शिबकामहँ ऋषि लगे नहुष चिढ़ शिचियह गमने ।
पद प्रहार किर सर्प, कहें मुिन मये श्रनमने ॥
दुष्ट होहि तू सर्प — शाप हु म्मज मुिन दीन्हों ।
दुरत सर्प है गिर्यो, पापको फल चिल लीन्हों ॥
धर्मराज सत्संगतें, सर्प योनितें छुटि गये।
सब तिज यति जब बन गये, तब ययाति भूपति भये ॥

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें पुरूरवा वंशवर्णन नामक श्रदतीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

## म्रथ एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ि ३६ ो

उल्ला॰—ईश मजनतें सब तरहिं, होहिं वासनातें पितत ।
श्रिति शिच्रापद मुनि ! सुनहु, श्रव यथातिको श्रुम चरित ॥
छुप्पय—नृप ययातिने ब्याह श्रुक तनया सँग कीन्हों ।
शौनक शंका करी धर्म नृप च्यौं तिज दीन्हों ॥
सूत कहें —सुनि ! सुनो, कथा श्रिति कहों मनोहर !
गुरु—सुत कच सुरस्वार्थ हेतु ब्रत कीन्यों दुष्कर ॥

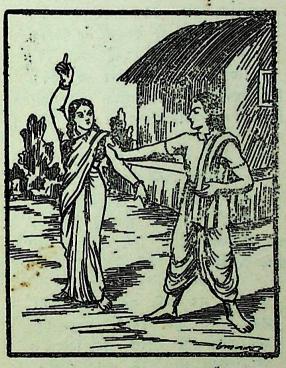

सीखन मृतसंजीवनी, विद्या उशना दिँग गये। मारे श्रमुरिन द्वेषवश, गुरु प्रसाद जीवित मये।। ३२ फ० ४९७ श्रमुरिन कच बाघे मुरा संग गुरु उदर पठायो।
श्रुक तिखायो मंत्र मृतकर्ते फेरि जिवायो।।
है कृतार्थ कच चले देवयानी बोली तब।
करो ब्याह मम संग न कचने स्वीकार्यो जब।।
शाप दयो विद्या नहीं, होहि फलवती निकट तब।
मिलहिं न तोकूँ विप्रवर, कचहु कुरित है कह्यो तब।।

वृषपर्वाकी सुता नाम शर्मिष्ठा युवती।
लै सिखयिन बन गई देवयानी सँग हँसती॥
शोभा निरिख बसंत मोदमहँ नाचें गावें।
है विबस्न जलमाहिं करें क्रोड़ा सब न्हावें॥
निरिखे श्रावत वृषम चिह, पशुपित पारवती सहित।
है लिजत सरतें निकसि, पहिनत पट लोचन चिकत॥

उत्तरे पुत्तरे बायुदेवने पर ग्रह गहने।
गुरुपुत्रीके वस्त्र भूति शर्मिष्ठा पहिने॥
गुरुपुत्रीके वस्त्र भूति शर्मिष्ठा पहिने॥
गुरुपुत्रीके कहीं बहुत ग्रनकहनी बानी।
गृरुप्तर्वाकी मुता सुनत मनमाहि रिसानी॥
ग्रन्थकूप धक्का दयो, गिरी देवयानी तबहिँ।
छाँड़ि बिबस्ना कूपमहँ, ग्राई लै पुरमहँ सबहिँ॥

दैनयोगतें नृप ययाति मृगया हित श्राये। तंगी निरखी कृप देनयानी सकुचाये॥ दयो दुण्हा डारि दयात्रश दुरत निकासी। दया उलटिके परी भूपके गरमहँ फाँसी॥ पितु दिँग श्राई दुखित है, द्विजतनया नृप बरि लये। सुनि घटना तनया सहित, उशना श्राति दुःखित भये॥ भ्रापुत कीन्हीं शान्त न मानी सुता हठीली। लाइप्यारमहँ पत्नी लड़ैती अप्रति गरबीली।। पुत्री हठकूँ मानि त्यागि बृपपर्बा पुरकूँ। चले सुता सँग शुक्र त्यागि दृप शिष्य असुरकूँ।। सुनि सब सुर हरषित भये, असुरनि के छुकके छुटे। यदि गुरु ति सुरपुर गये, तो अधंबरमहँ इम लुटे।।

पुत्री सँग गुरु बहाँ तहाँ सब दानव धाये।
गुरु चरनिमहँ परे विविध विधि शुक्र मनाये।।
शांत मये गुरु कहें—सुताकूँनृपति मनाझो।
सुनि नृग पैरिन परे देवि! श्रव लाज विचास्रो।।
दासी शर्मिष्ठा बने, गुरुपुत्री बोली—कहूँ।
सब सेवा सादर करै, सहस सखिनि सँग जहँ रहूँ॥

सुनि वृषपर्वा तुरत बुबाई सुता दुबारी।
बन्धु विपति सुनि श्रसुरकुमारी बात विचारी।।
यदि दासी हीं बनूँ निरापद होनें परिजन।
परस्वारथमहँ बगे बही बड़भागी है तन॥
गुरुपुत्री पद पक्षिकें, बोबी—दासी बनुङ्गी।
बहाँ विवाहें पिता तव, तहाँ संगही चलुङ्गी॥

श्रमिष्ठा रूपसुता देवयानीकी दासी।

बनी असुर भय रहित भये परि चित्त उदासी।।

प्रतिहिंसामहँ पगी देवयानी इतरावै।

शर्मिष्ठातें सदा चरनसेवा करवावै।।

वाही बनमहँ एक दिन, पुनि ययाति आये नृपति।

गुरुपुत्री प्रस्ताव पुनि, कर्यो देव! अब होहु पति।।

नृप शंका कछु करी देवयानी समुभाये।
नृपक् निरमय करन तुरत पितु शुक्र बुलाये।।
श्रानुमोदन पितु कर्यो साज सिलयिनिने साजे।
कड़क कड़क धुं लगे ब्याहके बाजन बाजे।।
शर्मिष्ठा सँग सुता दै, बोले पितु—पार्वे न दुल।
दोक श्रादर पाइँ परि, शर्मिठा नहिं सेज सुल।।

ले शर्मिष्ठा सङ्ग देवयानीक् भूपति । श्राये पुरमहँ हरिष मनायो प्रका मोद श्रिति ।। शुक्रसुताकुँ सदा शेल सर सिरत धुमार्वे । सरस हास परिहास करें श्रिति सुख सरसार्वे ।। पुत्रवती उशना सुता, कछुक कालमहँ है गई। शर्मिष्ठा है ऋतुमती, नृप संगम इच्छुक भई।।

बोली —हे नरदेव ! घर्मके तुम मेरे पति । दासिनिकी सब मौति बताये स्वामी ही गति ॥ बीर्यं दान अब देहु पसारूँ पल्लो प्रियतम । दासीपै मित बनो दयासागर श्रम निरमम ॥ रूपवती श्रक ऋतुमती, शार्मिष्ठाकी सुनि विनय । श्रुक प्रतिज्ञा मंग करि, दयो दान हैकों सदय ।

शर्मिष्ठा सुत जन्यो देवयानी सुनि आई।
मई कोघतें लालं असुरतनया घमकाई।।
इत उत बात बनाय देवयानी टरकाई।
गुरु पुत्रिहिं बहकाइ दैत्यपुत्री हरषाई।।
शर्मिष्ठामँह फँस्यो मन, बस्यो दंम नृपके हिये।
मये कामवश शील तकि, रति सुख हित कारज किये।

यदु अरु तुर्वेषु तनय देवयानीते आये। शर्मिष्ठा हू तीनि तनय भूपतिर्ते पाये॥ हुसु और अनु पुरू नाम तिनिके अति मनहर। प्रकट न बाहर होहिं रहें महत्तनि के भीतर॥ शरिमष्ठाके रूपमहँ, रॅंग्यो रॅंगीली उप हृदय। देव सरिस सुन्दर भये, ताईसें तीनिहु तनय॥

एक दिवस तृप संग देवयानी उपवनमहें।

पूमत घूमत गई परम प्रमुदित है मनमहें।

देव कुमार समान निहारे है शिशु सुन्दर।

रूप रंग उनिहार शोल तृप सरिस मनोहर।।

पूछै पति तें प्रेम वश, जीवनधन! ये शिशु सुपर।

है निर्मय कीड़ा करहिं कहहु कीनके हैं कुमर।।

भये भूप भयमीत न बोले कछु घनराये।
करि करको संकेत कुपर द्विबसुता बुलाये।।
पूछे किनके पुत्र शिशुनि सच बात बताई।
शर्मिष्ठा ढिँग कुपति देवयानी सुनि आई॥
बात खरी खोटी कही, शर्मिष्ठा ढरपी न बब।।
भरी कोषपह नुपहि तिब, रितु ढिँग रोवत गई तव॥

बसी भूपने बात देवयानी फुफकारत।
पीछे पीछे चले पुकारत है अति आरत।।
पुनि पुनि पैरनि परें कहें—मत पितु दिँग बाओ।
तुम ही देओ दंड न मोकूँ अधिक बजाओ।।
हिये सौतिया डाह अति, शुक्रसुता मानी नहीं।
भूपतिकी करत्त सब, रोह रोह पितुतें कहीं।।

बृत्त सुन्यो सब शुक्त शाप भूपतिकूँ दीन्हों।
करी प्रतिज्ञा भंग श्रनादर मेरो कीन्हों।।
तार्ते तुरतिहैं जरा देह तेरीमहेँ श्रावै।
भोगि सके निह भोग श्रनृतको श्रव फल पावै।।
नृप बोलो—तब सुतार्ते, ब्रह्मन् ! तृति भई नहीं।
उभय श्रोरतें विषयकी, इच्छा श्रविह गई नहीं।।

मुनि प्रसन्न पुनि भये भूपतें बोले बानी।
नृपवर! मनकी बात तुम्हारी सब हों जानी।।
बाद्यो अपनी बरा बदिल तनयनितें लेख्यो।
सुतको यौचन पाइ जथा रुचि विषयिन सेख्रो।।
राजा बोले—जरा जो, स्त्रीकारे मेरो तनय।
पावै सो सम्राट पद, जगमह यश कीरित विजय।}

प्तमस्तु मुनि कही बिहँसि नृप पुरमहँ श्राये।
पाँचहुँ प्यारे पुत्र प्रेमते पास बुलाये।।
ग्रुक शापकी बात बताई यौबन माँग्यो।
यदु, श्रनु दुर्बसु, दुद्धु सुनत बच सरसम लाग्यो।।
चारिहुँ ही पितुबचन सुनि, दय दैवेतें निट गये।
छात्रवर्मतें शाप दै, अष्ट भूपने करि दये।।

पुत्र पुरुतें भूप अन्तमहँ माँग्यो यौवन।
सुनि सुत बोल्यो—पिता तुम्हारोई सब तन मन।।
यों कहि यौबन दयो जरा भूपतिकी जीन्हीं।
अति प्रसन्न पितु भये हरिष आशिष बहु दीन्हीं।।
बोले नृप गम्भीर है, पुत्र शब्द कीयो सफल।
बनहु चक्रवर्ती तुमहि, जहो जगतमहँ यश विपुत्त।।

यों सुत योवन पाइ मोग मोगे संसारी।
तीऊ तृति न मई चित्त ऋति मयो दुखारी।।
मयो विषय वैराग्य विचारें नहिँ सुख पायो।
विनि विषयनिको दास समय सब व्यर्थ गँवायो।।
तृति करि सकें विषय ये, विषय प्रस्त नरक्ँ नहीं।
शान्त होहि कहु प्रच्यक्षित, ऋगिन विन्दु घृततें कहीं।।

राग द्वेषतें रहित शान्त नर होवे जबहीं।
समदरसोकूँ होहिँ दशहु टिशि मुखमय तबहीं।।
तृष्णा दुखको मूल सहज गुन सब ही खोवे।
बूदो होहि शरीर न तृष्णा बूदी होवे।।
पावे सत् सुख तबहिं जब, होवे विषयनितें विरत।
जो मुख चाहै जगतमहँ, तृष्णाकूँ त्यागे तुरत।।

ज्येष्ठा श्रेष्टा होहि पूजनीया हू नारी।
युवती होनै वहिन मातु पुत्री श्रति प्यारी।।
तबहू है एकान्त न बैठे इनके सँगमहँ।
सावधान नित रहै सटावै श्रॅग निहँ श्रॅगमहँ।।
प्रवत प्रचयड पिशाच सम, यह इन्द्रिय समुदाय श्रति।
होवै सम्मुख विषय लिख, पंडितहूकी भ्रष्ट मित।।

नृपति यय।ति विचार करें—हा ! पाप कमायौ ।
पायौ दुरत्म देह भजन विनु व्यंरथ गँवायौ ॥
सुतको यौवन लयो भोग भोगे निश्चि बासर ।
तोऊ तृति न भई लह्यो नहिं सुखमय अवसर ॥
तातें अब सब त्यागिकें, तप हित बनमहें जाउँगो ।
विषयाशा ति मिक्ततें, चित हरिमाहिं लगाउँगो ॥

यों करि पश्चाचाप पुरू सुत तुरत बुलायो।
योवन दैकें लई बरा बहु विवि समुफायो।।
सबकूँ दीयो राज पुरू सम्राट बनाये।
राज पाट सब त्यागि गये बन मन हरषाये।।
करै घोंसला त्याग ज्यों, प्रची पर के जमत ही।
त्यों विरागमें विरत है, बन गमने नृप तुरत ही।।

घोर तपस्या करी चित्त भगवतमहँ लाग्यो। त्रिभुवन व्यापी कोति श्रंतमहँ नृर तनु त्याग्यो।। गये स्वरग तर श्राहँकारतें, गिरि भुवि श्राये। किर सज्जन सत्संग फेरि हू स्वरग सिधाये। स्व लोकनिके भोगि सुख, करी नहीं तिनमहँ रती। पहुँचे पुनि वैकुषठ नृप, पाई भागवती गती॥

इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थोहमें ययातिचरित नामक उन्ताबीसवाँ श्रध्याय समाप्त । °

## अथ चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

# [ 80 ]

नृप ययाति बाधु पुत्र पुरू को बंश सुनाऊँ।
बन्मे बय तिनि पुत्र भये तिनि कुल यश गाऊँ।।
चौदहपीदी माँहि भये दुष्यन्त भूपवर।
परम यशस्वी बीर शत्रुजित बंश यशस्कर।।
भयो वर्ष जिनि नामतें, भरत तनय तिनके भये।
देवबधूटी मेनका, हुता प्रेममहँ पंति गये।।

मृगया हित नृप गये सेन सिंब निरजन बन महें।
सिंह ब्याघ्र मृग मारि श्रमित हैं सोचें मनमहें।।
ऋषि श्राश्रम इत होहि मिटाऊँ श्रम तहें बाई।
क्रयवाश्रम तब दिव्य दूरितें दयो दिखाई।।
राज चिह्न तिज चले नृप, ब्राह्मी श्रो लिख है चिकत।
खग मृग सेनित पुष्पफल—युत श्राश्रम शोमा लखत।।

होहि हवन कहुँ साम बैठि बटु सस्वर गार्वे। नार्चे केकी कहूँ कहूँ मृग पूँछ हिलावें॥ कोई समिघा कुशा पुष्प फल तैकें आवें। कोई बल्कल बस्त्र उटजपे डारि सुखावें॥ तरुछायामहँ बैठि मृग, करिह जुगार खुजाह तन। आश्रम शोभा निरिलकें, मुयो भूषको मुदित मन॥ कही भूप — को यहाँ ? सुनत इक सुवती आई । सहज सुन्दरी निरित्त नृपिंह मनमहँ सकुचाई ।। लज्जातें सिर नाइ अरघ दे आसन दोन्हों । करे भेंट फज़ फूल यथात्रिधि स्वागत कीन्हों ।। करि स्वागत स्वीकार जग, नृप परिचय पूछन लगे । कस्रो सुता हीं करवकी, पूछें नृप ऋषि पितु सगे ॥

करव न कीयो ब्याह भई पुत्री तुम कैसें। सखी कहें — नृप कहूँ सुता मुनिकी यह जैसें।। बिश्वामित्र महर्षि करें तप डरप्यो सुरपति। करन तपस्या मंग पठाई सुरखखना रित।। परमसुन्दरी मेनका, रित सँग मेजी मुनि निकट। डरपित पहुँची सुरवधू, करिंह जहाँ मुनि तप विकट।।

यौबन रूप निहारि भये में हित मुनि ज्ञानी।
कीयो भोग बिलास दिवस अरु निशा न जानी।।
भये चेत इक दिवस मेनका भागी डिरकें।
गई स्वरग एक सुता सुन्दरी बनमहँ जनिकें।।
कुलपित कन्या बन लखी, घिरी शकुन्तनितें विवश।
तातें नाम शकुन्तला, घर्यो करी कन्या सरिस।।

चित्रिय कन्या जानि नृगित मनमाँ हि सिहाये।

मूप कामनश भये नीतिके अचन सुनाये।।

में पौरव तुम कुशिकवंशकी राजकुमारी।

वरण करहु पति मोहिं प्रीति यदि होहि तुम्हारी।।

ब्राह्म, दैव, गान्धर्व अरु, राच्यस, आसुर, आर्ष वर।

प्राजापत्य विशाच यों, व्याह अरुट संतानकर।।

करि गान्वर्च विवाह होहु पत्नी त् मेरी।
सत्र विधि इच्छा करूँ सकल पूरन हों तेरी।।
राज पाट धन घाम बस्तु सब मेरी जो है।
देह, प्रान सर्वस्व श्राजतें तेरी सो है।।
बोली सोचि शकुन्तला, यदि श्रघमें है नहीं नृप।
करूँ बरन यदि ममतनय, होहि सकल भूको श्रिधिप।।

नृप स्वीकर्यो भयो ज्याह गान्धर्व तुरत तहें।
पति पत्नी बनि गये निरत दोऊ रित सुखमहें।।
सुनितनया तन अरिप अतिथिक् अतिसुख दीन्हों।
रज अरु वीये अभोघ गरम थापन नृप कीन्हों।।
भयो प्रात अति कष्टतें, बिलग मये दोऊ बिकलें।
रित अम प्रिया वियोगतें दोउनिके सब आँग शियिल।।

करवशापतें डरिं प्रियातें अनुमित माँगी।
मिहंषी समुिक नियोग दुःखतें रोवन लागी।।
दै आश्वासन तुरत निकसि निज पुरक् धाये।
इतनेमहँ फल पुष्प लिये कुलपित मुनि आये।।
तब शकुन्तला लाजवश, मुनि समीप आई नहीं।
सोचे—पितु होवें न रिस, पित परमेश्वरपै कहीं।।

मुनि श्राश्वासन दियो ब्याइ श्रनुमोदन कीन्हों।
पुत्रवती हो पुत्रि ! हरिष कुलपित वर दीन्हों।।
समय पाइकें पुत्र जन्यो ऋषि मुनि हरिषाये।
जाति करम संस्कार करवा विधिवत करवाये।।
श्रिति सुन्दर श्रिति स्वस्थ सुत,लिख प्रमुदित सब जन रहें।
करें दमन सिंहादिको, सबैदमन सब मुनि कहें॥

श्रीभागवत चरित, चतुर्थोह श्रध्याय ४०.

405

दोहा—नहीं नृपति आये बहुरि, मेक्यो नहिं संदेश। मुनि सोचें मेजें हमहिं, का पतिघर अंदेश॥

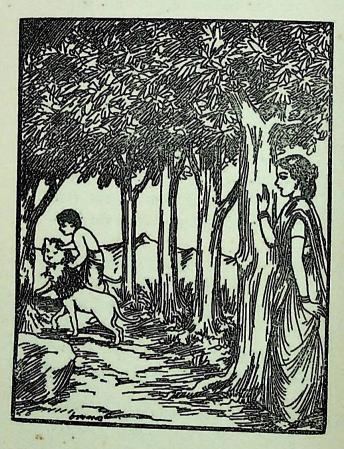

कुप्पय गुत शकुन्तला सहित पठाई पुनि पतिग्रह मुनि ।
 दुखित निहारत चली लता,तरु,खग मृग पुनिपुनि ।।
 कुलपति करुना करी हृदयतें गुता लगाई ।
 पितुग्रहतें है विदा, राजमहलनिमहें आई ॥

समा भवनमहँ श्राइकें, तृपकूँ निज परिचय दयो। सुनि श्रवाकं से रहे नृप श्रति, विस्मय सबकूँ मयो॥

राजा बोले—कौन कहाँकी है त् नारो। जान नहीं पहिचान बने त् बहू ईमारी।। है शकुन्तला कुद्ध कहे—कायर तुम भूपति। किरके छल ब्योहार बनो अब इत मोरे अति।।

करि गान्ववं विवाह बन, गर्भ कर्यो यापन तहाँ। क्रावांश्रममहँ जन्यो सुत, है समुपस्थित यह यहाँ॥

पुनि शकुन्तला शपथ करी भूपति नहिं मानी।
है निराश जब चली मई तब नमर्ते बानी।।
माता धारन करै पिताकी बस्तु कहावै।
पति ही बनिकें पुत्र उदर जायाके आवै।।

यह कुमार तुमरो तनय, भूप भरन जाको करो। पितर सहित पुं नरकते, पाइ जाइ सुखतें तरो॥

स्वीकार्यो सुत नृपित प्रजा श्रनुमोदन कीन्हों। जानि बूभिके भूप पुत्र श्रपनो निहें चीन्हों॥ सबकूँ मई प्रतीति निरिल सुत सबहिँ सिहाये। पर घर मंगल भयो राजमहँ बजत बचाये॥

सर्वदमन युवराज करि, नाम भरत नृपने घर्यो। भरत वंश जिनतें चल्यो, जग उज्ज्वल यशतें कर्यो॥ भरत सिरंस जग माँहिं बीर को ज्ञानी दानी।
परम यशस्त्री युद्ध चित्रमहँ स्रिति ही मानी।।
स्रिगिश्वित दीये दान स्रश्व, भू, रथ, गज, गोधन।
कीये रिपु बश बाह्य भीतरी मन इन्द्रिय गन।।
भोगे सब संसार सुख, तोऊ तुष्ट न नृरभये।
भोग सकत्ता भिथ्या ससुिक्त, उपरत तिनतें है गये।।

नृ । विदर्भकी सुता सुंद्री राजदुलारी।
पत्नी जिनकी तीनि सुशीला स्रिति सुकुमारी।।
तिनतें जे सुत भये, भरत स्रिनुहरूप न माने।
त्यागे पत्नो वंश वितय लखि नृ । खिसिस्राने।।
मामी ममता गर्भतें, पैदा सुरु-गुरु कर्यो सुत।
त्यागि दियो नित्न मानुने, मस्त उठायो शिशु तुरत।।

द्यो महत् गन लाइ भरतने सुत निज जान्यो । पायो महत् प्रसाद वंश निज उज्ज्ञल मान्यो ॥ त्रितथ नामतें ख्यात जगतगहुँ भये भरतसुत । त्यागि राज परिवार गये बन नरपति तप हित ॥ बन शकुन्तला संगमहुँ, रहें करें ता रोकि मन । मिथ्या समुक्ति प्रपंच सब, योग मार्गतें तज्यो तन ॥

भवे वितय के मन्यु पाँच सुत तिनके सुन्दर।

वृहत्त्वत्र, जय, गर्ग, भये नर महा वीर्यवर॥

नर सुत संकृति भयो तास सुत है जगभूषन।

प्रथम भयो गुरू रन्तिदेव दूसर निष्किञ्चन॥

विनु पुरुषारथ दैववश, मिलहि श्रयाचित जो स्रशन।

दै स्रभ्यागत स्रतिथिकूँ, पावँ है सन्तुष्ट मन॥

रित्तदेवके सिरस कीन नर जगमहेँ दानी।

ग्रितिथ हेतु निज चुजा पिपासा जिन निहेँ जानी।।

मये दिवस चालीस श्राठ बिनु पीये खाये।

उनम्चासर्वे दिवस स्वादयुत ब्यंजन श्राये॥

जेंमन बैठे कुटुम सँग, विप्र वृषल चांडाल बनि।

याञ्चा हरि हर श्रज करी, नृपति श्रज जल दयो सुनि॥



हरषे तीनिहु देव दैंन दुरत्तम वर तागे। हरिचरनि अनुराग त्यागि जगसुख नहिँ माँगे।। साया मई वितीन प्रेम प्रभु हियमहँ छायो। नृप अनुयायो सबनि सहज ही परपद पायो।।

ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुत मन्युके, वृहत्त्वत्र भूपति भये। रच्यो हस्तिनापुर जिननि, हस्ति सुघर सुत है गये।। इस्तो सुत अजमीद नील सुत शान्ति भये तिनि । उनके पुत्र हुशान्ति पुरुज हुत श्रकं लहे जिनि ।। श्चर्क पुत्र भरम्याश्व पुत्र मुद्गल द्विज तिनिकी। भई श्रहल्या सुता नारि मुनिवर गौतमकी।। शतानंद तिनितें भये, पुत्र सत्यधृत तासुके। शरद्वान सुत घनुर्निद, कृशाचार्य सुत जासुके। बाबी उरवशी शरद्वान चित चंचबता अति । भई काम बश वृत्ति तुरत सतधृति सुतकी मंति।। तनु तो रोक्यो किन्तु रुक्यो नहिँ रेत गिर्यो जह । कुशा माड़के मध्य भये सुत सुता प्रकट तहँ।। लाये शन्तनु कृपात्रश, दोउनिको पालन कर्यो। जानि बिप्र संतान शुम, नाम कृपो कृप नृप घर्यो ॥ कुरुकुलके कृप मये सुतनिके शिच्चक घरमहँ। युवती निरखी कृपी भई चिन्ता नृप उरमहँ॥ भरद्वाज-सुत आइ ब्याह की इच्छा कीन्हीं। है प्रसन्न तृप कृपी द्रोण्क् विधिवत दीन्हों।। द्रोण बीर्यतें क्रपीमहँ, श्रश्वत्थामा सुत भये। जगमहँ द्रोगाचार्यं द्विज, बीर श्रम्रग्री है गये।। दिवोदास सुत भये भूप मित्रेयु च्यवन तिनि। च्यवन कुमार सुदास मये सोमक आदिक उनि ।। सोमकके शततनय पृषद्मुत छोटे सबतें। पृषद् पुत्र रूप द्वपद् द्रौपदी तनया तिनते ।। धृष्टद्युम्न श्रादिक तनय, भये द्रुपदके जग विंदित।. शत्रुसेन धन दूरि करि, रिव सम रनमह है उदित ।।

इस्ती मुत श्रजमीढ़ नृंपितके ऋच् श्रपर मुत।
तामु पुत्र संवरण तेज तप परम कीर्तियुत।।
नृप बडभागी परम सेन सँग मृगया हित बन।
गये प्रकृतिसौंदर्य निरित्व प्रभुदित नृपको मन॥
लख्यो विशाल बराह बन, एकाकी पीछो कियो।
दौरत ठोकर खायकें, गिर्यो तुरत हय मिर गयो॥

पाँइ पियादे श्रश्वहीन नृप बनमहँ ढोलें।
परम मनोहर प्रान्त मधुर सुर शुक पिक बोलें।।
शीतल मंद सुगंध पवन बहि सुख उपजावें।
हरित दूब दल नीर निरिंख नृप नयन जुड़ावें।।
निर्स्का निभृत निकुञ्जमहँ, नारी नयनानन्दिनी।
करत प्रकाशित प्रान्तकूँ, कनकलता सम कामिनी।।

निरिष्व भये श्रासक्त देहकी सुधि विसराई।
मूर्जित भूपित लखे सुन्दरी नृप ढिँग श्राई॥
समुक्ताय बहु भाँति कहें संबरण—भामिनी।
तीनिलोकमहें लखी नहीं तब सिरस कामिनी॥
मोहि वचाश्रो कामंतें, मारिह शर घायल करिह।
श्रपनाश्रो यदि मोई तुम, तो यह श्रिर डिरकें भगिह॥

बोली तपती—नृपति ! मोइ रिव तनया मानों।
कन्या जनक श्रधीन होहि तुम सब कल्लु जानों॥
करो याचना जाइ दान यिद पितु दे देवें।
तो हम तुम मिलि धर्मयुक्त कामहिं नित सेवें॥
यों कहि श्रन्तरहित भई, नृप पुनि मूर्जातें जगे।
तपती हित च्पबास त्रत, हढ़ जप तप करिबे लगे॥
३४

गुरु बशिष्ठ रिब निकट गये बिनती बहु कीन्हीं।
माँगी तपती हरिष सूर्य नृप हित दें दीन्हीं।।
बिधिवत कर्यो बिबाह भय दोऊ अति प्रमुदित।
प्रिया प्रेममहँ फँस्यो संबरण भूगतिको चित॥
रानी तपती गर्भतें, भये पुत्र कुरु जग तिदित।
कुल कौरवके नामतें, भयो पुत्र तिनि परीचित॥

सुघनु जहु निषधाश्व तीनि सुत श्रीरहु तिनके।
रहे प्रथम सुतहीन सुहीत्र हु भय सुधनुके॥
च्यवन सुहीत्र कुमार च्यवनक कृता भय सुत।
कृती पुत्र बसु नृपति उपरिचर श्रष्ट सिद्धि युत॥
सुरऋषि बाद विवादमहँ, पत्तपात नृपने कियो।
कृद्ध भये ऋषि भूपकूँ, पतन शाप स्निलिकें दियो॥

स्वर्गच्युत ह्वै भूमि-विवरमहँ वसहि उपरिचर।
नारायणको मंत्र जपैं पूजामहँ तत्पर॥
नारायणको नाम निरन्तर नित-नित गावैं।
नारायणको ध्यान करैं तन्मय ह्वै जावैं॥
नारायण श्राज्ञा दई, गरुड़ शाप मोचन कर्यो।
नारायणने नृपतिको, ताप शाप सबई हर्यो॥

बसुके चेदि नरेश बृहद्रथ तिनि कुशाप्र सुत । तिनिके सुत नृप ऋषभ ऋषभके पुत्र सत्य हित ॥ नृपति बृहद्रथ अपर नारि है भाग देहके । जने मृतक लिख तुरत फिँकाये निकट गेहके ॥ जरा नामकी राज्ञसी, भाग उसय जोरे जबहिँ। जीव-जीव कहिबे लगी, उठि रोयो सो शिशु तबहिँ॥

जरासन्ध श्रति बली भयो नृप सेवें पद्रंज। जातें डरि रएछोड़ द्वारका भगे त्यागि त्रज ॥ तासु पुत्र सहदेव भये सोमापि तासु सुत। अतश्रवा तिनि तनय चेदि कुन सूषण रण्जित।। कुरुसुत तीसर जह के, पौत्र बिदूरथ है गये। वितिकी नौमी पीढ़िमहँ, नृप प्रताप भूपति भये।। नृप प्रतापके तीनि तनय देवापि बड़े सुत। गयं राज तिज नृपति भयं शन्ततु शोभायुत्।। परसें करतें जाहि शान्ति पार्वे सो प्राना। जानि अप्रभुक इन्द्र नहीं बरसायो पाना।। भीज सचिव षड्यन्त्र करि, बेद भ्रष्ट श्रमज कर्यो। न्तव सुरपित बरषा करी, यों नृप सबको दुख हर्यो।। शल अरु मूरिश्रवा मूरि व हाक नुरितसुन। शन्तनुकं सुत भाष्म भय बसु ज्ञाना श्रयुत ॥ पितु प्रसन्नता हेतु प्रतिज्ञा दुष्कर कान्हीं। संतित सुख ऐश्वर्य भोग इच्छा तिज दोन्हीं।। नहीं पुत्र तोऊ सकल, द्विज तरपन नित प्रति करें। होहिं जगतमहँ यशस्वी, जो पितु आयमु भिर घरें॥ सोरठा-च्यौं बसु लायो जन्म, शौनक मुनि शंका करी। सुनो कथाको सरम, कहें सून, मुनिवर कहूँ॥ क्रप्पय-वसुगण इक दिन जात रहे नममहँ है भमुदित। मुनि बशिष्ठ मग मिले भूलि नहिँ करा द्रडवन ॥ निरिष अवज्ञा क्रोध ब्रह्मसुत तिनिपै कान्हों। जनमो भूपे सकल शाप तिनि सबकू दान्हों।। ते ई गंगा गरभतें, नृप शन्ततुके सुत भये। जनमत फेंके सात सुत, एक भीष्म ही बचि गये॥

१६ श्रीमागवत चिरत, चतुर्थोह श्रध्याय ४०
गंगा जननी कर्यो भीष्मको पालन बनमह ।
शन्तनुकू पुनि दये पाइ सुत हरिषत मनमह ॥
लाइ करे युवराज राजमह चहुँदिशि मंगल ।
शन्तनु नृप इक दिवस गये मृगया हित जंगल ॥
बहु हिंसक पशु बध करे, पहुँचे नृप यमुना जहाँ।
लाखी पार पथिकिन करत, दाशराज कन्या तहाँ॥
जिनतें कीन्हें प्रकट पराशर व्यास भहासुनि ।
योजनगंधा तुरत भई कन्या मुनि जिन पुनि ॥
लिख कन्या सौन्दर्थ नृपित श्रितिशय हरषाये ।
कन्या याचन हेतु दाशपितके ढिँग श्राये ॥
नृप प्रस्ताव निषाद सुनि, हरिषत ह्व बोल्यो बचन ।
सस्यवती तहोहि सुनृप, देहुँ करिहं यदि श्राप प्रन ॥



शन्तनु भये उदास लौटि निजपुरमहँ आये। निज पितु इच्छा जानि कुँवर केवटिं ग घाये॥ समुिक दाशपण भीष्म प्रतिज्ञा दारुण कीन्हीं। त्यागो पद युवराज सीख सब जगकूँ दोन्हीं॥ जीवन भर क्यारे रहे, पितु प्रसन्नताके निमित। सत्यवतीके गरभतें, द्वै शन्तनुके भये सुत॥

चित्राङ्गद नृप भये हते गन्धर्वराज रन।
दूसर कुँवर विचित्रवीर्य नृप करे प्रजागन।।
काशिराजकी सुता तीनि हरि लई दुलारी ।
शन्तनु लघु सुत संग विवाही उभय कुमारी ॥
बोली अन्वा भीष्मतें, वरे शाल्व मैंने प्रथम।
धर्म जानि पठओ तहाँ, इच्छा पूरन करहु मम॥

अम्बा इच्छा जानि शाल्व ढिँग भीष्म पठाई । कन्याने निज प्रीति विवशता नृपिहेँ जनाई ॥ बल अभिमानी शाल्व कहैं—पर विजित कुमारी। कहाँ प्रह्णा तो होहि जगतमहाँ हाँसी हमारी॥ अति अनुनय अम्बा करी, घुड़कि कहें नृप-च्यों बके। अपर गृहीता नारिका ? नृप पटरानी बनि सकै॥

है निराश बनमाँहिँ लौटि अम्बा तब आई। बिलिख-बिलिखनिज बिपतिक्रथासब मुनिनिसुनाई।। दैवयोगतें परशुराम मुनिवर तहँ आये। सुनि अम्बा बृत्तान्त राम जल नयनि क्राये॥ अम्बाके हित भीष्मतें, परशुराम लिक्ने चले। शुभागमन मुनि सुनि तुरत, हरिष भीष्म गुरुतें मिले॥

करिबे अम्बा प्रह्मा भी हमतें राम कही परि । मानी निह जब बात कही मुनि—आ मोतें लिरि ॥ भयो युद्ध घनघोर देवब्रत परि निह हारे। भये राम संतुष्ट सकुचि बनमाँहि सिधारे॥ अम्बा बनिकें शिखंडी, भीषमतें बदलों लयो। नृप बिचित्र आसक्त अति निज रानिनिमहँ हूँ गयो।

भयो रोग चय पुत्र हीन नृप स्वरग सिधारे।
माता सुमिरन करे व्याममुनि तुरत पधारे॥
कुरुकुलको चय जानि व्यामते करवाये सुत।
श्रांघ भये धृतराष्ट्र पांडु ऋरु विदुर नीतियुत॥
पुत्रवती रानी लग्बी, भये हृदय सबके हरे।
शन्तनु सुतने सब तनय, पालि पोसि समस्थ करे।

श्रंध न राजा होहि बिदुर दासीके जाये। तातै मिमले पांडु प्रजाने भूप बनाये।। श्रंध-कुमर घृनराष्ट्र संग व्याही गान्धारी। जानि श्रंध पति कबहुँ स्वयं निहुँ बस्तु निहारी।। पति समान श्रन्धी भई, नयननि पट्टो बाँधिकें। बिपुल कीर्ति जगमहँ लही, यों श्रखंड त्रत साधिकें।

एक सुना शत पुत्र जने गान्धारी रानी।
दुर्योधन जिनिमाँहिं ज्येष्ठ श्रितशय श्रिममानी।।
कौरव सबकूँ पांडुसुत पाँचहु पारहव।।
श्राजुन हरिके सखा जरायो जिन बन खारहव।।
भारतमहँ कौरव मरे, पुत्र मित्र बान्धव सहित।
कुन्ती माद्रीमहँ भये, पाँच पांडु के श्रमरसुत ।

भये धरमते धरमराज वृक्ठउद्र वायुते । पार्थ इन्द्रते जने पृथाने परम चावते ॥ नकुल श्रीर सहदेव श्रश्वनीकुमर भिषक्वर। पाँचहुँकी पत्नी भई, द्रुपदस्ता अति सुन्दरी। पूर्व जन्मको बृत्त सुनि, आपति काहू नहिं करी।। धर्मराज प्रतिबिन्ध्य पुत्र तामें प्रकटायो। भोम पुत्र श्रुतसेन द्रौपदीदेवी जायो॥ अर्जुनतें श्रुतिकति नकुलतें सतानीक सुत । श्रुतकर्मा सहदेव तनय श्राति भये धरमयुत्।। अश्वत्थामा सचनिके, काटे सिर सोवत शिबिर। अनब्याहे सबही मरे, चल्यो बंश तिनको न फिर॥ धर्मराजकी पत्नि पौरवाते सुतं देनक। भीम घटोत्कच कर्यो हिडिम्बामहँ सुत सेवक ।। दूसरि कालीमाहिं सर्वगत सुत प्रकटाये। श्रीसहदेव सुरोत्र कुमर विजयाने जाये॥ नकुल करेणुमती उदर—तैं कीन्हें नरमित्र सुत। अर्जुन रानी तीनितें, भये तीनि सुत बिनययुत ।। दोहा-पुत्र घटोत्कच भीमके, भये हिडिम्बा माहिँ। कहँ कथा संत्रेपमहँ, सत्र प्रसंग मिलि जाहिँ॥ छप्पय- लचागृहतैं भागि ग्रहन बन आये पाएडव। ल्खि हिडंबने बहिन हिडंबा तह पठई तब।। मारन आई स्वयं भीम लखि भई विमोहित। जान्यो भाव हिंडम्ब भामतें भिड्यो क्रिवित।। द्वंत्युद्ध भीषण भयो, भिड़े भीम नहिं भय कर्यो। यात्रधानको वल घट्यो, मरि धरनीपे गिरि परयो॥

करी हिंडम्बा बिनय दया कुन्तीकूँ आई। आयसु दीन्हीं भीम राज्ञसी बहु बनाई।। ताहातैं सुत भयो घटोत्कच अति बलशाला। इन्द्र-दत्त जो शक्ति कर्णकी कीन्हीं खाला।। अर्जुन बध हित सुरज्ञित, रखा कर्णने यत्न करि। बीर घटोत्कचकें लगा, लगत भूमिपै पद्या मरि॥

इरावान सुत जन्यो उल्लूपातें द्यरजुतने।
दई पुत्रिकाधर्म सहित मिणपुरनरेशने॥
सुता व्याहि प्रण कर्यो पुत्र जो पुत्रा जावै।
सो हावै युवराज हमारो पुत्र कहावै॥
तांसु गभेतें स्रति बली, पुत्र वस्रुवाहन भयो।
तांसु रण कौशल जासुको, विस्मित स्ररजु । है गयो॥

अश्वमेधको अश्व बभु बाहनने पकर्यो।
रनको बानो पहिन पितातें लड़िबे निकर्या॥
अति ई भाषण युद्ध भयो पितु सुततें हार्यो।
सुनी मातु जिह बात पुत्रने मम पित मार्यो॥
अति बिलाप पि हित कर्यो, आह उल्रा समरमहँ।
मिण्तें पित जीवित करे, गय पार्थ निज नगरमहँ॥

रचवायो श्रित स्त्राँग सूत्रधर सखा कृष्णने। हरी सुमद्रा जाय द्वारकामहँ श्ररजुनने॥ तिनके सुत श्रिमिन्यु बीरगति भारत पाई। नारि उत्तरा गर्भवती हरि चरनिन श्राई॥ तातें जनमे भागवत, देवरात नृप पराचित। सुर-तरु सम पूरन करहिँ, प्रजा मनोरथ धरमवित॥ भूप भागवत भये श्रंतमह भये भक्तियुत । जनमेजय श्रुतसेन भीम श्रु डशसेन सुत ॥ जनमेजय जो ज्येष्ठ भये सुत शतानीक तिनि । पिचस पीढ़ीमाँहि भये होमक भूपतिमिन ॥ होमक ही जा वंशके, सबतें श्रंतिम नृप भये। किल श्रभावतें शुद्ध कुल, छिन्न भिन्न श्रव है गये॥

ं इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें पुरुवंश वर्णन नामक चालीसवाँ श्रम्याय समाप्त ।



### अथ एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

## [ 88 ]

नृप ययातिके भये पुत्र चौथे जो नरपति ।
तिनि अनु को अबवंश सुनहु जो है पावन अति ॥
भये सभानर, चच्च परोचहु अनुसुत रनजय ।
पुत्र सभानर भये कालनर तिनिके सृद्धय ॥
जनमेजय सृद्धय तनय, महाशील तिनि पुत्र बर ।
महामना तिनिके तनय, तिनितैं नृपवर उशीनर ॥

बनिकें श्रिप्त कपोत उशीनर नृप िंग श्राये। शक श्येन धरि रूप भूष्कूँ बचन सुनाये॥ यह कपोत श्राहार ह्मारो जाकूँ त्यागो। नृपति कहें—तिज जाहि, श्रीर चाहें जो माँगो॥ माँग्यो नृपतनमास जब, हरिष कर्यो तन समरपन। इष्ण धैर्यतें करें वश, लह्यो श्रन्तमहँ भक्तिधन।।

तिनिके सुत शिबि भये क्षोधजित धैयँवान ऋति।
माँग्यो द्विज सुत-मांस दयो हरिषत ह्वे भूपित।।
लैन परीचा महलमाँहि द्विज आगि लगाई।
तिनक न बिचलित भये बात द्विज शीश चढ़ाई।।
आये ऋज द्विज बेष धरि, लई परीचा कठिन ऋति।
स्तक पुत्र जीवित भयो, शिबि नरपितकी बिमल मित।।

भये चारि 'शिवितनय पिताके सम तेजस्वी ।

ृष्ट्यादर्भ कैकेय सुनीरहु मद्र यशस्त्री ।।

ृपति तितिच्च सुशील उशीनर नृप लघुभ्राता ।

पुत्र उशद्रथ भये हेम सुत तिनि सुख दाता ॥
हेमपुत्र स्तपा भये, सुतपा सुत बलि जग बिद्ति ।

राज पाट घन घान्य पशु, सुख सब किन्तु न एक सुत ।

भूपति बिल सुत बिना रहें मनमहँ अति चिन्तित ।
स्मै नहीं उपाय नृपतिकूँ सुत हितममुचित ।।
गंगातटपे बैठि बात नृप मनमहँ आई।
द्विजतें सुत करबाहुँ नाव इक दई दिखाई॥
दीर्घतमा तामें वँधे, पड़े तपस्वी अन्य मुनि ।।
नाव पकरि तटपें करी, भये मुद्दित मुनिनाम सुनि ॥

दीर्घतमातें भये नृपति सुत चेत्रज सुखकर । श्रंग बंग श्ररु कित ग सुद्ध श्ररु पुण्डू श्रन्ध्रवर ।। निज निज नामनि पूबदेशमहँ थापित कीन्हें । दासीसुत सुनि दीर्घतमा निज सुत करि लीन्हें ॥ श्रङ्गराज खनपानसुत, दिबिरथसुत तिनके श्रिधिप । तिनके सुत नृप धरमरथ, पुत्र चित्ररथ भये नृप ।।

रोमपादहू नाम न तिनके कोई सन्ति । शान्ता कन्या दई मित्र लखि दशरथ भूपति ॥ बिप्रनिको अपमान कर्यो निहुँ सुरपति बरसें। भीषन पर्यो अकाल अन्न बिनु सब जन तरसें॥ भये चित्ररथ दुखित अति, सम्मति मन्त्रिनितें करी। कौन पापतें घोर यह, बिपदा हम सबपै परी॥ बोले द्विज—यदि ऋष्यशृङ्ग मुनिवर पुर आवें। तो सुरपित अविलम्ब राजमहें जल वरसावें।। मुनि आगमन उपाय बतायो सब मिलि मंत्रिनि। ऋषि कुमार तप निरत न निरखी नारी नयनि।। यदि प्रमदाको मुख कमल, निरखें तो फँसि जायेंगे। रूपाकर्षन डोरिमहें, वेंधे बिवश हैं आयेंगे॥

मानी सम्मति नृपति बारबनिता बुलवाई ।

मुनि मोहनकी वात सुनी सवई ववराई ।।

बोली बेश्या बृद्ध—प्रभो ! यदि आज्ञा पाऊँ ।

ता छल बल करि ऋष्यशृङ्क मुनिवरकूँ लाऊँ ॥

सब सामग्री सौंपि नृप, वेश्याकूँ आयसु दई ।

ठिगिनी तनया दास सँग, चिंद नौकापै चिंत दई ॥

बीर्य बिभाएडक पान नीर सँग हरिनी कीयो। जन्यो शृङ्ग सिर पुत्र नाम शृङ्गी धरि दीयो॥ विषयनिते अनिभन्न बृत्ति तपमाँहि लगाई। नारि न कबहूँ लखी करन छल वेश्या आई॥ परमसुन्दरी षोडषी, लिख समुमे मुनि तपोधन। आलिङ्गन छलते कर्यो मोहित मुनिको कर्यो मन॥

श्रांत भोरे सब बात कपट बिनु पिनुहिँ बताई। समुिक गये मुनि यहाँ कामिनी कुलटा श्राई॥ सुत समुक्तायो वत्स! न मुनि खल तोहिं भुलायो। श्रव करियो मत बात श्रसुर माया करि श्रायो॥ पितु श्रायुस मानी नहीं, दशा श्रानोखी सी भई। यायेल करि शर सैनर्ते, ठिगनी ठिगकें ले गई॥ मुनि सुतके छिपि पास बारबनिता पुनि छाई।
नौकापे ले गई नाव पुनि तुरत चलाई।।
गावित रसमय गीत नृत्य करि बाद्य बजावित।
ग्रांग देश ले गयी चितमहँ द्यति हरष्रावित।।
ग्रह्मध्यशृङ्ग 'पहुँचे जबहिँ, राज्यमाँहिँ बरषा मई।
भये सुखी सब प्रजागन, बिपति भूतिनी भगि गई।।

शान्ता कन्या संग व्याह मुनि मुतको कीन्हों।
मुकुमारी लिह बहू जगत-मुख मुनि ख्रब चीन्हों।।
कोप विभाग्डक कर्यो रोवर्ते नृप पुर द्याये।
बहु स्वागत नृप कर्यो बहू मुत पैर गिराये।।
पुत्रवधू सँग पुत्रकूँ, लिख मुनिवर लटदू भये।
उड्यो क्रोध कपूँर सम, पुत्र बधूकूँ बर दये।।

ऋष्यशृक्ष मुनि गृही बने बहु मख करवाये।

दशरथ अरु नृप रोमपाद जिनितें मुत पाय।।

रोमपादके भये पुत्र चतुरक्ष अमानी।

दशवीं पीढ़ी भये कर्ण कुन्तीतें दानी॥

मुनं ययाति अनु-वंशमहँ, भये धरमयुत भूप सब।

कह्यो वंश अनु पुरुको, कहूँ दुह्युको बंश अव।।

नृपित दूड्य सुतवभ्र बभ्र सुत सेतु जिनहिते ।
सेतुपुत्र आरव्य मये गान्धार तिनहुते ॥
चौथी पीढ़ी माँहिं प्रचेता मये शिक्तयुत ।
तिनते अति बलवान मये तेजस्वी शत सुत ॥
उत्तर दिशिके भूप ये, स्लेच्छिनिके राजा बिदित ।
अब तुर्वसको सुनहु कुल, जो ययातिके द्वितिय सुत ॥

४२६

तुर्बं कुके सुत बह्वि बह्विके भर्ग भूमिपति। सानुमान् तिनि तनय त्रिभानुहु तिनि सुत दृइमति ॥ नृप त्रिभानुके तनय करन्धम भूप सनस्त्री। मरुत नृपति तिनि पुत्र यज्ञ करि भये यशस्वी।। पुरुवंशी दुष्यन्ताकूँ, गोद लयो परि लोभ वश। निजकुलमहँ पुनि मिलि गयो,बढ्यो न पुनि तिनि बंशयश।।

.इति श्रीमागवतचरितके चतुर्थाहमें श्रनुवंश वर्णन नामक इकतालीसवाँ ऋध्याय समाप्त ।

#### अथ द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

## [ 82 ]

यदुनन्दनके पाद पद्ममहँ शीश नवाऊँ।
श्रव ययातिके ज्येष्ठ पुत्र यदु-वंश सुनाऊँ॥
भये चारि यदुपुत्र सहस्रजित, क्रोष्ठा, रिपु, नल ।
नृप सहस्रजित पुत्र भये शतजितहु श्रमितवल ॥
शतजितके सुत महाहय, हैहय दूसर वेणुह्य।
हैहय कुल बलवान श्रति,करी जिननि दश दिशिविजय॥

हैह्य नृपतें मये आठवीं पीढ़ी अरजुत। कार्तबीयं अति बली, सहसभुज सिद्ध स्वंगुन॥ दत्तकुपातें सिद्धि सहसभुत सब सुख पाये। परशुरामतें सुतनि संग मिर स्वरग सिधाय॥ सहसन्मिहतें पाँच सुत, बचे जयध्वज मधु बृषम। सूरसेन ऊजित नृपति, सुनहु जयध्वज कुल ऋषम॥

तालजङ्ग तिनि पुत्र भये तिनिये हू शत सुत ।
बीतिहोत्र ही बचे शेष लिर मरे शिक्तयुत ।।
बीतिहोत्रके पुत्र भये मधु बृष्णि भयं तिनि ।
माधव श्रक बार्ष्णिय नामतै पालिहें देशिन ॥
कोष्ठा यदुके द्वितिय सुत, बृजिनवान तिनिके तनय।
बुजिनवानके बंशकूँ, सुनहु विप्रगन हैं सदय।।

चौथी पीढ़ीमाँहिं भये शशिवन्दु योगिबर।
भोग,योग, ऐश्वर्य बसिहं जिनमहँ गुन सुस्कर।।
दश सहस्र तिनि नारि कोटिदश सुत उपजाये।
जिनको बैभव देखि स्वर्गपित इन्द्र लजाये॥
पृथश्रवा तिनिके तनय, धर्मपुत्र तिनि श्रेष्ठतर।
उशना—उशनाके तनय, रुचक पद्ध तिनि सुत सुघर।।

पुक्तित, पृथु, रुक्सेष, रुक्स ज्यामघहु रुचकके।
ज्यामघ छोटे नृपति न संतित कोई तिन्के॥
शैज्या नृपकी नारि भूप निजवश करि लीन्हों।
संतित इच्छा रही ज्याह डिर छौर न कीन्हों॥
सीमावत्ती भूपकी, कन्या हिर लाये नृपति।
रथासीन युवती लखी, बोली शैज्या कुपति झित।।

कुहक ! कहाँतैं सौति पकरि रथपे बैठाई । डिरकें बोले भूप—पतोहू रानी ! आई ॥ बोली रानी—बन्ध्या हों च्यों बात बनाओ । कैसे मेरी होहि पतोहू मर्म बताओ ॥ बोले नृप—भावी तनय, बने बधू बर सुर दियो । गर्भवती शैब्या भई, सुत बिद्र्भ पैदा कियो ॥

कुश, कथ, नृपवर रोमपाद तीनिहुँ विदर्भ सुत। कथकी पीढ़ी बीस माँहिं प्रकटे नृप सात्वत॥ सात्वतके भजमान, दिब्य,भजि,बृष्टिए हु अन्धक। देवाबृध अरु महाभोज सातहुँ सुत धार्मिक॥ षट्ठ पुत्र भजमानके, देवाबृधके बभ्रुसुत। पिता पुत्र दोऊ परम, ज्ञानी तारक योगयुत।।

महाभोजते भये भोंजवंशी याद्वगन। वृष्णिवंश बाष्णिय कहावें यदुकुलनन्दन ॥ वृष्णि तनय नृप भये युधाजित पौत्र वृष्णि पुनि। सुत स्वफल्क तिनि पुत्र भये अक्रूर सरिस मुनि॥ श्रन्धक दशमी पीढ़िमहँ, उप्रसेन देवक भगत ॥ देवकतनया देवकी, उपसेनको कंस सुत॥ नृप विदर्भकी सुता विवाही उप्रसेनकूँ। सुता प्रेमते नृपति पठाये दूत लेनकू ।। मातु पिता घर जाय भई स्वच्छन्द दुलारी ॥ सिखयिन सँग सिज फिरै बनमह राजकुमारी ॥ मद्माती पद्मावती, बिहरति ह्वे स्वच्छन्द जहँ। धनददास गोभिल असुर, आयो घूमत फिरत तह ।। उपसेनको रूप धर्यो रानी बहकाई। कर्यो कपट छल असुर कुमरि एकान्त बुलाई ॥ थापन कीयो गर्भ जानि पीछे पछिताई । श्राई महत्ति तुरत पिता पतिघर पहुँचाई ॥ काल नेमि आयो उदर; होनहार सो हुँ गयो। जन्यो पुत्र दश बरष महँ, श्रमुर कंस सोई भयो।। दो०-भोज वंशमें कंस खल, भयो दुष्ट श्रति कूर। वंश विदूरय को सुनो, भये पुत्र जिनि शूर ॥ छ्रपय—पुत्र चित्ररथ भये विदूरथ शूर तनय तिनि। शूर तनय भजमान भये तिनिके सुत नृप शिनि॥ शूर मारिषा माँहिं जने दशसूत तेजस्वी। तिनिमहँ सबतें बड़े भये बसुदेव यशस्वी।। तिनिकी पत्नी त्रयोदश, भाग्यवती श्रति देवकी। श्रजर श्रमर जगमहँ भई, जननी बनि हरिदेवकी॥ 38

सुता शूरकी पाँच बहिन बसुदेव भूपकी। पृथा सबनिमहँ वड़ी खानि जो रही रूपकी ।। कुन्तिभोजकूँ दई नृपति पुत्री करि लीन्हीं। दुर्वासाने देव बुलावन विद्या दीन्हीं।। आवाहन रिवको कर्यो, मंत्र परीचा करन हित। श्राये सम्मुख सूर्य जब, भयो कुँवरि चित संकुचित। दो०-हाथ जोरि कुन्ती कहे, छमहु देव मम दोष। बाले रिव है के विवश, मनमह राग न रोष ॥ छ्रप्य-च्यर्थ आगमन होहि न मेरो तेरो अनहित। थापन कीयो गर्भ भई कुन्ती अति लिजित।। करो प्रकट नहिँ वात जन्यो छिपिके सुन्दर सुत। श्रति तेजस्वी बीर कवच पहिने कुंडलयुत।। कन्या सुत अनुपम निरिख, लोक लाज वश खरि गई। प्यायो पय मुख चूमिके, पुनि पुनि लखि ब्याकुल भई।। घरि मन्जूषामाँहि नदीमहँ बत्स बहायो। चंबल, यमुना, गंग बहत चम्पारन आयो॥ अधिरथं पकर्यो तुरत मुद्ति ह्वे पुत्र बनायो। राधाकूँ दें दयों कर्ण राधेय कहायो।। पृथा बिबाही पाएडुकूँ, पाएडव जाके भये सुत। श्रतदेवातें भयो खल, दन्तवक्र सुत पापयुत॥ केकयकूँ श्रुतकीति बिबाही बूत्रा हरिकी। चौथी बृत्रा भई सुरानी अवन्तीशकी॥ श्रुतश्रवाने चेदिराज शिश्चपालहु जायो। मारि चक्रते कृष्णचन्द्र वैकुएठ पठायो॥ नौ चाचाः भगवान् के, कछु मौसिनके पति भये। कछु इत उततें बहु लै, बेटावारे बनि गये।।

शूर पुत्र बसुदेव बंशकूँ श्रवहौं गाऊँ। तेरह रानी हतीं सबनिके नाम गिनाऊँ॥ स्मुनहु रोहणी, इला, पौरबी श्रक धृतदेवा। मद्रा, मिदरा, देवरिचता श्रक सहदेवा॥ शान्तीदेवा सुन्दरी, श्रीदेवा हु नामकी। उपदेवा इन सबनिमहँ, सबतें छोटी देवकी॥

श्राठ सात दश एक सर्वातके जनमे सुत वर।
श्राठ देवकी जने भये श्रष्टम श्री गिरिघर॥
जब जब होवे धरम नाश बाढ़ें श्रघ श्रातेशय।
तव तव ले श्रवतार करिहें धरि धरम श्रभ्युद्य॥
कौन कहि सके कौतुकी—के कारण श्रवतार को।
कौतुकवश क्रीड़ा करत, काज सरत संसारको॥

जापै चितवनं मधुर मंद् मुसकानमयी है।
नयन पुटनितें पान करन छवि सुधामयी है॥
कानन कुण्डल सुधर कपोलिन श्रानन दमके।
चत्रु रिश्मके परत सुदामिनि सम सो चमके॥
इकटक निरखिंह नारि नर, मन श्रटके चित चिकृत है।
परें पलक ब्यवधान तो, निमिकूँ कोसें दुखित है।

जन्म श्रष्टमी पत्त कृष्ण भारोंकी रजनी।
बिद्युत घनमहँ चमक उठै काँची जनु बजनी।।
पितुकुँ श्राज्ञा दई गये गोकुल गिरिधारी।
नन्द यशोदा महल मनहुँ खिलि गई उजारी।।
गो गोपी श्रक्त गोप गन, सँग नित हरि क्रीड़ा करहिँ।
श्रमुर देहिँ दुख सबनिकूँ, हनि तिनकूँ जग-भय हरहिँ॥

गोकुलतें पुनि लौटि सबल मथुरामहँ आये। इरि हरि रतकूँ छोरि भगे रनछोर कहाये॥ आइ द्वारका न्याह सहस सोलह करवाये। पुत्र पौत्र बहु बढ़े निर्राख यादव गरबाये॥ करि कुलको संहार हरि, उद्धवकूँ शिचा दई। यों प्रभासमहँ अन्तकी, पूरन भूलीला भई॥

सो०—सब 'त्रावतारिह अंश, परिपूरनतम कृष्ण हैं। कृष्ण चन्दको वंश, सुनि सुख पावें सकलजन॥

इति श्रीभागवतचरितके चतुर्थाहमें यदुवंशवर्णन नामक बयालीसवाँ श्रध्याय समाप्त । (मासिक पारायण श्रठारहवें दिवसका विश्राम) इति चतुर्थाह समाप्त ।



# अथ पश्चमाह

#### श्रथ प्रथमोऽध्यायः

[ ? ]

जय जय श्रिखल श्रनन्त श्रनामय श्रज श्रविनाशी। जय जय राधारमन गोप गोलोक निवासी॥ जय मथुराधिप वासुदेव जय देविकनन्दन। जय नँदनंदन दुष्ट निकंदन जन-मनरख्जन॥ जय वृन्दावनचन्द्र जय, जय व्रजविनति हृदयघन। जय रसमय गाऊँ चरित, तर्व चरनिनमहँ स्मिह मन॥

कहत कहत हरिवंश भर्यो शुक मुनिको हिय जब।

मुधि बुधि तनकी भूलि भये श्रित प्रेम मगन तब।।

श्रश्रधार बहि गङ्ग धारकूँ श्रधिक बढ़ावै।

कएठ भयो श्रवरुद्ध वचन मुखतें नहिँ श्रावै।।

तनु पुलकित सब श्राँग शिथिल, रस सरिता में बहि गये।

प्रभुपद मनमें बन्दिकें, ज्योंके त्यों ई रहि गये।।

प्रभुचरनिक बन्दि व्याससुत मौन भये जव।
सुनि संचिप्त चरित्र विकल है बोले नृप तब।।
चन्द्रबंश रविवंशमाँहिँ बहु भये भूप गन।
सुनि शुभ तिनिके चरित मुदित ऋति भयो मोर मन।।
अब अति रसमय सारमय, सुखमय अनुपम शक्तिमय।
कृष्णचरित गुरुवर! कहहु, हृदय होहि प्रभु शक्तिमय।।

तनय रोहिणी देव ! प्रथम बलदेव बताये।
मातु देवकी पुत्र आठमहँ फेरि गिनाये॥
एक देहतें द्वै उदरिनमहँ जनमें कैसें।
कहें शेषकी कथा, भये संकर्षण जैसें॥
घर तिज ज्ञमहँ दुबिककें, बसे आहीरिनवंश च्यों।
च्यों भागे रन छोड़िकें, मारे मामा कंस च्यों॥

नंद यशोदा त्यागि फेरि च्यौं मथुरा आये ?
च्यौं मथुरातें बन्धु द्वारका लाइ बसाये ?
च्यौं अति मधुमय चित गोप गोपिनिहिं दिखाये ?
च्यौं अजमहँ निहं लौटि यशोदानन्दन आये ?
अज मथुरा अक द्वारका, महँ जो लीला करी हिर ।
पावन परम प्रसङ्ग प्रभु, मोहिँ सुनाविहं कृपा करि ॥

सुनत परीचित प्रश्न महामुनि श्रुक हरषाये।
तनु श्रति पुलकित भयो श्रश्रु नयनिमहँ छाये॥
श्रति उत्करिठत चित्त नृपतिकी करें प्रशंसा।
धन्य धन्य श्रमिमन्युतनय कुरुकुल (श्रवतंसा॥
सफल जन्म भूपति भयो, कृष्ण चरनमहँ भई रति।
श्रन्त समय हरि कथामहँ, उमग्यो श्रस श्रनुराग श्रति॥

राजन ! हिर की कथा गङ्ग सम सबकूँ तारै। जो पूछे जो सुनै प्रेमतें जो उच्चारै॥ मज्जन, द्रशन, परश, बालु, मिट्टी अथवा जल। नाम श्रवन गुन कथन सबहिँ मेटें मनके मल॥ अथवा नियमित देशमहँ, ही श्रीगङ्गाजी बहहिं॥ किन्तु कथा मन्दाकिनी, नर सबई थल पै लहिं॥ श्रव नृप! उत्तर देहुँ करे जो प्रश्न जगत हित।
प्रभु श्रवतार निमित्त कहहुँ चित करहु समाहित॥
वाढ़े भूपै श्रमुर बेष भूपतिको धारे।
करे यथेच्छाचार साधु गो विप्रनि मारे॥
प्रकटे श्रगनित श्रमुरगन, श्रविम श्रिवक पीड़ित भई।
धेनु रूप धरि दुखित हुँ, श्रज चतुरानन दिँग गई॥

श्रश्रविमोचन करित दुखित मनमह पिछतावित ।

कमलासनने लखी विकल भूदेवी श्रावित ॥
श्रज प्रनाम किर कहें मातु ! च्यों श्रश्रु वहाश्रो ।
निज दुख कारन जनित ! मोइ श्रविलम्ब बताश्रो ॥
वसुधा बोली—बत्स ! बहु, बोम बढ्यो भारी भई ।
सहनशीलता नृप बने, श्रसुरिन मेरी हिर लई ॥

सुरगन करहु उपाय भार मेरो उतरे सब।
जाउँ रसातल चली बहनकी शक्ति नहीं अब।।
सुनिकें भूकी बात सुरिन ब्रह्मा उकसाये।
सुनि बोले अज—असुर अविनिष्ठे अगिनत आये॥
गंगाधर शिव ढिँग चलहु, वे कक्कु युक्ति बतायँगे।
फिर उनकूँ हू संग लें, कमलापित ढिँग जायँगे॥

ब्रह्मादिक सब देव अविन सँग शिविढँग आये।
पुनि अज, हर, सुर अन्य चीर सागरिह सिधाये॥
देखि अपार पयोधि बिष्णुकूँ खोजें सब सुर।
परि दरशन निहं भये अधिक चिन्ता व्यापी छर॥
है अधीर श्रद्धा सहित, लगे करन बिनती सबहिं।
अज आयसु हरिकी सुनी, बोले देवनितें तबहिं॥

होवें यदुकुलमाँहिं शीघ्र श्रवतरित मुरारी।
हिरतें श्रविदित नहीं विपितकी बात तुम्हारी।।
प्रभु प्रकटें बल सहित योगमाया हू श्रावै।
पूजित जगमहँ होहि श्रमुर संहार करावै॥
यदुकुल गोकुलमाँहिं सब, मुर सुरललना देह धरि।
प्रकटि करहु सुर तनु सफल, ऐसी श्रायसु दई हिर।।

हरि सन्देश सुनाइ धराकूँ धीर वँधायो।

ब्रह्मलोक अज गये सबनिको मन हरषायो॥
निज ललननिके संग अवनिपै जनमे सुरगन।
जिन सौंप्यो सर्वस्व कृष्णकूँ निज तन मन धन॥
सुनहु कथा पावन परम, श्रीमथुराकी मधुर अव।
शूरतनय बसुदेवजी—के बिबाहको वृत्त सव॥

श्रीबसुदेव विवाह देवकीके सँग कीन्हों। देवक श्रिवक दहेज बिदाबेलामहँ दीन्हों॥ रोवत रोवत चली देवकी पीछे वरके। श्रश्रु बिमोचन करत गये रथ तक सब घरके॥ सब परिजन रोवन लगे, नेह कंस हिय हू जग्यो। कर्यो सारथी दूर रथ, स्वयं हरिष हाँकन लग्यो॥

पथमहँ सहसा सुनी कंसने नभतें वानी।
जाकूँ लैकें जाय प्रेमतें स्रो ! स्रज्ञानी।।
ताको श्रष्टम पुत्र पकरिकें तोइ पछारै।
भरी सभामहँ खेंचि मञ्जतें निश्चय मारै॥
कंस सुनत श्रति कुपित हुँ, चल्यो देवकी बध करन।
लुखि उद्यम ब्रसुदेवजी, सहिम सरल बोले बचन॥

शूर कुलीन प्रबीन भोजकुलभूषन सन्जन।
च्यों कायरता करहु बहिनकूँ मारौ राजन॥
अरे, जीव तो नित्य देह छिनमंगुर नश्वर।
जनम्यो सो ध्रुव मरे, देरमहँ अथवा सत्वर॥
भगिनी भोरी भययुता, अबला दुहिताके सरिस।
थर थर काँपति देहु अब, अभय दान तिज द्वेष रिस॥

कंस कहे—बसुदेव ! सुनी निहं नम की बानी ? कौन मृत्युकूँ प्यार करें प्रानी श्रज्ञानी।। सुनि बोले बसुदेव देवकीतें निहं कछु डर। श्रष्टम सुततें मृत्यु कही सोई मयको घर॥ श्रष्टम हों यह प्रन करहुँ, श्रष्टम सुतकी का कथा। जनमत सुत सौंगों सबहिं, होहि न तुमकूँ श्रव व्यथा॥

कंस कर्यो बिश्वास बहिन निज फिर निह मारी।
श्राये घर बसुदेव देवकी दुखित बिचारी।।
प्रथम पुत्र बसुदेव देवकी जाया जायौ।
मयो न मनमहँ मोद हरष हियमहँ निह छायौ॥
श्रात कोमल श्रात सरल शिशु, सुन्दर सरसिज सम बदन।
सुनत कंस पन मातुको, श्रात ई कातर भयो मन॥

बोले श्रीबसुदेव—प्रिये ! मत मोह बढ़ाश्रो । निज पन पूरन करूँ, कुमरकूँ श्रब ई लाश्रो ॥ बिलाखि हियेतें लाइ प्याइ पय सुत सुख चूम्यो । कंपित कर ह्वे गये मातुको माथो घूम्यो ॥ बिलाखत जाया छोड़ि सुत, लयो श्रंक बसुदेव पुनि । करूर कंसके गये ढिँग, विहस्यो सुतको जनम सुनि ॥ जीजाजी ! तुम दृढ़ प्रतिज्ञ समद्रसी ज्ञानी ।
शुचिता समता सत्य सरलता तुमरी जानी ॥
शिशुकूँ घर लैजाड काम का मेरो जाते ।
अष्टम जो हो पुत्र बतायो सुर भय ताते ॥
सुनि लौटे बसुदेवजी, दुष्ट बचन नहिंसत गने ।
समुिक महाखल कंसकूँ, भये पुत्र लिख अनमने ॥

लौटि गये बसुदेव तबहिं नारद सुनि आये।
कंस करचो सत्कार कहें सुनि—सुत च्यों लाये॥
कंस कहानी कही बताई नभकी बानी।
नारद बोले बिहँसि—नीति नृप नहिं तुम जानी॥
नंद और बसुदेवके, वन्धु दार सुत सुहृदगन।
सुर सुरललना सबहिं ये, चहत भार भूको हरन॥

नभवानीमहँ ख्रिपी गूढ़ श्रातिशय चतुराई।
कमल कुसुममहँ सबहिं श्राठवें दल तो भाई॥
यादव तुमरे शत्रु करो इन सबतें कुट्टी।
सुनिने खलकूँ तुरत पढ़ाई उलटी पट्टी॥
नारद श्रागि लगाइकें, गये कंस चिन्ता भयी।
श्रायसु यादवदमनकी, सेनापतिकूँ दें दयी॥

मँगवाये पुनि तुरत पकरि बसुदेव देवकी। जंजीरनितें जकड़ि हनै सुत कंस पातकी॥ पितु पग बेड़ी डारि बनाये बन्दी भूपति। सिंहासनपे स्वयं बिराज्यो पापी खलमति॥ श्रानाचार नित प्रति करै, श्राति दुःखित यादव भये। कोशल, कुरु, केकय, निषद, सब देशनिमहँ भगि गये॥ रणावर्त चाण्र्र पूतना श्रौर बकासुर। धेनुक, केशी, द्विबिद, प्रलम्बहु श्रसुर श्रघासुर।। कंस सचिव सब बने करें उतपात निरन्तर। कछु यादव बचि गये न पावें परि ते श्रादर॥ बिनय करत सब श्रित दुखित, होयँ श्रवतरित हे प्रभो। करहिं श्रसुर श्रव श्रघ श्रमित, हरहु भार भूको विभो॥

इति श्रीभागवतचरित के पञ्चमाह में वसुदेव विवाह श्रीकृष्ण-जन्मोपक्रम नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त ।

## श्रथ द्वितीयोऽध्यायः

# [ ? ]

भर्यो पापको घड़ा हिल्यो हरिको सिंहासन। श्रायमु नटवर दई योगमायाकूँ तत्छिन॥ रहें रोहिनी मातु नंद बावाके घरमहाँ। तेजोमय मम श्रंश देवकी बसै उदरमहाँ॥ ताहि रोहिनी गर्भमें, थापित करि प्रकटो तुमहु। बामुदेव हम होहिँ तुम, मुता यशोदा की वनहु॥

हरिकी आयसु पाइ योगमाया तहँ आई।
मातु देवकी गर्भ खेंचिके गोकुल लाई।।
कर्यो रोहिनी उदर तेज माता मुख छायौ।
दशम मासमहँ पुत्र राम संकरपन जायौ॥
भाद्र शुक्ल छटि तिथि लगन, शुभ मुहूर्तमहँ उदित हुँ।
दये दरश अज जन सकल, नाचें उदितइ मुदित हुँ॥

इत व्रजपित नँद्राय पुत्र हित मख करवाये।

बिप्र बेदिवित् बहुत मंत्र जप करन बिठाये॥

उद्र यशोदामाँहिँ योगमाया आई जब।

व्रजमहँ मङ्गल भये परस्पर कहिँ गोप सब॥

लाल होइगो नंदकें, हल्ला व्रजमहँ मचि गयो।

गऊ गोप गोपीनिको, तप्त हियो शीतल भयो॥

जाया श्री बसुदेव देवकी जन्यों न लल्ला।
गिरयो सातमों गर्भ मच्यो मथुरामहँ हल्ला।।
श्रित ई चिन्तित कंस भयो श्रव श्रठमों श्रावे।
जीवित यदि रहि जाय मोइ यमसदन पठावे॥
इत रज्ञा साधन सुदृढ़, करे बिविध मथुरेशने।
उत मनमहँ बसुदेवके, कर्रयो प्रवेश परेशने॥

बिश्वम्भरको तेज शूर-सुत धार्यो मनमहँ।
सुखद् सौम्य दुर्घर्ष तेज तिनि प्रकट्यो तनमहँ॥
पतितें सोई तेज देवकी देवी धार्यो।
दिव्य कान्ति लखि कंस सभय हियमाहिं बिचारयो॥
निश्चय जाके गर्भमहँ, बास शत्रुने करि लयो।
बिनु प्रकाशकी निशामहँ, भवन प्रकाशित ह्वे गयों॥

बालकपनतें लखी देवकी घरके माहीं।
किन्तु कबहुँ अस प्रभा अनोखी देखी नाहीं॥
होहि न जब तक प्रसव तबहि तक जाकूँ माहूँ।
प्रथमहिं दुख जड़ काटि बिपति भावीकूँ टारूँ॥
लैकें कर करवाल खल, पुनि मनमहँ सोचन लग्यों।
ज्याह समय बसुदेवनें, छल करिकें मोकूँ ठग्यो॥

श्रव यदि मारूँ जाहि बात मेरी बिगरेगी।
बध भगिनीको सुनत प्रजा सबरी भड़केगी॥
श्रवला बंदिनि बहिन गर्मिनी भयकी मारी।
जाके बधतें होहि नाश श्री कीर्ति हमारी॥
तोज देवकीको लख्यो, कुल कलंक कातर भयो।
साँप छुछूँदरिके सरिस, श्रसमंजसमहँ परि गयो॥

निश्चय कीयो जिही बहिन बध सबबिधि श्रजुचित ।
हढ़प्रतिज्ञ बसुदेव होहिं नहिं तिनतें श्रनहित ॥
बघको त्यागि बिचार निरन्तर हरिहिं बिचारै ।
श्रसन बसन श्रक शयनमाँहिं जगदीश निहारै ॥
बैरभावतें विष्णु भिज, तदाकार मन बनि गयो ।
शत्र समुक्ति सर्वेशकूँ, श्रति सर्वोत्तम पद लह्यो ॥
समक्ति हेवकी गर्भगहिँ हरिहर चत्रान्त ।

समुिक देवकी गर्भमाहिँ हरि हर चतुरानन।
सब सुर मुिन सँग आइ करे हरिको अभिवादन॥
प्रभुकी इस्तुति करे मधुर स्वरमहँ मििल सुरगन।
जय सर्वेश्वर, सत्य, नित्य शिव, अगजग भावन॥
विश्ववृद्यके बीज तुम, सब भूपनिके भूप हो।
सगुण सर्वगत सत्वमय, सुखकर सत्य स्वरूप हो॥

गर्भस्तुति

हे सत्संकल्पा सत्य स्वरूपा, तीनिकालमह सत्या।
हे ऋत सत्नेता, चितके चेता, नाथ ! निरक्षन नित्या।
जगवृत्त सनातन, पुरुष पुरातन एकाश्रय बनवारी।
सुखदुख द्वे फल हैं तीनि मृल हैं, पुरुषारथ रसचारी।
पञ्चेन्द्रिय विध हैं, छै स्वभाव हैं, त्वचा सात सब मानें।
शाखा आठहु हैं, नौ कोटर हैं, पत्र प्रान दश जानें।
बैठे द्वे खग हैं ईशजीव हैं, तुमही सबके कारन।
कल्यान करन जग, यही सत्य मग, करिह रूप बहु धारन।
तब चरन नाव करि भवसागर तिर, स्वयं तरें जग तारें।
जो आहंकार वश, गाइँ न तव यश, वृथा मनुज तनु धारें।।
जो तव चरनन रत, भजिह सतत सत, ते न जगत पुनि आवें।
जो अलख अगोचर, रहें निरन्तर तिनिकूँ कैसे गावें।।

जो चिन्तें चरनन, करहिं कीरतन, नाम रूप नित ध्यावें।
ते घरमें रिहकें, द्वन्दिन सिहकें, अन्त परमपद पावें।।
तव जनम, करम, गुन, साधक, साधन, सब है लीला खेला।
तनु समय समय धरि,खलिन दमन करि, दुख मेंटें अब बेला।।
मूमार बढ्यो है, घरम घटचो है, आइ असुर दलमारें।
हम चरन परत हैं, विनय करत हैं, भूको भार उतारें।।
यों विनती कीन्हीं, जननो चीन्हीं, सब मिलि धीर बँधावें।
सुख मानु मलीना, है अति दीना, देवनि पद सिर नावें।।

अप्पय—देखि देवकी देव दीन हैं बोली बानी।
हे चतुरानन! शम्भु! सुरेश्वर! बीनापानी॥
हों अबला अति अधम दया दासीपे कीजे।
कंस न मारे सुतिहं कृपा करि जिह बर दीजे॥
सुरान बोले—मातु! तुम, जगजननी मत भय करो।
अखिल भुवनपित होहिँ सुत, हनहिँ कंस धीरज धरो॥

श्राश्वासन दे देव बिनय करि स्वरग सिघारे।
भये सकल श्रनुकूल लगन, प्रह नखतहु तारे॥
बृष्टि करिं सुर सुमन दुन्दुभी मधुर बजावें।
बिद्याधर गन्धर्व श्रपसरा नाचें गावें॥
कृष्णा भादों श्रष्टमी, नखत रोहिणी श्रुम समय।
श्रर्धरात्रि बेला सुखद, तब प्रसु प्रकटे प्रेममय॥

श्रप्राकृत शिशु सुघरं चतुरभुज कमलनयनं बर। शङ्क, चक्र, श्रक गदा पद्म सुन्दर श्रायुघधर॥ पीताम्बर बर श्रङ्ग सजल जलघर शोभा ततु। कारे कुञ्जित केश रूप साकार भयो जनु॥ सुंदर श्याम शरीरकी, शोभा श्राति श्रद्भुत बनी। शोभित तनुकी कान्तिते, कंकन कुएडल करधनी॥



बित बिस्मित बसुदेव वत्स को बहुरि बिचारें। निहं सुत ये सरबेश चतुरसुज शुभ वपु धारें॥ कर्यो मानसिक दान ध्यानतें चीन्हें श्रीहरि। परम पुरुष परमेश, जानि बिनवें बन्दन करि॥ आप अखिल जगदीश हैं, पहिचाने प्रभु परावर। अज,अनादि, विश्वेश, बिभु, ज्यापक सुखकर तत्व-पर॥

# वसुदेव विनय

( ? )

प्रभु ! तुम पुरुष पुरातन ईशा ।
सबके साची शुद्ध सनातन, जगन्नाथ जगदीशा ।
प्रथम करो रचना जा जगकी, पालो वृति अवनीशा ॥१॥ प्रमु तुम०
प्रकृति, महत् , मन श्रहंकार गुन, देव कोटि जो तीसा ।
करे काज तुमरी श्रनुमतितें, हो तुम भुवनाधीशा ॥२॥ प्रमु तुम०
जो जा जगकूँ सत्य बतावें, बुद्धि हीन ते कीशा ।
करो कृपा करुनाके सागर, तब पद नाऊँ शीशा ॥३॥ प्रभु तुम०

### ( 7 )

विसु तुम श्रिखलेश्वर दुखहारी।
निरगुन,निष्क्रिय निरविकार,नित,ज्तपित थिति लयकारी।।१।।विसु०
तुमरे श्राश्रित हैं गुन तीनिहु, तुम श्रज हरि त्रिपुरारी।
शुक्त, रक्त श्रक श्याम वरन बनि, गुन-लीला विस्तारी।।२।।विसु०
करी विनय सुरगन सब मिलिकें, बहुबिधि नाथ तुम्हारी।
शरनागत प्रतिपालक हो प्रसु, बिनती सुर स्वीकारी।।३।। विसु०
जंगक्तूँ करन कृतारथ मम घर, प्रकटे श्याम बिहारी।
कंसत्रासतें दुखी द्यानिधि, नासौ विपति हमारी।।४।। विसु०
दोहा—नारायन निज सुत निरिख, विनय करित है मातु।
कंस कुटिलता सुमरिकें, थर थर काँपतु गातु।।

34

नाथ ! तुम सदानन्द सुखराशी ।
नेति नेति कि वेद बखानत, हो घट घटके बासी ।।१॥ नाथ तुम०
अज, अखिलेश, अनामय, अच्युत, अजर, अमर, अविनाशी ।
अभिमानी तुमकूँ निहँ पार्वे, पार्वे नर विश्वासी ॥२॥ नाथ तुम०
ह्रप चतुरभुज देव छिपाओ, होहि हमारी हाँसी ।
जामें बास करतु जग सबरो,सो मम उदर निवासी ॥३॥ नाथ तुम०
कंस कहावे बन्धु हमारो, परि है सत्यानाशी ।
वातें अभय करो अखिलेश्वर,हों तब चरननिदासी ॥४॥ नाथ तुम०

छ्रपय करी देवकी बिनय बिबशता बहुरि बताई। बोले श्रीभगवान मातु तू च्यौं घबराई॥ पृश्तिगर्भ श्रष्ठ रूप बनायो बामन मैंने। तृतिय चतुरभुज रूप निहारचो श्रबई तैंने॥ डरहु कंसतें मोहि तो, गोकुलमहँ पहुँचाइकें। छोरी नद्रानी जनी, धरहु यहाँ तिहि लायकें॥

दोहा—हरि दरशन दम्पति करे, भये प्रसन्न महान। गोकुलमहँ बसिबो चहें, सोचें अब भगवान॥

इति श्रीमागवतचरितके पश्चमाह में चतुर्भुज श्रीकृष्ण जन्मनामक द्वितीय श्रध्याय समाप्त ।

# श्रय तृतीयोऽध्यायः (३)

श्रुप्पय—श्रायमु हरि सिर धरी करी गोकुल की त्यारी।
परी हथकरीं हाथ जाउँ कस बात विचारी।।
स्वयं हथकरी गिरीं कटीं पाँइनिकी बेरी।
धरे सूपमहँ श्याम चले नहिं कीन्हीं देरी।।

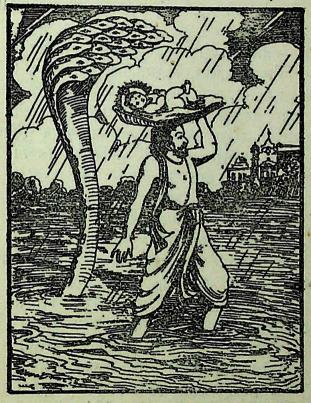

रोष छत्रवत बनि गये, बरषातें बालक बच्यो। इत गोकुलकी गैलमें, यम-भगिनी कौतुक रच्यो।

गर्जन तर्जन करित बहुत यमुना मद्माती। भावी पतिकूँ निरिख उछिरि मनमाँहि सिहाती।। लैकें हरिको नाम शूर-सुत जलमहँ प्रविशे। कालिन्दीके कमल नयन निज पति लखि विकसे।। पद परसन हित बढ़ीं जब, समुिक गये बसदेव सब। लै चरनामृत घटि गईं, भये प्रेमतें पार तब।। इत यसुदाके भये गर्भके पूरे दिन जब। साजि प्रसवको साज प्रतीचा करहिं नारि सब।। गोबर,तिल,शिल,सींक,शस्त्र, घट, जल,फल,मिट्टी। भूप, तेल, रंग, दुग्ध, दीप, सरसों, पट, घुट्टी ॥ श्रौर प्रसवकी बस्तु सब, ते बूढ़ी गोपी जुरी। इत उत बिहरत मुदित मनं, खनखनाइँ कंकन चुरीं॥ पल पलमहँ सब करें प्रतीचा नंदलालकी। नँद्रानीके होहि न पीरा प्रसवकालकी॥ लीला अपनी तहाँ योगमाया फैलाई। सोये सबई योगनींदमहँ लोग लुगाई॥ परी पलँग पै यशोदा, तनिक अाँखि सी मापि गई। भयो क्छू परि सुधि नहीं, छोरा वा छोरी भई॥ दोहा—उत आये वसुदेवजी, पहुँचे नँदके द्वार। कैसे जसुमतिके निकट, पहुँचूँ करैं विचार ॥ छ्रपय—लिख ज्ञजमहँ बसुदेव गोप गोपी सब सोवत। पुनि पुनि सुत मुख कमल नेहतैं जोहत रोवत॥ कंपित करतें कृष्ण यशोदा शयन सुवाये। कन्या लई उठाय नीर नयनिनमहँ छाये॥ होतें तें मुख चूमिकें, कन्या लैकें चित दये। करि कालिन्दी पार पुनि, चुपके घरमह घुसि गये।।

सुत वियोग अरु कंस त्रासतें माँ घवराई।
पिततें कन्या लई सेजपे साथ सुवाई॥
पिहनीं श्रीवसुदेव हथकरीं बेरीं फिरतें।
दम्पित थर थर कँपे कंस पापीके डरतें॥
रुद्दन योगमाया करवो, द्वारपाल सब जिंग गये।
बाल जन्म सुनि कहनकूँ, तुरत कंस ढिँग भिंग गये॥

कहें कंसतें—देव ! देवकी बालक जायौ। चप्रसेन-सुत सुनत जन्म रिपु श्रिति घवरायौ॥ हड़बड़ाइकें चठ्यो मूँड़ चौखटमहँ लाग्यो। सुधि न मुकुटकी रही केश खोले ही भाग्यो॥ श्रायो काराबास महँ, सर्राटेतैं घुसि गयो। कन्या देखी पलँगपै, निरखि तेज बिस्मित भयो॥

कन्या माँगी रोइ देवकी बोली—भैया।
पुत्री सम लघु बहिन तुम्हारी में हूँ गैया।।
मारे सब सुत किन्तु कृपा कन्यापे कीजे।
परि पैरिनिपे कहूँ याचना जाकूँ दीजे॥
ग्रांतिम मेरी धीय है, जिह अनरथ का करेगी।
राँगी रक्तते हाथ च्यों, देह सदा नहिं रहेगी॥

एक न खलने सुनी सुता पत्थरपे पटकी। सटकी कर तें तुरत, बनी देबी नम चटकी॥ श्रष्ट भुजी बनि गई दिन्य श्रायुध धारें कर। शृङ्क, चक्र, धनु, खड्ग चर्म, तिरशूल, गदा,शर॥ तस्य कंसकूँ करि कहे, मंद मोइ मारे वृथा। प्रकट्यो तेरो शत्रु तो, मित दे बालनिकूँ न्यथा॥

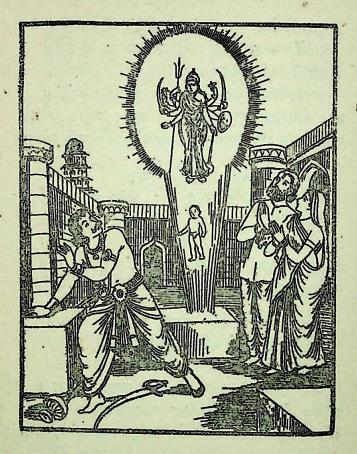

यों कहि अन्तरधान भई फिरि दीखी नाहीं।
विन्ध्याचलमहँ जाइ भई पूजित जगमाहीं।।
सुनि चिन्तित अति भयो कंस पुनि पुनि।पिछतावै।
जाइ देवकी निकट दुखित है कें समुभावे।।
करि बन्धनतें मुक्त पुनि, करिह प्रदर्शित प्रेम अति।
चिक्नी चुपरी बात करि, देहि मुलायो मृद् मित।।

श्रीभागवत चरित, पद्भमाह अध्याय ३ बोल्यो-भगिनी! भाम! छमहु अपराध हमारे। मैंने शठता करी तुम्हारे शिशु सब मारे॥ सुरिन करचो छल कपट पाप मोतें करवाये। करि नभवानी सुषा बद्दिनके सुत मरवाये॥ अस्तु, भई सो भई अब, हों लिजत अरु दुखित अति। भोगें ह्वे प्रारच्य वश, सब सुख दुख सम्पति बिपति ।। सुख दुखकूँ को देहि, भाग्य ही सब करवावै। दैवाधीन वियोग दैव ही लाइ मिलावै॥ श्रहं बुद्धि श्रज्ञान जन्म प्रारब्ध बनावे। हर्ष, शोक, भय, लोभ, मोह आदिक उपजावे ॥ ऐसें ज्ञान बघारिकें, करि प्रसन्न दोऊ लये। कारागृहतें मुक्त है, हरि चित घरि निज घर गये।। इत हुँ कें अति दुखित कंस घर अपने आयौ। मन्त्री लये बुलाय बृत्त सब सत्य सुनायौ ॥ सर-द्रोही खल दैत्य कहें-का चिन्ता स्वामी। ब्रज हरि हर सुर करें कहा हम स्वेच्छागामी॥ सुर निरवल परि विप्रगन, मख करि पोसें रिपुनिकूँ। मारे जहँ द्विज मुनि मिलहिँ, आयसु देवें सबनिक्रूँ॥ कुटिल कुमन्त्रिनि कही कंस सो सब कुछ मानी। गो, द्विज, तप, मख, वेद नाशकी मनमह ठानी ॥ काल-पाशमहँ फँस्यो असुर हिंसा हित मानै। समुमे संतिन शत्रु हिजनि निज नाशक जानै॥ यों मथुरामहँ असुर गन, धेनु द्विजनि दुख देहिं नित। मातु यशोदा सुत जन्यो, सुनहु भयो जो चृत्त इत।। इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमें कंस चिन्ता नामक

तीसरा श्रध्याय समाप्त । ( पाद्मिक पारायणा नवम दिनस निश्राम )

## ऋथ चतुर्थोऽध्यायः

## [ 8 ]

धरि हरिकूँ वसुदेव गये तब जगीं लुगाईँ। अति संभ्रमके सहित दौरि सौहरि घर आईँ॥ बिन नीलम नवनीत यशोदा ढिँग जनु बिकसित। नील कमल जनु खिले चंद्र जनु मिलिके अगनित॥ बोलि डठीं सब एक सँग, यशुमतिने लल्ला जन्यो। छिनभरमहँ श्रीनन्दघर, आनँदको सागर बन्यो॥

जाइ सुनन्दा कह्यो—जन्यौ भामीने लाला। छिनमहँ फैली बात सुनत दौरीं व्रजबाला॥ नंद श्रकवके भये देहकी दशा भुलानी। छायो नयनिन नीर पुलक तनु गद्गद बानी॥ श्रावें गावत गीत सब, श्रात डमङ्गमहँ गोप गन। पकरि नचावें नन्दकूँ, डगमग डगमग होहि तन॥

ज्योतिषविद्या-बिज्ञ बहुतसे बिप्र बुलाये।
नन्दमहरि सुत जन्यो सुनत सब द्विज उठि धाये॥
सबने आशिष दई महनिके सुफल बताये।
सबकी सम्मति समुिक नन्द यमुनामहँ न्हाये॥
बूढ़े बाबा पहिन पट, आज अनँगके सम खिले।
बुद्ध गोप अरु द्विजनि सँग, प्रमुदित अन्तःपुर चले॥

गोपिनितें घर घिर्यो गीत सोहरिके गावें।

सिंघ बुधि भूलें खड़ीं हटें नहिं बिप्र-हटावें॥
च्यों त्यों भीतर गये द्विजनि सामान मँगाये।
जातकरम श्रक देव पितर पूजन करवाये॥
अज सुख सागर शान्त सम, उमिड़ हरष प्रकटित करें।
उदित भये अजचनद्र हरि, रत्नितें तटकूँ भरें।

लौकिक बैदिक कर्म करे सुतके मंगल हित।
निरिष्य निरिष्य सुत बदन हृद्य होवे त्रानिद्त ॥
चितमह त्रात उत्साह विचारे का दे डारूँ।
ऐसे सुतकूँ पाइ च्यों न सरबसु हों वारूँ॥
यौं बिचारि चौपारिंमहँ, कोषाध्यत्त बुलाइकें।
बोले—ताले खोलिकें, धन सब देउ लुटाइकें।

पुति बुलवाये गोप कही—खिरकिनकूँ खोलो ।

मनमानी द्विज धेनु लेहिं मत तिनतेँ बोलो ॥

चाँदीके खुर करो सींग सोनेतें मिदकें ।

सुन्दर बस्न उढ़ाइ पूँछ मोतिनितें जड़िकें ॥

माँगें जितनी जो गऊ, तितनी तिनकूँ दानमहँ ।
देहु न होवे नेंकहू, कमी मान सम्मान-महँ॥

सब गोपित ब्रजराज नंदं आज्ञा सिर घारी।
कतक रतन ले घेनु दान की कीन्हीं त्यारी।।
हल्ला ब्रजमह मच्यो सुनत सब द्विजगन आवें।
छाँटि छाँटिकें घेनु लेहिं अतिशय-हरषावें॥
पाँच, सात, दश, बीस, सौ, लेखी चाहे सहस हू।
आज खिरक सबई खुले, रोक टोक नहिं नेंक हू॥

बीस लच्च दें घेतु नहीं सन्तुष्ट भयो चित।
तिलके परवत सात रत्न पट दीये हर्षित।।
दयो शुद्धि हित दान यही सद्व्यय धनको है।
शुद्ध कालतें भूमि तोष कारन मनको है॥
मञ्जनतें तनु बस्तुको, शुद्धि शौचतें कहें मुनि।
गर्भादिक संस्कारतें, आश्रय होवे शुद्ध पुनि॥

तपतै' इन्द्रिय शुद्ध होहिं मखतै' सब द्विज जन।
हरि भक्तितै' देश दानतै' होहि शुद्ध धन॥
सब बस्तुनिकी शुद्धि बिबिध विधि वेद बताई।
नँदनन्दनके जन्म समय विधिवत करवाई॥
देशकालवित नंदको, दान देत नहिं भरहि मन।
श्रावें दशहू दिशनितै', मागध बन्दी सूतगन॥

सबकी आशा लगी नित्य ही टोह लगावें।
नँदरानी कब कमलनयन लालाकूँ जावें।।
धुनि भेरीकी सुनी सुनत सब जन हरषाये।
जामा पगड़ी पहिन दौरि गोकुलमहँ आये।।
दूरिहिं तैं अति सुदित मन, जय जयकार सुनाइकें।
आशिष सुतकूं देहि शुभ, गीत मनोहर गाइकें॥

बो॰—पीरी पगरी पहिनके, वृद्ध एक हरषात। आयो, पूछें नंदजी—आप कौन हैं तात? नंदबचन सुनि सुदित मन, करि पुनि पुनि परनाम। किवतामें बूढ़ो कहे, हरष सहित निज नाम॥ गोपेश्वर त्रजराजजी! मैं तुम्हरो हूँ सूत। दौखो आयो सनत ही, भयो तुम्हारे पूत॥

#### सवैया

ज्ञजराज ! कहें सब सूत हमें, मुनि ब्यास कृपा करिके अपनाये । सुनिकें सूत जन्म डमंग भरे, हियमहें हुलसे सरसे इत आये ॥ दान निहारि निहाल भये, धन धेनु सुमेरु समान लुटाये । ज्ञजमहें बिहरे घुँघची पहिरे, बर देहु जिही तनु धूरि लगाये ॥ कवित्त

धरती धन धाम धान मानहू न माँगो भूप मोहनकी मोहनी-सी मूरति निहारौँगो।

पढ़िकें पुरान ज्ञान भयो नाहिं वाढ़्यो मान,

दान पाहि त्राइ व्रजमाँहि डेरा डारौँगो ॥

कुलको तुम्हारो सूत नयो नयो भयो पूत,

धूतताई छाँड़ि अव जीवन सुधारौँगो।

नेहतें निहारि मुख समुिक श्याम सत्यसुख,

साँवरी-सी सूरतपे सरवसु हों वारोंगो ॥

दो०—नंद स्त सत्कार करि, लख्यो वृद्ध पुनि एक।
पूछे —तुम को १ सो कहै, शीश भूमिमें टेक॥
मढ़यो मना सोने तगा; दगा करूँ नहिं नेंक।
हरो पेच तुर्रा पगा, 'जगा' हमारो बेंक॥
पुनि हँसि पूछें नंद जी, को यह तुमरे पास।
कहै जगा व्रजराज यह, आयौ तै बड़ आस।

#### सवैया

घोती फटी कछु नाक कटी पिचकी चिपटी हमरो जिह भैया। कंठ सुरीलो रेंगीलो बड़ो चटकीलो छबीलो बड़ो ही गवैया।। भाँग चढ़ाइ नहाइ मलाई चड़ाइ चुराइ सदाहिं रुपैया। दूबर दूध बिना ब्रजराज ! बड़ोहि लबार जि माँगतु गैया।।

दो०—बालक पकरें ऊँट लखि, परिचय पूछें नंद। जगा कहे मुसकाइकें, उर छायौ आनंद।।

#### सवैया

कट बिठाइ सिहाइ रह्यों करहाइ रह्यों करमहँ बड़ फोरा। गोरो छिछोरो लुटेरो बड़ो चल चाहि रह्यों जिह माँगत तोरा। मगमहँ बतरावतु त्रावतु हो शरमावत माँगत पाग पिछौरा। ब्रजराज! बतावत लाज लगे जिह छत्तिस छोरिनिमहँ इक छोरा।

दो०—लखी लुगाई नन्दजी, पूछें—तुमरी कौन ।

माँकि बगल बोल्यो जगा, सुनों भूप यह जौन ॥

सवैया

हे व्रजराज ! कहँ निहं लाज समाज जुरयो जिह फूहरि नारी । सोवे सिदौसि अबेरि उठे नित देइ परोसिनिकूँ गिनि गारी ॥ आवत देखि पिछारि परी चटकीलि रँगीलि टरी निहं टारी। घरवारि हमारि हिलावित हार चलावित सैन मँगावित सारी॥

दोहा—लदे ऊँट लिख नंदजी, पूछें का इन माहिँ।
हो प्रसन्न बोल्यो जगा, मनमहँ गोप सिहाहिं॥
दोहा—बही पुरानी सबनिमहँ, सब गोपनिके बंश।
आपु सबनिके मुकुटमिन, गोपबंश अवतंश।।
बंश बखानों जगाजी, आयमु दीन्हीं नंद।
खोलि बही बाँचन लग्यो, करि नयनिकूँ बंद।।
अपय—प्रथम गोपकुलमुकुट भये नृप चन्द्र सुरिमजी।
भीमक तिनके पुत्र भये तिनि, 'महाबाहु' जी।।
तिनिके सुत गोपेश 'काननेचर' बढ़ भागी।
'कञ्जनामि, तिनि तनय यशस्वी अति अनुरागी।।

कंजनाभिके पुत्र सुठि, 'बीरमानु' श्रामीरवर । 'कृती' तनय तिनि गोपपति, 'धर्मधीर सुत धीरधर ॥

घमँधीर के भद्रश्रवा, तिनि 'देवराज' सुत । देवराज के 'नवल, नवलके द्वे सुत श्रीयुत ॥ 'काननेन्दु' सुत द्वितिय पुत्र 'जयसेन' भये तिनि । देवमीढ़ मथुरेश संग ब्याही कन्या जिनि ॥ ताके सुत परिजन्यजी, नानाकी गोदी गये। तिनिके श्रति सुन्दर सुघर, पुत्र पाँच पैदा भये॥

दोहा—ते पाँचों ई शूर श्रति, भये ज्येष्ठ उपनन्द । नन्दनश्रह सन्तन्दजी, श्रमिनन्दन श्रीनंद ॥

अप्पय मातामहकी गोद गये गोकुल महँ गोपित ।

वृद्ध भये परिजन्य गये तपिहत हरिषत अति ॥

गहीको अधिकार पाइ उपनन्द सिहाये।

सुकृति मूर्ति श्रीनन्द यशस्वी भूप बनाये॥

इतनो जानूँ बंश मैं, नारायन किरपा करी।
वृद्धावस्थामहँ बहुरि, गोद यशोदा की भरी॥

दोहा—दान मान करि जगाको, नन्द निहारें फेरि। करिके जयजयकार तब, बन्दी बोल्यो टेरि॥

किवत्त नंदको दुलारो सुत प्यारो व्रज-बासिनिको, कोई कहे कारो परि जगको उजारो है। बेद नहिं पायौ भेद ताहीको नाल छेदि, ब्रॉगनमें गाड़ि तापै अगिहानो बारो है॥ भक्ति को जीवनधन गोपिनिको प्रान मन, बालिनको बन्धु धेनु धनको रखवारो है। यधुमितको लाल त्रज गोपिनिको ग्वाल बाल, दर्शनतें निहाल होहुँ सरबसु सो हमारो है। दो०—रायभाट ज्यों चुप भये, त्योंही गायक आह। बाजे सबहिँ मिलायकें, गावै भजन बनाइ॥

#### पद

नंद घर आजु भयो आनन्द ।

मातु यशोदा लाला जायो, ज्यों पूनोंने चंद ॥१॥
गोपी गोप गाय गायक-गन, सबिहय सरिसज बन्द ।
नंदनँदन रिब डिदत भये हिय, विकसे पंकज बन्द ॥२॥
बसुधा मुदित समोर बहत बर, शीतल मंद सुगन्ध ।
गरजत मंद मंद घन नभमहँ, प्रगटे आनँद कंद ॥३॥
माया-बन्धु सिन्धु सब सुखके, स्वयं सिचदानन्द ।
प्रमुके प्रमु बिमु बिशवबिदित वर, काटें यमके फंद ॥४॥

#### पद

यशोदा कैसो लाला जायो।
कोई कहे कुसुम श्ररसी सम, श्रंजन श्रपर बतायो॥१॥
कोई दूर्बा घन सम शोभा, उत्पल द्युति कहि गायो।
कोई कहे जनम नहिं याको, छिपि मधुबनतें श्रायो॥२॥
कोई कहे बह्मको बाबा, बेदहु भेद न पायो।
कैसो कहें कहत संकुचावत नहिं, हम द्रशन पायो॥३॥
गोबिँद गोकुल कुँवर गोपपित, गोपीश्वर कहलायो।
कहा कहूँ कछ कहत न श्रावे, चरन कमल सिरनायो॥४॥

अपय अति आनंदित नंद सबिनको स्वागत कीन्हों। जाने जो जो करी याचना सो सब दीन्हों।। बार बार ह्वे सुदित गीत लालाके गावें। गोप गान अरु बाद्य सुनत अतिशय हरषावें॥ नंदलालके जनमको, घर घरमें उत्सव भयो। मानों अजमंडल सकल, उत्सवमय ही बनि गयो॥

सकल राजपथ गली गिरारे घर पिछवारे।
सबित स्वयं मिलि सींक सोहती लाइ बुहारे॥
चन्दनको छिरकाव इतर करपूर मिलायौ।
करि केशरिकी कीच सबित निज घर लिपवायौ॥
टाँगीं बन्दनवार वर, घर घर सुघर बनाइकें।
बिच बिच कलियाँ कुसुमकी, पल्लव ललित लगाइकें।

लीपे पोते द्वार बार घर अटा अटारी । आँगन, :पौरी; बगर, रसोई और तिवारी । नीली पीली हरी गुलाबी पचरँग सारीं । टाँगीं द्वारिन लाइ कबहुँ जो नहीं निकारीं ॥ दीप चौमुखा बारिकें, कलशनिके ऊपर धरे । मंगलदायक द्रव्य सब, घर घर एकत्रित करे ॥

गैयाँ सव बगदाइ खिरकमहँ फिरितें लाई । तेल फुलेल लगाइ न्हवाई फेरि सजाई ॥ मोरपंखके मुकुट लसें घुघुरू पग जिनिके। गेरू तेल मिलाइ रंगे तन सींग सबनिके॥ गंडा गरमहँ चमकनों, कनकहार पहिराइकें। हरित हैं पूजन करें, शाल दुशाल उदाइकें। बद्धरा गोप कुमार सजावें सब हरषावें। बहुबिधि करें कलोल तुरावें मूँड हिलावें॥ श्रति चंचलता करें फुदुकि इततें उत श्रावें। मानों बालगुपाल जनमको हरष मनावें॥ बहु उमंगमहँ उद्घरिकें, सबई भागें नन्द घर। मनहु मुनमुने सखाकी, लगी चटपटी द्रश उर॥

सजिबजिकें सब गोप ढोल करताल बजावत।
नन्द महलकी स्रोर जाहिं सब रिसया गावत॥
पिहन स्राँगरखी पाग दुपट्टा उरमहाँ डारें।
लम्बे तिलक लगांइ मूँ इ स्रुष्ठ बाल सम्हारें॥
चले बिबिध बिधि भेंट लै, प्रेम रिसकतामहाँ पगे।
मनहुँ कमल विकसित सुनत, भ्रमर तुरत उतई भगे।

मिलिहें परस्पर गहिक हृद्यतें हृद्य सटावें। कोई छूवे पैर गहिककें ताहि उठावें॥ कोई केशर मलें सुपारी बीरो देवें। कोई लेंन न पाहिं कपटि तिनि करतें लेवें॥ सिद्धिन सब सत्कार करि, जनम सुफल अपनो कर्यो। गोकुल घन, मिण, अन्न अक, सबई बस्तुनितें भर्यो॥

इत गोपिनि सम्बाद सुन्यो सुत यशुमित जायो।
रोम रोममहँ हरष सुनत सबईकें छायो॥
नन्दभवनकूँ गमन करनकी करीँ तयारी।
लाँहगा नये निकारि पँचरँगी छोढ़ीं सारी॥
सुमन लगाइ सजाइ कच, बैंगी बाँघी विधि बिहित।
सिर सिंदूर लगाइ पुनि, अधर रँगे शोमा सहित॥

मुखमहँ मिस्सी पान नाक नकवेसरि सोहै।
कुच कुंकुमकी कीच कठिनता र्रात मनमोहै।।
वैदी, कुंडल, हार, क्रुमका, कंठा लटकन।
चम्पकली, जौमाल, बरा, बाजूबँद कंगन।।
मुदरी, छल्ला, आरसी, पगपान हु पायल, कड़े।
पहिने पैरनि साँट श्रक, पाइजेब, छमछम, छड़े।।



करि सोलह शृङ्गार बनी रित सम सब नारी। चाँदीको लै थार चावकी वस्तु सम्हारी।। किसमिस, गोलागिरी, छुत्रारे और मखाने। पिस्ता श्रुक बादाम, चिरौंजी, एला दाने॥ हँसली, कठुला, कौंधनी, कुरता, टोपी, खिलौंना। न्योछावर, राई, नमक, लयो ललाकूँ कुन्कुंना।।

लीये कर उपहार भावमहँ भरिकें भामिति।
कटि कुचभार सम्हारि निमत-सी ह्वं गजगामिति॥
नेह पागमहँ पर्गीं सरसता-सी सरसावति।
मुखरित पथकूँ करित चलित रस—सो बरसावित॥
देह गेह सुधि बुधि न कछु, कृष्ण कृपाकी कामिनी।
नवजलधरमहँ चमिकवे, चली मनहुँ सौदामिनी॥

कानिन कुण्डल कनक समुज्वल मिण्मिय विलसत । चमकें दमकें हार मनहुँ नभ उड़गन बिकसित ॥ घूँघटतें मुख ढक्यो मनहु छिपि घनमहुँ निशिपति । करिहँ सिरनितें सुमन मनहु शर छाँड़ें रितपित ॥ हृद्य हार श्रुष्ठ कुचनमहुँ, होवें संघर्षण प्रबल । ह्यों ककमोरें मीन हुँ, मानसरोवर हृत्कमल ॥

व्रजरजमहँ पद्कमल परिहँ पृथिबी हरषावें। जा रजकूँ अज शम्भु चहें परि ते निहँ पावें।। प्रकटे व्रजमहँ नंदलला हम सबके भरता। मिलन चलीं जिमि जाहिँ उद्धितें मिलिबे सरिता।। यह अभिसार विचित्र अति, जामें निहँ ईर्ष्या कपट। इंडि. सौतिया डाह सब, जाहिं हँसित खेलित प्रकट।। यों सब मिलिकें नन्द्रमहलमहं पहुँचीं बाला। जह गुलगुलसे परे मुनमुना यधुमित लाला।। बाँधे मुट्टी नयन मूँदि कछु ध्यान लगावत। चरनित रहे हिलाय मनहुँ जग सार बतावत।। बोलीं बुद्याँ—बत्स ! तुम, चिरजीवो सुखतें रहो।। बेगि बढ़ी बेटा ! विहँसि, यधुमितितें मैयो कहो॥

महरानेतें गोप लालकूँ देखन आये।
भोतर आदर सहित नन्द बाबा जब लाये।।
गोपिनि तुरतिहाँ अधिक तैलमें हरदी घोरी।
छिरकें रसमहाँ पगी 'मची मादौंमहाँ होरी॥
तै पिचकारी गोपहू, फेंट बाँधि ठाढ़े भये।
राँग रसः बरसें संगई, सब रस-राँगमहाँ राँगि गये॥

भेरी, तुरहीं, चङ्ग, मजीरा मधुर मधुर स्वर। ढोंल, खोल, करताल, वर्जे बंशी बीनावर॥ कुष्ण जन्मकी मची धूम जड़ चेतन हरषें। कल्पबृच्चके सुमन गगन फुलमरिया बरषें॥ व्रजमंडलके गोपगन, सब मिलि दिषकाँदौं करें। दूध, दही, घृत, चलचि घट, खाली करि पुनि पुनि भरें॥

मुखमहँ मक्खन मारि गोप कोई मगिजावें। कोई चुपके आइ दही मुखमें लपटावें।। कोई दूध उड़ेलि हरषमहँ नाचें गावें। कोई पटकें पकरि पिछौरा पाग मिगावें।। यों खेलत लोटत हँसत, नाचत गावत गोप सब। घड़ी कालकी मुधि न कक्क, उदित मये रिब अस्त कंबा। प्रेम पुलिक ब्रजराज आजु सर्वस्व लुटावें। जो माँगे जो बस्तु ताहि सो तुरत दिवावें।। राय, भाट अरु कथक सूत सब पढ़िवे वारे। नर्तक, नट अरु भाँड़ विविध विधि बाजेवारे॥ देत सिहावत अति मुदित, पुनि पुनि देवें पुनि कहें। और लेड संकोच नहिं, विनु लीये कोड न रहें॥

नन्द्राय सब करत घरत विसरत नहिं श्रीपति।
श्रद्भुत सुत तनु निरिख भई चितकी चंचल गित।।
दान घरमतें होहि सुखी सुत सोचत मनमहँ।
तनय श्रभ्युद्य सुमिरि रही श्रासक्ति न धनमहँ॥
याचक याचक रहे नहिं, नंद्भवनतें लेत हैं।
पावें जो गो, रत्न, धन, पुनि बनि दाता देत हैं॥

नंद्भवनमहँ रहें रोहिनी पतितें न्यारी।
मिलन बसन परिधान न बैंग्गी माँग सम्हारी।।
किंतु कृष्णको जन्म सुनत सिजबिजकें विधिवत।
आज करत सत्कार सबनिको इत उत बिहरत।।
कहें स्वामिनी नारि नर, करि आद्र आयसु चहहिं।
समाधान सबको करहिं, मधुर बचन सबतें कहहिं॥

जत्सव व्रजमहँ नये नारि नर नित्य मनावें। गावत गोपी गीत ग्वाल गोधन सँग आवें।। दूध दहीकी बहें नदी घृत कोड न खाईं। मंदिर मंदिर भरीं मनोहर मनहु मिठाईं।। केसरि कीच भरी सकल, गोकुल गाँव गलीनिमहँ। मिषा सुक्ता बिखरे फिरैं, कोड न पूछे सेंतिमहँ॥ दो०—नन्दोत्सव घर घर भयो, नर नारिनि मन मोद। आवें निरखें लालकूँ, लेवें पुनि पुनि गोद।। नद्-नन्दन निरखत तुरत, सब वर वमड़त प्यार। इटवें दिन इट्टी भई, पूरी और कसार॥

इति श्रीमागवतचरितके पञ्चमाहमें नन्दोत्सव नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त ।



#### ऋथ पश्चमोऽध्यायः

Control of the control of

## [ 4 ]

भई लाल की छटी राजकर चिन्ता व्यापी।
सोचें श्री व्रजराज—कंस नृप द्यति ई पापी॥
बार्षिक कर नहिँ जाइ करै उत्पात न दुरजन।
छकरनिमहँ भरि दूध दही घृत चले गोपगन॥
गोकुल रचाको सकल, करि प्रबन्ध मथुरा गये।
पुण्य पुरी शोभा लखी, गोप परम हरिषत भये॥

दई मेंट कर सहित रतन अगनित घृत पय धन।
पाइ अमोलक बस्तु कंस पूछत प्रसन्न मन॥
व्रजमहँ सबजन कुशल बहुत दिनमहँ कर आयो।
सकुचि कहें व्रजराज—महिर घर लाला जायो॥
कंस कहें—जुग जुग जिये, पालन सब व्रजको करै।
विजयी होवे सुत सतत, सब प्रानिनिको दुख हरै॥

नंद द्यो कर कंस लौटि डेरा पे आये।
समाचार बसुदेव सुनद तुरतिह डिठ धाये॥
सजल नयन तनु पुलिक ललिक हिय नंद लगाये।
दोऊ सुधि बुधि भूलि गहिक हिय उभय सटाये॥
दई बधाई नंदकू, कुशल प्रश्न पुनि पुनि करें।
सुमिरि सुमिरि बल कृष्ण कू, नीर नयन नीरज भरें॥

बोले श्री बसुदेव-द्यो कर मेंट मई अब। अधिक रहें नहिं यहाँ काज सम्पन्न भये संब।। व्रजमहँ नव उत्पात कौनसे कब का आवें। तातें अब अबिलम्ब आपु गोकुलकूँ जावें 1। राम कृष्णमहँ मन फँस्यो, नंद हृदय शंका भई। तुरतिहँ गोकुल गमन की, गोपनिकूँ आज्ञा दई॥

छ्करिन जोरे बैल नंद बसुदेव मिले पुनि। गोकुलकूँ चिल द्ये कथा अब एक कहूँ सुनि।। निज रिपु हिनिबे हेतु पूतना कंस पठाई। सब थल मारत शिशुनि खेचरी गोकुल आई।। पीन पयोधर भारते, निमत चलति छैलिनी बनी। केशपाशमँह मल्लिका, गुँथी कुसुम माला घनी॥

मायातेँ अति सुघर नारिको रूप बनायो। मधुर मधुर मुसकाइ सबनिको चित्त चुरायो॥ महराने की समुिक रोहिगी बिहँसि बिठाई। यशुमति समुमी नई बहू मथुरातें आई॥ गगरी सोनेकी मधुर, भरि विषते ढिकके घरी। त्यों ठिगनी गोरी बनी, कारेके पल्ले परी॥

बनि अति सुन्द्रिं नारि महलमहँ बैठी लुच्ची। गरल लपेटी दई लालके मुख् महँ चुची॥ हरिकूँ आयो रोष पकरि कर बोबो लीन्हीं। कचकचाइकें चढ़े घुटुमुनि मुखमहँ दीन्हीं।। पीवें पय प्रभु प्रान सँग, अति अद्भुतक्रवि लालकी। मातु निहारित चिकत चित, बनी अकबकी-सी बकी।। श्चरे छोड़दै लाल छोड़दै बकी पुकारे। किन्तु लालकी बानि पकरिकें श्चवसि खबारे॥ हाथनि पाइनि पटिक पटिककें हा हा खावै। देया बप्पा मरी राँड किह किह डकरावै॥



चूची में पीड़ा अधिक, माया ताकी खुलि गई। मुँह फाट्यो निरजीव हैं, बाल बखेरें गिरि गई।।

गिरी पूतना तुरत नाश सब ब्रजको कीन्हों।
कंस बाग छैं कोस ताहि चौपट करि दीन्हों।।
मुख मानो गिरि गुहा दाढ़ खूँटा सम ताकी।
चूची पर्वत शिखर आँखि कूआ सम बाकी।।
सूखे सर सम उदर अति, थूल देह पग सेतु सम।
हरपें गोपी गोप गन, बज्ज गिर्यो अस भयो भ्रम।।

छातीपै प्रभु परे प्रेमतें करत किलोलें।

मामा भेज्यो बँध्यो खिलौना मानो खोलें।।

निहं भय निहं कछु रोष सरिक इततें उत आवें।

मैया हाहाकार करें गोपी घबरावें।।

मई रोहिग्री बिकल अति, गिरीं लिये बलरामकुँ।

सपटि एक गोपी तुरत, लें आई घनश्यामकुँ।।

घरि घीरज गोपूँछ लाल ग्रँग ग्रंग घुमाई।
द्वादश गोबर तिलक करे गोरज लिपटाई।।
करि कर ग्रंगन्यास नाम पढ़ि मंत्र उचारें।
पद ग्रज रत्ता करें जानु मिणमान सम्हारें॥
यज्ञ पुरुष चरुडभयकी, कटि अच्युत केशव हृदय।
ह्यप्रीव प्रभु उदरकी, ईश होहिं हियपे सदय।।

सूर्य कएठ, मुजविष्णु, उरुक्रम मुख, सिर ईश्वर ।
रच्चें चक्री अप्र, हलायुध बाहर भीतर ॥
मधुसूद्व अरु अजिन करें रच्चा पार्श्वितकी ।
पृष्ठ गदाधर, परम पुरुष शंसबहिँ दिश्चित की ॥
कौंग्यानिमहँ उरुगाय प्रभु, हृषीकेश इन्द्रिय सकल ।
श्वेतद्वीपप्रति चित्तकूँ, योगेश्वर मनकूँ प्रवल ॥

श्रहक्कार भगवान बुद्धिकूँ पृश्चिन्। प्रमु। कीड़ामहँ गोबिन्द सयन रच्चें माधव बिभु॥ चित्रे महँ बैकुएठ बैठिबेमहँ शं श्रीपति। करें यज्ञभुक श्रशन माँहि भयतें कमलापति॥ सुनि रच्चा हरि हाँसि गये, स्तन पीयो कीयो शयन। इत गोपनि मगमहँ लख्यो, पर्यो पूतना भीमतन॥

कृष्ण करिनतें मरी पूतना सद्गित पाई। काटि कूटि सब अंग गोप मिलि आँच लगाई।। बिष पिआइबे द्वेषभावत्रश दुष्टा आई। दई धाइ गति श्याम बकी निज लोक पठाई।। बकी परमगतिकी कथा, पढ़ें सुनें जे नेमतें। इह सुख भोगें अंतमहँ, पाहिं परमपद प्रेमतें॥

इति श्रीभागवतचरितके पञ्चमाहमें पूतना मोत्त नामक पञ्चम ऋध्याय समाप्त ।

### अथ षष्ठोऽध्यायः

### .[ ६ ]

कहें परीचित—प्रभो ! अपर हरि-चरित सुनावें ।
भक्तिन सुख हित श्याम अविनये तनु धरि आवें ॥
बोले शुक—सुनु भूप ! श्यामने करवट लीन्हों ।
मैया अति मन सुदित बुलायो अजमहँ दीन्हों ॥
आईं गोपी चाव लें, सजी बजी सब आज हैं ।
जन्मोत्सव करवट बदल, एक पंथ है काज हैं ॥

द्विजिन दीन ऋष दुिखिन दान दिनमर करवायो।

जुलवाये बहु बिप्र महिर ऋमिषेक करायो।।

पीवत पीवत दूध लालकूँ निंदिया ऋई।

छुकरा नीचे सुघर पलिकया मातु बिछाई।।
हौंलें हौलें जाइकें, मातु सुवाये श्याम तहँ।

भई लीन सत्कारमहँ, गोपी उत्सव करिहं जहँ॥

खुली लालकी आँखि मातु तहँ नाहिं निहारी ।
रोये बालक बने साम जनु ऋचा उचारी ॥
हूहल्लामहँ फँसी सुनी नहिं माता बानी ।
धूमधड़ाको करूँ लालने मनमहँ ठानी ॥
नव पल्लव सम सुघर पग, लखि अकरा सूघे करे ।
छुवत भाँड़ रस घट शकट, अड़ड़ धम्म करिकें गिरे॥

गोपी इत उत भगीं मई भयतें ज्याकुल स्रति।
एक मात्र घनश्याम नंदरानीकी गति मति॥
दौरी ख्रकरा स्रोर स्रवहिं जहुँ श्याम सुवाये।
उलट्यो देख्यो शकट मपिटकें लाल उठाये॥
प्यायो पय द्विज स्राइ तब, शांति पाठ सबने कर्यो।
स्रात बिस्मित सबई भये, गोपनि ख्रकरा पुनि धर्यो॥

कागासुर इक दिवस काक बिन हरिडिँग आयो।
पकरि टेंडुआ तुरत कंसके पास पठायो॥
पुनि द्विज श्रीधर असुर कंस को बिनकें सेवक।
आयो हरिकूँ हनन परे जहुँ जगके रच्चक॥
श्रीहरि-लीलाशिकतें, दंत भंजि सुख खीर भरि।
अजतें बाहर कर्यो नँद, अद्भुत कीयो कृत्य हरि॥

पलनामहँ पौढ़ाइ लालकूँ मातु सुलावैं। थपथपाइ कळु कहैं हलावें श्रांत सुख पावें॥ लीन्हीं करबट श्याम लगे रोवन जगबन्द्न। दोयो श्राँचल मातु पियो पय पुनि नँदनन्दन॥ पय पित्राइ सुख चूमिकें, गोदीमहँ बैठाइकें। मातु खिलावित मगनमन, इत उत बस्तु दिखाइकें॥

त्यावर्त हरि लख्यो देखिकें मन मुसकाये। श्रित भारे बिन गये मातुके श्रङ्ग पिराये॥ भूमि बिठाये श्याम मातु मनमहँ घबरावै। च्यों सुत भारी भयो भेद माता नहिँ पावै॥ लगी मातु गृह काजमहँ, श्रसुर बवन्डरबिन गयो। वै हरिकूँ नभमहँ उड्यो, श्रन्धकार ब्रजमहँ भयो॥ सैर सपट्टो करत श्रसुर सँग नममहँ ढोलत।
इत गोपी श्रक गोप बिरह महँ सब मिलि रोवत।।
हिर सब देखे दुखी श्रसुरको गरो दबायो।।
पटियापे ले गिरे ताहि परलोक पठायो।।
निरिख लालकूँ कुशल सब, मुद्तित मातु गोदी घरे।
चालकृष्ण श्रद्भुत चरित, यों त्रजमहँ बहुतक करे।।

एक दिवस से श्रद्ध सातकूँ मातु खिलावें।
मारुनेहमहँ फरत मधुर पय मुदित पित्रावें।।
निरिष्ठि मंद्मुसकान मातु मनमाँहि सिहाई।
जमुहाई हरि लई मातु तब चुटिक बजाई।।
मुखमहँ माताने सखे, रिव, शिश, सागर, द्वीप, बन।
श्रानिस, श्रानिस, सरिता, पर्वत, जीवगन।।

सहसा सुत सुख माँहि निरिष्ठ सब सहमी जननी।

थर थर काँपिह मनहुँ जाल लिख डरपित हरिनी।।

जिहि हित तरसत बिज्ञ मातु सो बिपदा चीन्हीं।

निरञ्जल निर्ल्यो नेह संबरन लीला कीन्हीं।।

सूत कहें—बल श्याम की, नाम करन लीला कहूँ।

भूल्यो हों आवेशमहँ, कुष्ण भाव भावित रहूँ।।

इति श्रीभागवतचरितके पञ्चमाहमें शकटासुर काकासुर तृखावर्त मोच्च तथा विश्वरूप दर्शन नामक छुठवाँ श्रध्याय समाप्त ।

## अथ सप्तमोऽध्यायः

[ 9 ]

एक दिवस बसुदेव पुरोहित गर्ग बुलाये।

करि पूजा सत्कार विनययुत बचन सुनाये॥
बोले—गुरुवर ! आज आप गोकुलकूँ जावें।
तहँ दे बालक बसहिं नाम तिनके घरि आवें॥
शौरि बचन सनि गर्गमुनि, आति ही आनिन्दत सये।
पोथी पत्रा बाँधिके, तुरत नंद ब्रजमहँ गये॥

नन्द निहारे गर्ग विष्णु सम पूजा कीन्हीं।
किर पूजा स्त्रीकार हरिष मुनि श्राशिष दीन्हीं।।
नामकरन संस्कार सुतनिको कीजे मुनिवर।
मुनि समुम्माये नंद न मेरो करिबो हितकर।।
बोले व्रजपिति—जाति कुल, के जन नहीं बुलाउँगो।
गुप्त भावतें गोष्ठमहँ, नामकरन करवाउँगो॥

सोरठा—नन्द विनय स्वोकारि, नामकरन श्रनुमितःदई। सबई सांज सम्हारि, श्राई मैया गोष्ठमें॥

छ्रपय-श्याम रोहिणी लिये रामकूँ मैया यशुमित । बोले मुनिवर गर्ग-रोहिणी सुत जिह ज्ञजपित ॥ संकर्षण, बल, राम नामतें बोले जावें । जे यशुमित-सुत बासुदेव हरि कृष्ण कहावें ॥ नारायण सम तनय तव, ज्ञजकी रज्ञा करिंगे ॥ हरि-सुर-द्रोही असुर दिल, भूमि भार भय हरिंगे ॥

सोरठा-चुपकें घरिकें नाम, गर्ग मधुपुरीकूँ गये। लैके बल अरु श्याम, गई मातु पुनि महलमह ॥ छप्पय-मैया पूर्छे-धर्यो नाम का मुनि छोरनिको। जशुमति बोर्ली—नाम कृष्ण बलराम ललनिको।। भारी हैं कछु नाम कहें हम कनुत्रा बलुत्रा। उत्सव भयो न कळू पठाश्रो घर घर हलुआ।। हरि कनुत्रा बलुत्रा बने, गोकुलमहँ बढ़िबे लगे। कञ्जक दिवसमहँ रेंगिकों, घुदुश्चन वल चलिबे लगे।। बन्दर बालक सरिस हाथ पाँइनि बल किढ़िरें। इत उत भोरे बने नन्द आँगनमह बिहरे।। घिसिरि घिसिरिकें कबहुँ गोष्ठमें घुटुअनि जावें। गोशालाकी कीच चलत निज तन लपटावें।। पग नूपुर कटि करधनी, चिलवे महँ रुनु मुनु बजहिं। शब्द सुनत इत उत लखत, हिय हुलसत किलकत भजहिं।। समुिक नन्द लिख बुद्ध संग ताके लिग जावें। जब मुरि देखें पुरुष मातुके ढिँग भगि आवें।। अम्मा बब्बा मधुर तोतली बोली बोलें। गोबर अरु गोमूत्र पंकमहँ बिहरत डोलें।। जब देखो तब गोष्ठमहँ, चंचलता अद्भुत करें। गैयिनिके पैरिन परें, मैया अति मनमहँ हरें।। करि उबटन अन्हवाइ मांतु करारी पहिरावें। गोरोचनको तिलक डिठौना भाल लगावें।। इत उत दीठि बचाइ गोष्ठमहँ लाला जावें। बलरां, गोवर-घास कीचर्ते दुँद मचार्वे॥ मातु उठावत डिर तुरत, पुनि पुनि चूमति मधुर मुख। ब्रातीते चिपटाइके, हियमह पार्वे परम सुख।। चंचलताकूँ निरिष्य मातु खीजें हरषावें।
कच्छ मच्छ बाराह कबहुँ बदु बिप्र बतावें।।
पाँ पाँ पैयाँ चलें खाइँ द्यब माखन रोटी।
करें मातुतें रारि रोषमहँ पकरें चोटी।।
मधुर मधुर बतिद्याँ करें, ब्रजबासिनिके मन हरें।
रसिया गावें नाचिकें, नित नूतन लीला करें।।

बछरितकी गहि पूँछ लटिककें इत उत जावें।
गैया मैया भैंसि चमरिया किह किह गावें।।
पकरें गैयित सींग कुदिक ऊपर चिंद जावें।
ताता थैया करें लुगाइति नाच दिखावें।।
कण्ठ मधुर स्वर मनहरन, बाल सुलम कूजत कित।
होहि सुदित मन मातु श्रक, गोपी लिख लीला लिति।

कबहुँ साँड़के सींग पकरिकें तिनितें खेलें। कबहूँ पकरें श्वान सर्प तिनि मुख कर मेलें।। कबहूँ ताता करें आगिकूँ पकरन जावें। कबहूँ बन्दर मोर खगनिकूँ पकरि नचावें॥ कबहूँ शखागारमहँ, असिपै हाथ फिराइकें। किलकें होवें मगन अति, वस्तु अनौसी पाइकें॥

कबहूँ खेलन चन्द्र मातुतें पुनि पुनि माँगें।
कबहूँ पीकें दूध गोदतें फटपट भागें।।
कबहूँ जलमहँ घुसें भिगोवे तन पट सगरे।
कबहूँ पिह्निन पकरि करें गोपिनितें फगरे॥
कबहूँ द्विजकूँ देखिकें, करि प्रनाम भिग जात हैं।
कबहूँ परसी खीरिकूँ, चाटि चाटिकें खात हैं॥

कबहूँ घरकी बस्तु लाइकें बाहर खोवें। कबहूँ दूटे दाँत दिखार्वे पुनि पुनि रोवें।। कबहुँ कंटकाकीए। गैलमहुँ बरवश जावें। माता लावें पकरि नहीं आवें चिल्लावें ॥ बहु बिधि लीला लालंजी, ललित ललित नित प्रति करहिं। त्रजमहँ वसि बलदेव सँग, त्रजवासिनिके मन हरहिं॥ एक दिवस बल श्याम गोप बालिन सङ्ग खेलें। यमुना तटपै जाइ दंड सब मिलिकें पेलें।। पेलि पालिकें दंड कद्म तर गये कन्हाई। मीठी माटी निरखि दुविक थोरी-सी खाई।। लिख बोले बलदेवजी, कनुत्रा ! माटी खातु है। मैयातें अवही कहूँ, अब तू विगर्यो जातु है।। यों कहि पकरे श्याम राम माता ढिँग लाये। डरे मातुकूँ देखि कमल नैंननि जल छाये।। पूछें माता-कहो श्याम ! च्यौं माटी खाई। बोले नटवर—तनिक न खाई माटी माई।। नहिं पतित्रावे देखि मुख, दे दिखाइ, फाउयो वदन। सुत-मुखमहँ माता लखे, तीन लोक चौदह सुवन।। लखि मुखमहँ ब्रह्माण्ड गोप गोपीपति ब्रजक्रा निरखत पकरें श्याम अकवकी ठाढ़ी निजकें।। जगदीश्वर की शरन गई तारी सी लागी। ब्रह्मज्ञानकी बात करे ममता सब भागी।। सुत सनेहमय तुरतई, माया फेरी श्याम जब। फिरि कनुत्रा कहिबे लगी, भूली मुखकी बात सब।। इति श्रीकृष्ण चरित के प्रथम विश्राम में नामकरण बाललीला तथा मृद्भन्या नामक सप्तम अध्याय समाप्त ।

### अथ अष्टमोऽध्यायः

13 3

### [ = ]

क्य जब कक्छ कक्छ बढ़ी नन्दलालाकी थोरी। सीखी बिद्या प्रथम दही माखनकी चोरी।। संग सखा सब लिये खेलिबे घर घर जावें। कहँ माखन दिध धर्यो सैंनतें ताड़ लगावें।। माभी कहि भापें भवन, कहैं नई पहिनी चुरी। बतियाँ बोलें मधुर श्रति, मुख मिश्री हियमहँ छुरी।।

चोरीके सब साज सजे संगी शिशु कीन्हे।
भेद लगावें कछू कछू इत उत करि दीन्हे॥
कछू बहानों करें सरलता मुँहपे लावें।
इत उत बात बनाइ श्याम घरमाहिँ घुसावें॥
चोर कलामहँ निपुण द्याति, नंदनँदन घनश्याम हैं।
चोरें मन, माखन मदन-मोहन शोभाधाम हैं।

भोरो बद्न बनाइ बिहँसि घरमहँ घुसि जावें। चाची भाभी कहें प्यारतें गहिक बुलावें।। यदि देखें निहं डौल लौटिकें पुनि पुनि आवें। जब घर सूनों लखें चोरि दिध माखन खावें।। गोपी श्रति उत्सुक रहिं, कथा कृष्णकी ही कहिं। माँगहिँ बिधितें सतत बर, कब हरिकी साँसित सहिहें।। त्रजबनिता श्रीकृष्ण लित लीलनिपै रीमी। जब लाला श्रित लगे करन तब कक्षु कक्षु खीमी॥ मनमहँ तो श्रित मोद कोधयुत बदन बनायो। यशुमित ढिँग चिल कहिहँ सबनिमिलिमतोकमायो॥ सजि बजिके सब मिलि मुद्दित, उपालम्म दैवे चलीं। गोकुलकी सब गिलिनमहँ, खिलीं मनहुँ पंकज कलीं॥

लि गोपिनिक्टूँ मातु कुशल पृक्षी बैठाई ।
किर पालागन सबिन कुष्णाकी बात चलाई ।।
निह् हम व्रजमह रहें कान्ह अब बहुत सतावे।
घर घर चोरी करे नित्य तकरार मचावे।।
दूध, दही, नवनीत, घृत, चोरि सखिन सँग खातु है।
कहनी अनकहनी कहे, ढीठ भयो सतरातु है।

चुपके घरमहँ घुसे घर्यो दिघ मासन पानै।
संगी साथी मोर बानरिन तुरत खनानै।।
यदि न मिलहि नवनीत कुपित है महकी फोरै।
पटिक पुरातन पात्र लाइ आँगनमहँ तोरै॥
पकरैं गोपी तुरत तो, छोरिनके सँग भगतु है।
घरमहँ आगि लगाइकें, मारि ठठाको हँसतु है॥

जिह छोटो है नहीं छोकरा खोटो भारी।
मुँहफट छति ई भयो देइ छूटत ई गारी।।
छीकेंपै चिह जाय जानि दिध माखन जावै।
चोरी बिद्या निपुण बिबिध बिधि युक्ति चलावै॥
कबहूँ बाबाजी बनै, छोरी हू बनि जातु है।
मूसे बिल्लीकी तरह, घुसि घरमहँ दिध खातु है।

कबहूँ िमरके आइ हमें ही चोर बतावे। रानी तेरो पूत भूत बनि कबहुँ डरावे।। बन्दर लावे पकरि कहें—जे तोकूँ काटें। खिलखिलाइ हँसि जाइ जबहिं हम जाकूँ डाँटें।। चितवनमहँ टोना भर्यो, बानी मिसरी सम मधुर। करें काज अन्यायके, तोऊ लागे अति सुघर।।

मैया ! कहँ लगि कहैं बात कछु कहत न आवे । निशिदिन चोरी युक्ति सोचि उत्पात मचावे ॥ मुखतें सीटी मारि बाल गोपाल समेंटे । देखे आँगन लिप्यो वहीं टट्टीकूँ बैठे ॥ खाइ, बिगारे, उलीचे, बर्तन फोरे हँसि परे । त्यागि देहि मल मूत्र हू, घर आँगन मैलो करे ॥

नेंदरानी सुनि हँसी कहें—मदमाती तुम सब।
कनुत्रा ममढिँग रहें करें घर घर चोरी कब।।
ऊपरतें करि रोष कहें गोपी—तुम रानी।
पन्न करोगी पुत्र प्रथम ही हमने जानी।।
जो जिह बाहर करतु है, सो घरमहँ हू करेगो।
चोरी पकरो दंड फिरि, दैवो तुमकूँ परेगो॥

सोचें मनमहँ मातु—बने जिह कैसें छोरी।
कैसें घर घर जाड़ करे माखनकी चोरीं॥
किर किर कीड़ा सरस श्याम सुख सबकूँ दीन्हों।
मातु मनोरथ सिद्ध करहुँ हिर निश्चय कीन्हों॥
मोर भये जननी उठी, दिध परौदि मिथबे लगी।
घमर घमरको मधुर रव, सुनि हिरकी निदिया भगी॥

मातु मथिहँ द्धिहिलिहिँ कान कंडल बोबो कर। स्वेदिबन्दुयुत बद्न कमलपे जनु हिम-कन बर।। राजमालती सुमन मरिहेँ सिरतें र्श्वात सुन्दर। मनहुँ कुसुम बरसाइ करिहेँ सुर मान निरन्तर।।



श्याम त्यागि शैया तुरत, मातु मथानी पकरिकें। श्रममा बोबो प्याइ दै, पुनि पुनि बोले श्रकरिकें।।

सम्मुख सुतकूँ निरिक्ष नेहतें मातु उठायौ ।

श्रद्ध लाइ मुख चन्द्र चूमि पय पान करायौ ॥

इत जननी हिय हरिष कृष्णकूँ दूध पिश्रावे ।

धरयो बरोसी दूध उफिन उत श्रागि बुमावे ॥

दूध पूत इक संगई, उफिने माता सुतिहँ तिज ।

दूध उतारन श्रागितें, लैंयाँ पैयाँ गई भिज ॥

नहीं श्रघाये श्याम रोष मैयापै श्रायौ। लोढ़ा ढिँगई धर्यो क्रोध करि ताहि उठायौ॥ मार्यो तिकके भाष्ड दहीको फूट्यो फटई। फुटत मथानी भगे श्याम माखन लै कट ई॥ श्राइ यशोदा दृश्य लिख, हँसी पुत्र पकरन चली। सोचे मनमें श्याम की, चोरी की कलई खुली॥

माता चुपके चली चोरकी चोरी पकरन ।
निरखत इत उत सभय चपल हग जनमनरञ्जन ॥
जननी त्रावत लखी त्रोखरी तजि हरि भागे।
पीछे दौरी मातु कृष्ण डिर काँपन लागे॥
करमहँ क्रोटी सी छड़ी, भार नितम्बनतें निमत ।
खुले केश सिरतें सुमन, गिरहिँ भगहिँ तन ऋति श्रमित ॥

जिनकूँ जप, तप, ध्यान योगत पकरि न पावें।
तिनकूँ जननी छरी लिये डर सहित भगावें।।
देह थूल सुकुमार श्रमति जब जानी माता।
स्वयं पकड़महँ श्राइ गये तब भवभयत्राता।।
निजकरतें हरि कर पकरि, बोली—च्यौं चोरी करी।
रोये श्राँखिनि मीड़ि प्रमु, तब जननी फेंकी छरी।।

किसकें पकरे श्याम दुई मीठी-सी गारी।
हिरकूँ बाँघन हेतु कचिततें डोरि निकारी॥
द्यो लपेटा एक कमरमहँ बाँघन लागी।
है श्रंगुल कम रही जेबरी दूसरि माँगी॥
पुनि है श्रंगुर कम परी, पुनि बाँघी पुनि कम मई।
घरकी सब रस्सी चुकीं, हँसी मातु बिस्मित मई॥

चिकत चिकत हैं मातु लालको उदर निहारें।
पुनि पुनि पकरें पेट मयो का समय विचारें॥
मयो स्वेद सव अङ्ग थके खुलि वाल गये सब॥
माला खिसकीं गिरे फूल हिर रीिक गये तव।
कृष्ण कृपा जिनपें भई, तिनिके कारज सँघ गये।
श्याम नेह वश आपु ही, प्रेमपाशमहँ बँघ गये॥

गोपी कीन्ही बिदा करें गृह कारज मैया।
ग्वाल बाल मिलि कहें खेल कछु होवें मैया।।
दाम उदरमहँ कसी उल्लाल महँ सो बाँधी।
उवाल बाल तिकि तिकि करें, हाँकें हरि खींचन लगे।
सम्मुख यमलार्जुन लखे, धनदपुत्र धनमद ठगे।।

बड़ो श्रटपटो पन्थ प्रेमको नहिं सब जानें।
जिनकूँ योगी यती जगन्मय जगपति मानें।।
तिनकूँ मैया पकरि बाँह मारे धमकावे।
पिटि पिटाइकें श्याम गोद वाहीकी श्रावे।।
जिनकी लीला लिलत सुनि, सब जग श्रानदमहँ भर्यो।
जगदीश्वर जिनि सुत बने, कौन सुकृति यशुमित कर्यो।।

दोहा-सूतकहें-ऋषिगन सुनहु, नंद यशोदा वृत्त। पूर्वजन्ममें जो कऱ्यो, हरिहित चारु चरित्र।। छप्पय-नंद द्रोण द्विज हते धरा पत्नी सँग बनमहाँ। भिज्ञापे निर्बोह करहिं धरि श्रीहरि मनमहँ।। करन परीचा बिध्गु अतिथि द्विज बनि बन आये। धरा कर्यो सत्कार मातु पितु विप्र विठाये।। करी याचना अन्नकी, धरा अधिक चिंतित भई। पति अभावमहँ अन्नहित, स्वयं वनिक्के घर गई।। बनिक अन्न घृत द्यों रूपने जादू डारो। लिख कुच करि संकेत मूल्य माँगत मतवारो।। सतं। प्रतिज्ञा करी काटि कुच दोऊ दीन्हें। लै सामग्री स्राइ स्रतिथि पद बन्दन कीन्हें।। अतिथि विष्णु बनि बर दयो, ममहित कुच काटे जननि। पुत्र बन्ँ तब स्तन पिऊँ, तु प्रकटै सम सातु बनि ॥ बसु बनि पुनि द्विज द्रोण भये त्रज नन्द् गोपपति । धरा यशोदा भई बने सुत कृष्ण जगतपति।। बाँधि उल्लाल द्ये कृष्ण खींचे गाड़ी सम। बाल बृषम सम चलें श्याम शोभा ऋति ऋतुपम ॥ यमलार्जुनके मध्य हरि, गये उल्लूखल फाँस गयो। खींच्यो बलतें बाल प्रभुं, गिर्यो बृच्च अति रव भयो।। दूटत तरु श्रति सुघर देव सुत् प्रकट भये तहँ। करत प्रकाशित दिशनि नम्र ह्वे त्राये हिर जहँ॥ नलकूबर मिण्रियीव धनद्-सुत बुद्धि गँवाई। पायो नारद शाप भये तरु दोऊ भाई।। कृष्ण दरशतें दुख कटे, विषय बासना हू जरी। तनु पुलकित गद्गद गिरा, दामोद्र विनती करी॥

# यमलार्जुन-विनय

कृष्ण ! करुणामय कहलास्रो, पार परमेश्वर पहुँचास्रो । सबके तुम तनु प्रान हो, मन इन्द्रियके ईश । काल कालके सत्य तुम, जगनायक जगदीश ॥ सृष्टि लीलातें रचवास्रो, पुरुषपथ प्रभुवर दरशास्रो ॥१॥ पार परमे०

कैसे इन्द्रिय करि सकें, प्रहन तुमहि हे नाथ। पकरें कैसे असत् ये, भौतिक तनके हाथ।। बुद्धि,मन,श्रहं सबहिं हारे, हमें यदुनंदन अपनाओ ।।२॥ पार परमे०

को तव महिमा कहि सके, वेद्हु गये भुलाइ। स्वयं भये श्रवतीर्ण श्रव, ज्ञजमण्डलमें श्राइ॥ परम् मङ्गलमय सुखकारी, मातुकूँ लीला दिखलाश्रो॥३॥ पार परमे०

नारदंजीके शाप वश, भये वृत्त हम आइ। करे कृतारथ रूप यह, दामोदर दिखलाइ॥ विनय हमरी है अघहारी! मोह हियको हिर हटवाओ ॥४॥पार परमे०

बानी गांवे गुन सदा, कथा सुनें नित कान। कर परिचरियामें रहें, चित्त चरनके ध्यान॥ नव सिरजगनिवास तुमकूँ,संत दरशन नित करवाओ॥१॥पार परमे०

हुप्पय—प्रभु प्रसन्न हुँ परम प्रेम दुरलम बर दीन्हों। आयसु हरिकी पाइ गमन निज पुर तिनि कीन्हों।। पूड़ों—शौनक सृत! धनद सुत का अध कीयो। च्यों मुनि नारद शाप वृत्त बनिबेको दीयो।। हँसिकें बोले—सूतजो, भगवन!धनमद अति बिकट। तिहि मदमहँ मदमत्त बनि, बिहरहिं दोऊ सर निकट।। श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह श्रध्याय ८

**अद्र**ह

सङ्ग अपसरा वस्त्रहीन नंगे ह्वै न्हावें। हरि गुन गावत परम रसिक नारद मुनि आवें।। लिख मुनि युवती निकरि पहिन पट ऋषि सन्माने। किंतु धनद-सुत मत्त नम्न ठाढ़े भौं ताने॥

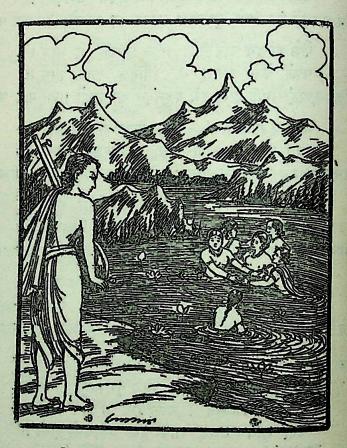

शाप दयो मुनि तरु बनों, यमलार्जुन ते ह्वे गये। पुनि द्वापरके अन्तमहँ, परिस प्रमुहिं पावन भये॥

दोहा—यह प्रसंगवश धनसुत—कथा कही अभिराम ।
प्रकृत कथा सुनिवर सुनो, चित कर्यो जो श्याम ॥
अप्पय—वृत्त पतन रव सुनत नन्द गोपादिक धाये ।
बँधे उल्लाल कृष्ण करत क्रीड़ा तहूँ पाये ॥
कहें परस्पर—गिरे वृत्त नहिं आँधी पानी ।
बालिन सच सब कही बात काहू नहिं मानी ॥
गिरे दूधके दाँत नहिं, जिह छोटो सो छोकरा ।
तरु उखारि कैसे सके, कहें युवक अरु डोकरा ॥

बँधे बिलोके श्याम नन्द्बाबा ढिँग आये। दाम खोलि मुख चूमि प्रेमते हृद्य लगाये॥ बाबा बोले—बत्स ! गोद मैयाकी जा अब । मैया मारे मोइ न जाऊँ, बोले हरि तब॥ यशुमित मन संताप अति, तब मम मित मारी गई। नहिं सुत आयो अब तलक, सुमिरि मातु व्याकुल भई॥

साँम भई पुनि श्याम मातुके हिय लपटाये। उमग्यो पुत्र सनेह नयनके नीर न्हवाये।। यों ब्रजमह हिर नित्य नई ई धूम मचावें। साधारन शिशु सरिस हरिहें युवती फुसलावें।। बेद बिदित बंदित जगत, मोरे शिशु सम बनि गये। जाके बशमह सब जगत, ते ब्रजबासिनि बस भये॥

कबहूँ नाचें नाच गीत कबहूँ बर गावें। मार्गे माखन कबहुँ कबहुँ हिठ रार मचावें॥ कबहूँ माँगें भीख भिखारी बेश बनाई। कबहूँ घर घर जाइ दिखावें स्वाँग कन्हाई॥ कबहूँ श्राँगन लीपिकें, चौक पूरि ज्योनार करि । ज्याह करें दुलहा बनें, मोरपंख शिरमौर धरि ॥

काम बतावें मातु पिता तति छन करि लावें।
माँगें माता बस्तु दौरिकें तािह उठावें॥
बाट तराजू लाइ धरें त्रागे मैयाके।
कपड़ा लावें दौरि बड़े हलधर भैयाके॥
धोवें पग नँदराय जब, लाइ खड़ाऊँ प्रभु धरें।
भक्तवश्य श्रीजगतपति, सेवक सम कारज करें॥

जगमह भटके जीव प्रेम बिनु शान्ति न आवे।
छिन भंगुर जग भोग भोगिके सुख निह पावे ॥
प्रेम धाम हैं श्याम हियेमह यदि बिस जावें।
होवे जीव छतार्थ दुःख संताप नसावें ॥
प्रेमपन्थ अति अटपटो, बिनु बोले दिन दिन बढ़े।
चाहै वह यह फेरि मुख, जाय रङ्ग गहरो चढ़े ॥

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में माखनचोरी तथा दामोदर लीला नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त।

#### श्रथ नवमोऽध्यायः

(3)

त्रजमहँ काञ्जिनि हती एक सुखिया हरिण्यारी।
कृष्ण प्रेममहँ रहित सतत पगली मतवारी।।
हिर हियकी सब जानि डपेज्ञा भाव दिखावें।
यों उत्करठा तासु दिनिहिं दिन अधिक बढ़ावें।।
जब अति उत्करठा बढ़ी, सदय साँवरो है गयो।
अभिलाषा पूरन करी, सुखियाकूँ अति सुख द्यो॥

नंद्भवनके निकट 'लेडफल' सुखिया बोली । जानी अनुगत कृष्ण कृपाकी गठरी खोली ॥ पस भरि लाये अन्न द्यो कर आगे कीये। सुखिया सब फल तुरत करनिमें हरिके दीये॥ कृष्ण हाथ फलतें भरे, हरि रतनि डिलिया भरी। यों सुखिया सब श्यामकूँ, फल दैकें जगतें तरी॥

श्रित क्रीड़ा प्रिय कृष्ण ग्वाल बालिन सँग जावें । हीहिं खेलमें मगन बुलावें मातु न श्रावें ॥ कहें मातु प्रिय बचन प्यार करिकें फुसलावें ॥ श्रावें भरि तनु घूरि लाइ पुनि मातु न्हवावें ॥ मैया परसे प्रेमतें, बाबा सँग भोजन करें। कबहूँ लिपटें प्रेमतें, कबहूँ मातातें लरें॥ श्रित चंचल श्रित चपल गोदतें उठि उठि भागें। निरखें मैया भगत खड़ी हैं जामें श्रागें।। जननी दृष्टि बचाइ कृष्ण होलें तें सटकें। उधम नव नित करें जाइ पेड़नितें लटकें।। बनमहँ बिहरत मुद्तिमन, नील पीत पट तन लसिहं। श्रजवासिनि सुख देहिं नित, श्याम राम गोकुल बसिहं।

यमलार्जुनको पतन श्रशुम् श्रति गोपनि मान्यो।
नहीं निरापद ठौर शिशुनि हितकर नहिं जान्यो।।
पंचायत सब करहिं होहिँ उत्पात यहाँ श्रति।
नाना रूप बनाइ श्रसुर इत श्रावें नित प्रति।।
तातें तजि गोकुल तुरत, श्रीवृन्दाबन चलहु सब।
मूमि सरस जल थल बिमल, बोले श्री उपनन्द तब।।

साधु साधु सब कहें कर्यो अनुमोदन सबनें। बोले बूढ़े गोप—लख्यो बृन्दाबन हमनें।। सबई तहाँ सुपास दूब, द्रुम, जल, बन, गिरिबर। श्री यसुनाके निकट परम सुन्दर अति सुखकर।। चलो आजई चलिङ्गे, निश्चय सब मिलिकें कर्यो। सुनत बँधे बिस्तर तुरत, ज्ञकरनिमहँ सब धन भर्यो॥

तुरही बाजन लगी जोरि छकरा सब दीन्हें।
धनुष बान ले हाथ गोप कछु आगे कीन्हें॥
तिनके पीछे धेनु साँड बछरा सब जावें।
छकरिन गोपी चढ़ीं गीत गोबिँदके गावें॥
माता यशुमित रोहिनी, राम श्याम सँग रथ चढ़ीं।
ज्यों मन सँग इन्द्रिय चलहिं, त्यों हिर सँग गैया बढ़ीं॥

सुतिनं गोदमह लिये मातु जावें वृन्दाबन । मगमह निरस्त श्याम वृद्ध, खग, सृग, बन, पशुगन ॥ कौतूहलके सहित मातुतें पूछें नटवर । मैया ! जे को रहें कहाँ कित है इनको घर ॥ मैया प्यार दुलारतें, इत उतकी बतियाँ कहेंं । कहें अटपटी बात जब, हाँसि मुख फेरें चुप रहें ।

बृन्दाबनमहँ पहुँचि सबनिने ढेरा ढारो।
कृष्णचन्द्र हुँ उदित कर्यो नम्म बन उजियारो ॥
बन, गिरि, तटकी छटा निरिखहिर अति मुख पायौ।
वत्सपाल बनि मातु पिता मन मोद बढ़ायौ॥
गोपवत्स गोवत्सं सँग, लिये बिविध कौतुक करें।
मुरली मधुर बजाइकें, गावें नाचें स्वर भरें॥

पाई अपनी बेतु बिहँसि कर कमलिन घारी ।

त्रिना बताये लगे बजावन श्रीवनवारी ॥

गुरलीकी घुनि सुनी भये जड़ चेतन प्रमुद्ति ।

मनहुँ प्रिया रव सुनत प्रेष्ठ हिय पंकज बिकसित ॥

अधरामृत नितप्याइकें, पालि पोसि मोटी करी ।

वैरिनि बंशी बनि गई, ब्रजबासिनिकी मित हरी ॥

बछरिन लावैं घेरि लकुट ले सुरलीघारी।
नित प्रति बनमहँ जाइँ बजावें बेनु बिहारी।।
गोफिनमहँ घरि ढेल घुमावें तिककें मारें।
जावे मेरो दूरि सुदित सब ग्वाल पुकारें॥
चरनिन नूपुर बाँघिकें, नाचैं सैंन चलाइकें।
चाईं माईं करि फिरैं, गिरैं रेतपे जाइकें॥

ग्वालिन गाय वनाय साँड़ सम स्वयं रम्हामें। वने वाल कछु ग्वाल साँड़ ढिँग गाइनि लामें॥ कवहूँ द्वै वनि साँड़ परस्पर टक्कर मारें। कवहूँ जीतें श्याम कवहुँ वलदाऊ हारें॥ सारस मोर चकोर सम, वोली वोलें हाँस परें। यों प्राकृत शिशु सरिस हरि, वाल सुलभ कीड़ा करें॥

वनमहँ वालिन सिहत करें हिर हलधर खेला। श्रायो तर्वा दुष्ट तहाँ इक दैत्य जरैला॥ विनकें वछरा जाइ मिल्यो हिरके वछरिनमहँ। सिमुक्ति गये हिर वलिहँ वतायो खल सैंनिनमहँ॥ मित कछु जानत नाहिं जे, ऐसे भोरे विन गये। चितवत इत उत वालवत, चुपके खलतें सिट गये॥

पकरि पूँछ ऋर पाँइँ कुद्दुः सा सिस घुमायौ ।
वछराको तिज रूप असुर तनु खल प्रकटायौ॥
कैथिन मार्यो दैत्य दृज्ञ फल टूटि गिरे तव।
निरिख दैत्यकूँ ग्वाल वाल वोले इसिकें सव॥
मार्यो सारो दुष्ट जिह, भलो कर्यो दुख इटि गयो।
वत्सासुर उद्धार लिख, देवनि अति विस्मय भयो॥

यों विन वहरापाल लाल डोलें वन वनमहाँ। इक दिन ग्वालिन लख्यों वड़ों वक सोचें मनमहाँ॥ है यह निश्चय असुर खड़ों मुख ऊपर कीय। जब तक सोचें ग्वाल लीलि ग्वाने हिर लीये॥ गये कृष्ण वक वदनमहाँ, निरित्त ग्वाल व्याकुल भये। तुरत दुष्टके कंठमहाँ, पावक सम इरि हों गये॥

सहन करि सक्यो नहीं उगल दीये खलने हरि। मारन दौर्यो दुष्ट चोंचतें तुरत कोप करि॥ हरि हँसि पकरी चोंच ग्वाल लखि श्रति हरषाये। दयो बीचर्ते फारि सुमन देवनि बरसाये॥ अति विस्मित वालक भये, आलिङ्गन हरिको करें। पत्र, पुष्प, फल, लाइकें, हरष सहित सन्मुख घरें।

ः अधुर मृतक हरि कुशल निरखि बालक हरणावें। मनहुँ मृतक तनु प्रान आइ इन्द्रिय सुख पार्वे ॥ लै बछरनिक्ँ ग्वाल बाल वृन्दाबन आये। श्रति उत्सुक हुँ वृत्त सबनि यशुमतिहिं सुनाये।। चगुलासुरकी बात सुनि, सबकूँ श्रति बिस्मय मयो। कहें गोप मुनि गर्गने, सब भविष्य पहिलिहिं कह्यो ॥

यह दुष्टिनिकूँ मारि सबनिकूँ सुख श्रति देगो। करै अलौकिक कर्म सुयश जिह जगमहँ लेगो।। मारि न कोई सके जिही असुरिनकूँ मारै। जीते सबकूँ सदा नहीं बैरिनितें हारे ॥ यों नित हरि बलरामकी, कहें सुने सोचें कथा। रम्यो रहे मन उनहिँ महँ, होहि न सांसारिक व्यथा।।

खेलें बनमहँ चोर एक बालकहि बनावें। अपर बाल सब मागि जाहि इत उत छिपि जावें।। खोलै तव वह आँखि जाइ खोजे बालनिकूँ। विन जावें ते चोर खोजि खूवे वह जिनिक ।। श्राँखिमंचीनी खेल पुनि, खेलें पुल बन्धन करें। कसि कछनी बैठक करें, ताल ठोकि कबहूँ लरें।। 35

#### श्रीभागवत चरित, पक्रमाह अध्याय ६

**468** 

कबहूँ सेन सजाइ बिजय करि गाड़ें मन्डा ।
कबहूँ खेलें खेल भड़ड़ गुल्लीडंडा ॥
अन्धाथापी और मल्काघोड़ा खनखन ।
कैकैडंडा चीलक्तपट्टा अटकनबटकन ॥
जा अप्पनके पेड़पै, कैइ कैइ दूनी कैइ ।
सेतं हरि सब मिलि कहें, श्रीकृष्णचन्द्रकी जैइ ॥
सोरठा—बनबिहँगनि सँग श्याम, बिहरें बन-बन वाल बनि ।
संग सखा बलराम, करहिँ चरित अनुपम कचिर ॥

इति श्रीभागवत चरितके पश्चमाहमें वृन्दाबन श्रागमन वत्सा-सुर वकासुर उद्धार नामक नवम श्रध्याय समाप्त । ( मासिक पारायण उचीसवें दिन का विश्राम )



### श्रथ दशमोऽध्यायः

## [ % ]

एक दिवसकी बात सुनहु हरि निश्चय कीन्हों।
काल्हि कलेऊ करें बनिह जिह आयसु दीन्हों।।
लड्हू, पूआ, स्वीरि, जलेबी, पेड़ा, पपड़ी।
हलुआ, मोहनथार, समौसे, फेंनी, रबड़ी।।
सब सामग्री साजिकें, श्याम सख़िन सँग चित द्ये
ग्वाल बाल सबई सजे, बन शोमा निरखत मये।।

मुख करि हरिकी श्रोर प्रेमतें बैठे श्रागे । श्रव सब मुखतें बैठि हँसी कछु करिबे लागे ॥ कोई बालक बस्त्र बखतें बाँघे चुपकें । कादूकी ले छाक सखा कछु पेड़िन दुवकें ॥ छींको लें चम्पत करें, श्रीर श्रीरकूँ देहिँ जब। खिसिश्रावे रोवे सखा, खिलखिलाइ हँसि जाई तब॥

जो कनुष्ठाकूँ छुए बीर ताहीकूँ जानें।
पिहले जो छू लेइ बिजय ग्वाईकी मानें॥
करिं श्रनुकरन भ्रमर सिरस स्वर गुन-गुन गानें।
नामें खेलें हँसे बाँसुरी मधुर बजानें॥
नभमहँ कछू दिखाइकें, जिहका जिहका कहि बकें।
बोलें—छम्मक परि गई, कान भाद्रपदमह कों॥

नरसिंहाको शब्द करें श्वानिन सँग भूकें।
सुनि कोकिलकी कूक ताहि सँग कोई कूकें।।
कोई बनिकें व्यास कथा बेदिनिकी बाँचें।
कोई पट फैलाइ बिहाँसि मोरिन सँग नाचें॥
कोई खग-छाया लखें, सँग सँग दौरें दूर तक।
हंसचाल अनुकरन करि, कोई पहुँचे प्रभु तलक॥

कोई बगुला बनें ध्यानको ढोंग बनावें। किंद्र किंद्र बगुला भगत अन्य गोपाल चिड़ावें।। कोई बन्दर बनें चढ़ें तरु ताहि हिलावें। कोई खों खों करें किपित लिख मुँह मटकावें।। बकरी बकरा भेड़ बिन, चेंमें चेंमें किंद्र करें। किर धुनि प्रतिधुनि सुनि शपें, कोई ऊँचेंतें गिरें।।

कोई मेढ़क बनें मिलन जलमहँ घुसि जावें। कुदिक कुदिककें चलें टर्र किर शब्द सुनावें।। जलमहँ लिख प्रतिबिम्ब, हँसें इत उत भिग जावें। लिख लिख लीला लिलत लाल ऋति हिय हरषावें,।। भक्तिके भगवान जो, ज्ञानिनिके जो ब्रह्म हरि। कहें ऋज शिशु आज ते, ब्रज बिहरें नरवेष धरि।।

जिनकूँ ग्वाल गँवार खेल में खेलि हरावें।
तिनि ग्वालिनके भाग्य इन्द्र बिधि शम्भु सरावें॥
यों किर क्रीड़ा कृष्ण सबिनको चित्त चुरायो।
तबई तहुँ अघ असुर बकी बक भाई आयो॥
बिहन बन्धु मेरे हने, सोचै खल जा श्यामने।
मारूँ गोपनिके सहित, अब अरि आयो सामने॥

यों करि निश्चय बन्यो श्रमुर श्रजगर श्रितभारी ।
मुख गिरि गुहा समान सड़क सम जीभ निकारी ॥
श्रिवर धरापे धर्यो श्रोठ घन नभमहँ लाग्यो ।
बालिनके उर दृश्य निरिख कौत्हल जाग्यो ॥
उपमा श्रजगरतें करें, गिरिकी गुहा बताइकें।
कोई कक्षु कहि कहि हँसें, तुंलना करें सिहाइकें।

वाल सुलभ चांचल्य कहें—जामें घुसि जावें।
होहि असुर बक सरिस मरे लिख सक सुख पावें॥
यों किह अहिसुख घुसे बजावत बालक तारी।
पुति बछरा घुसि गये भये चिन्तित बनवारी॥
अन्तरयामो असुरको, जानि सकल छल बल गये।
बालक बछरा बचें कस, मरे असुर सोचत भये॥

नन्दनँद्न सरबज्ञ सविनके घटकी जानें।

श्रमुर श्रघासुर तिन्हें बन्धु- घाती रिपु मानें।।

श्रघ मुख प्रविशे तुरत दयासागर बनवारी।

सब सुर हाहाकार करें श्रमुरिन सूख भारी।।

श्रमुगत दासिनके निमित, सब कारज नटवर करिहें।

भक्त-चरन रज लोभतें, नित पांछे पीछे फिरहिं।।

मुखमहँ हरिकूँ निरिष श्रघासुर श्रित हरषायो । सुर मुनि चिन्तित लखे श्याम तनु तुरत बढ़ायो ॥ स्वाँस रुकी स्वर रुद्ध नेत्र निकसे फाट्यो सिर । बछरा बाल जिवाइ करे श्रघ मुखतें बाहर ॥ श्रसुर बदनतें ज्योति इक, दिब्य निकसि ठाढ़ी भई । मुखतें हरि निकसे तबहिं, श्याम श्रंगमहँ मिलि गई ॥ श्रघ उद्घार निहारि श्रप्सरा सुर मुनि श्राये।
नृत्य बाद्य संगीत श्यामकूँ मधुर सुनाये।।
बेदपाठ द्विज करें देव जय शब्द उचारें।
ब्रह्मलोक विधि बैठि बाद्यकी बात विचारें।।
होहि कहाँ चिलकें लखें, श्रानन्दोत्सव श्रवनिमहँ।
तुरत हंस चिढ़ चिल दये, श्राये ब्रजमहँ कृष्ण जहँ।।

यह कुमार बय चरित शिशुनि पौगएड- बयसमहँ।
कह्यौ आइ बज श्याम आजु आहि माइयो बनमहँ।।
शुकरों वोले भूप परीचित—प्रभु ! कि जाओ।
गयो कहाँ इक बरस कुपा करि भेद बताओ॥
कर्म दूसरे छिन कर्र्यो, ग्वाई छिन कि सकहिं निहं।
कौतृहल मम हृद्यमें, समाधान गुरुवर ! करहिं॥

सुनि भूपित को प्रश्न हृद्य शुक्को भिर ह्यायो।
गद्गद बानी भई नीर नयननिमहँ छायो।
कुपित सेहके सिरस पुलिक तनु श्वेद युक्त जब।
भयो प्रभमहँ मगन इन्द्रियाँ शिथिल भई सब।।
उतरे लीला लोकतें, कृष्ण कथा संकल्प किर।
बाह्य दृष्टि जब कछु भई, बोले प्रभु छवि हृद्य घरि।।

इति श्रीभागवतचरितके पश्चमाह में श्रघासुर उद्धार नामक रुसम श्रध्याय समाप्त ।

# एकादशोऽध्यायः

# [ 88 ]

राजन् ! करि करि प्रश्न कथाकूँ नयी बनायो ।
छुनहु सतत हरिचरित तबहुँ नहिँ नृपति श्रघायो ॥
मन मनमोहनमाँहिँ लग्यो बानी गुन गावै ।
श्रयन कथा रस मत्त तिनहिँ कछु नाहिँ सुहावै ॥
जार पुरुष ज्यों कामिनी, कथा सुनहिँ हिय बढ़त रस ।
जार बार सुनि तृप्त नहिँ, होवे तुम हू रसिक श्रस ॥

राजन ! श्रव हम गुद्ध चिरत श्रित ताहि सुनावें।
भक्त शिष्य गुरु पाइ रहसहू नाहिं छिपावें॥
करि श्रघको उद्धार तुरत हिर वाहर श्राय।
बिस्मित गोपनि निरिख बिहँसि प्रभु बचन सुनाये॥
यह श्रजगर श्रघ श्रसुर है, समुिक घुसे गिरि गुहा तुम।
चलो भयो सो भयो श्रव,बन भोजन मिलि करिह हम॥

यह यमुनाको पुलिन बालुका कोमल कैसी।
जैसी सुन्दर घास छटा हू अनुपम तैसी॥
खिले सरिनमहँ कमल तकिमें पन्नो फुद्कें।
लागी भैया भूख उद्रमहँ मूसे छुद्कें।
हम सब पावें छाककूँ, पी पानी बछरा चरें।
बैठों गोलाकार सब, प्रीति-भोज बनमहँ करें॥

सुनि नटवरके बचन बाल बैठे सुनियमतें।
छोटे छोटे प्रथम बड़े पुनि बैठे क्रमतें।।
कमलकर्णिका आस पास फैले मानों दल।
सबने पत्तलि करीं पत्र बल्कल कोमल फल।।
पत्तलि परसी प्रेमतें, प्रिय पदार्थ पावन लगे।
हँसत हँसावत ग्वाल सब, प्रेम सरसतामहँ पगे।।

नटवर गोपनि सिहत करत भोजन बर बनमहँ।

मुरली पटमहँ कसी बेंत श्रुरु सींग बगलमहँ।।

माखन दिध मधु भात हाथमहँ प्रास सलोनों।

हँसत हँसतावत सतत सखनिकूँ सुख श्रित दीनों।।

बिधि बिधानतें मखनिमहँ, भाग गहहिँ जे नेमतें।

ते ग्वालनि सँग बैठिकें, जूठो खावें प्रेमतें।।

बिधिने लीला लखी मोह श्रात मनमहँ छायौ।
कर्हे परीचा भाव चित्त चतुरानन श्रायौ॥
बछरा लये चुराइ छिपाये निज पुर जाके।
पुनि बालिन ले गये भोजके थलपे श्राके॥
सोचें—श्रव का करतु है, जिह यशुमित को छोहरा।
बछरिनकूँ ढूँढ़ेत फिरें, इत हिर गिरि गुह कंदरा॥

पुनि निह निरखे बाल लाल विधिकृत सब जान्यो।
कृष्ण कृपित निह भये मोह मायाको मान्यो॥
होवै निह विधि ग्वाल बाल बछरनि जननिनि दुख।
बालक बछरा बने बिष्णु सबकू देवें सख।।
शोभा, शील, स्वभाव, स्वर, नाम, रूप, बय, बेष; सब।
जैसे जितने जब हते, तितने तस हरि बने तब।।

बिनकें पालक ग्वाल पाल्य बद्धरा हिर बिनकें।
बृन्दाबनकी श्रोर चले प्रभु बनतें चिरकें।।
बद्धरा बालक मातु उठीं हियतें चिपटावें।
चूमें चाटें बदन प्यारतें श्रंक बिठावें।।
श्रशन, बसन, उबटन, शयन, करवावें सुत समुिक कें।
बाल बने बन जाहिं हिर, बद्धरिन लावें घेरिकें।।

जैसी पहिले प्रीति कृष्ण्पे माँ यशुमितिकी ।
तैसी ब्रजमह भई सुतिनपे सब गोपिनिकी ॥
बाढ़े छिन छिन प्रेम बेलि सब मरम न जाने ।
उमड़े श्रिति श्रनुराग ब्रह्मकू सब सुत माने ॥
वरष माँहिं कछु दिन बचे, समुमे श्रीबलराम तब ।
कृष्ण कहा माया रची, श्याम बतायो वृत्त सब ॥

भैया! चढ़ि अज हन्स चारि मुखबारो आयो।
देख्यो मेरो खेलमाल सारो घबरायो।।
लैके बछरा ग्वाल बाल चोरीतै भाग्यो।
जानि ताहि कंगाल न मैं फिरि पीछें लाग्यो।।
मैं बछरा बालक बन्यो, मेरो प्रेम स्वरूप है।
करै प्रेम मोतै सकल, भव तो अंघो कृप है।।

समुिक रहस बल कृष्ण चरणमहँ प्रीति हृद्।ई।
इत अज आये लौटि बुद्धि तिनकी चकराई।।
क्यों के त्यों सब लखे ग्वाल बझरा घबराय।
दौरि गये तहँ लखे लौटि पुनि बनमहँ आये।।
बझरा, बालक, बाँसुरी, बेन्न, निरिष्ठ मन्न रूप हरि।
निरस्थे इत उत बिकल बिन, तुरत हंसते अज उतिर।।

सबई निरखे श्याम चतुर्भुज शोभासागर।
शांख, चक्र अरु गदा, पद्म धारे नटनागर।।
सबके सिरपे मुकुट कंठमहँ माला सोहें।
विचरहिं अगनित कृष्ण भुवन-मोहन मन मोहें।।
जीव चराचर मधुर स्वर, करहिं प्रार्थना बेष धरि।
सेवें काल स्वभाव गुण, पूजा अर्चा सविधि करि॥

श्रगंनित निरखे कृष्ण पितामह मुनि-मन-रंजन । सबई सत्य स्वरूप ज्ञानमय नित्य निरखन ॥ नित्यानन्द सरूप श्रगोचर श्रलख एकरस । भासे जिनमें बिश्व चराचर श्रग जग सरबस ॥ शङ्कर बिष्णु श्रसंख्य श्रज,लखि श्रज मन श्रति होत सुख। निरखे ब्रह्मा विविध विधि, दशमुख शतमुख सहसमुख ॥

श्रिह शैयापे विष्णु निरन्तर सुखते सोवे । कमला पेर पलोटि प्रेमते श्रीमुख जोवे ॥ निकसे बहु ब्रह्माण्ड श्वास प्रश्वासमाँ हिँ नित । जाने कितने लीन होहिं नित प्रविसे श्रगनित ॥ परमैश्वर्य निहारि श्रज, हक्के वक्के-से भये। लाये बहुरा वाल सब, नन्दनँ दन पग परि गये॥

लकुट सरिस अज गिरे नयनते नीर बहावें।
पुनि पुनि करे प्रनाम उठें पुनि पुनि परि जावें।।
रोमाष्ट्रित तनु भयो श्याम छिन सभय निहारें।
गद्गद बानी भई कष्टते बचन उचारें।।
किछु आवेग घट्यो जबहिं, मानो सोवतते जो।
किरि नत मस्तक जोरि कर, बहुरि बिनय करिबे लगे॥

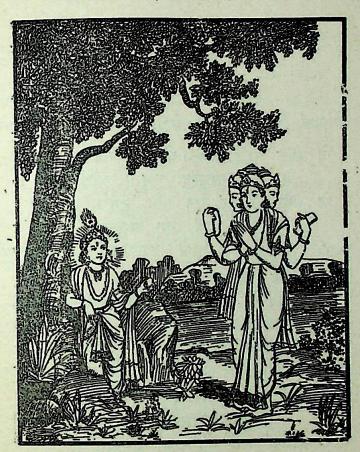

ब्रह्मस्तुति
हे सजल मेघ सम हरि नटवर गिरिधारी।
घनश्याम ! करो अब अविनय चमा हमारी।।
काननिमें कुंडल कनक सकर सम आजें।
लखि मुखकी शोभा कोटि सूर्य शिश लाजें।।
शिर मोर मुकुटमहँ मिले कुटिल कच राजें।
श्रानन सर सरसिज नयन मधुप मनु आजें।।
गरगुंजमाल बन बनमाल पँचरँगी प्यारी।।१॥ घनश्याम०

सुकुमार पद्नितें कठिन भूमिपै बिचरें।

कर कौर शृङ्ग बंशी लकुटी लै त्रिहरें।।

ब्रजकी रज श्रक तृन धन्य गहिक पग पकरें।

बरसावें नभतें सुमन नाथ जित निकरें

हौं कहाँ विनय गिरिधर पीताम्बरधारी ॥२॥ घनश्याम०

जे भक्ति छोड़ि दुरबोध बोध हित धावैं। वे नहीं परमपद प्रभुजी कबहूँ पावें।। जे नाम निरन्तर नित प्रति तुमरो गावैं। वे फेरि नहीं जग अन्धकूपमें आवें।। अगनित पतितनिकी तुमने नाव उवारी ॥३॥ घनश्याम० करि सकै गुननिकी गिनती को जग माहीं। शिव शेष शारदा वेद थके परि पार न पाहीं।। जे कृपा प्रतीच्छा करे पुरुष तरि जाहीं। तत्र कृपा छोड़ि दूसर उपाय जग नाहीं ।। मायाने मोह्यो मोइ मदनमदहारी ॥ ४ ॥ घनश्याम० कहँ हों मायाको चेरो परिमित प्रानी । कहँ तुम अचिन्त्य अखिलेश वेद जिनि बानी ॥ हों तिजक कर्तो कहूँ परम श्रमिमानी। प्रति पल अगनित ब्रह्माएड रचौ अब जारी ।। अपराध करे शिशु, छिमा करे महतारी ॥ ५ ॥ घनश्याम० हौं पुत्र पिता तुम मेरे नाथ ! कहात्रो । हों डूबूं भवजलमाँहि कृपाल बचात्रो ॥ भव ग्राह प्रस्यो तै चक्रसुद्रशन आस्रो। करिके सेवक स्वीकार चरन लिपटा श्रो॥ ब्रजमें बिस जाऊं बिन पशु, तरु, तृन, मारी ।।६॥०घनश्याम ये धन्य धेनु ब्रजवासी सब नर नारी।
कालिन्दी कोकिल कमल कुञ्ज बन क्यारी।।
पी दूध गरल सँग बकी पापिनी तारी।
पार्वे फिरि गति का धेनु सकल महतारी।।
, का दैकें होवे डिरन दयालु विचारी।। ७।। घनश्याम०

ये राग रोष हैं चोर तबहिँ तक स्वामी।
जब तक न भक्त बनि भजे तुम्हें यह कामी।।
श्रवतार लेहिँ भक्तनि हित श्रन्तरयामी।
ते तरें भक्ति मारगके जे श्रनुगामी।।
तव बार बार पद बन्दों हे बनवारी।। ८॥ घनश्याम०

छुप्पय—वहु विधि विनती करी ब्रह्म निज लोक सिधाये। तब बछरनिकूँ घेरि श्याम भोजन थल आये।। मायावश सब भूलि कालकी जानी नहिँगति। निरखि कृष्णकूँ भये ग्वाल सबई प्रमुदित अति।।

बोले—कनुत्रा! च्यों करी, देर कहाँ तक तू गयो ? तेरी सूँ हमने नहीं, एक कौर मुँहमें दयो।।

हिर हँसि भोजन कर्यो सबित सँग लै ब्रज त्राये। समुिक त्राजके खेल सखित ब्रजमाँहिँ बताये॥ हिर माया वश जीव भूलि सब सुधि बुधि जावै। जातै होवे बन्ध ताहि हँसि हिय लगावै॥

एक कृष्ण पुनि बनि गये, ग्वाल बाल बछरा भये। श्रेम पूर्ववत पुनि भयो; बिसरि भाव पहिले गये॥ देह आतमा समुम्ति जीव जगमाहीं भटक्यो।
मैं मेरीमह फँस्यो मोह घाटीमह अटक्यो।।
कृष्ण कृपा जब करें घड़ा माया को फूटै।
पावे प्रभुको प्रेम खाल जगको तब छूटै।।
कही अघासुर की कथा, मोह नाश अजकी सुखद।
पढ़ें सुने जे प्रेमतैं, कटे सकल तिनकी विपद।।

इति श्रीमागवत चरितके पश्चमाहमें त्रह्म-मोहनाश नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।



# ऋय द्वादशोऽध्यायः

#### [ १२ ]

श्रब जब कछु हरि बढ़े सखिन सँग गोंपालन हित ।
गैयिन ले बन जाहिँ कर्यो बलदेव सिहत चित ॥
कातिक शुकला बहुल श्रष्टमी जबई श्राई ।
ले गैयिन हरि चले सखा सँगमहँ बलभाई ॥
कुसुमित कानन श्रति सुखद, प्रविशि करिं कीड़ा तहाँ ।
खग सृग बिहरिहँ सुख सहित,श्रलि कमलिन गूँजें जहाँ ॥

कोमल किसलय श्ररुन बरन शाखातें मुकिकें।
कृष्ण श्रीर बल-चरन छुएँ जनु वृत्त सकुचिकें।।
भैया देखों करें सफल जीवन ये पाद्प।
बोले बलतें श्याम—कर्यों का इनने जप तप।।
तुमहिँ श्रतिथि श्रनुपम समुमि, मुकि मुकि के स्वागत करिं।
पत्र, पुष्प, फल, नम्र ह्वें, सब तव पद्-तलमहँ धरिं।।

श्रितगत गुत गुत करं सुयश तुमरो जनु गावें।

मुति जन बेष छिपाइ भ्रमर बित चरनित श्रावें।।

श्रितिथ श्रुलोकिक जानि प्रेमतें केकी नाचें।

चिकत चिकत करि दृष्टि प्रण्यरस हरिनी याचें।।

कल करुठिनतें कोकिला, कूजि कूजि कौतुक करिहें।

हर साधुरी तव सुखद, जीव नेत्र रंभित भरिष्टें॥

धन्य धन्य तृन गुल्म लेता पाद्प ये बनके।
पावें कर पद् परस सफल जीवन ही इनके।।
विचरत निरखत तुमहिं धन्य ये खग, मृग ऋलिगन।
सरिता, पर्वत, पुलिन धन्य पावन वृन्दाबन।।
लालायित नित श्री रहहिं, तव आलिंगन ऋति सरस।
अज-बनिता बङ्भागिनी, पावें तव हिय हिय परस।।

यों करि बलकी बिनय बनिन बिहरें बनवारी।
शिशु सम क्रीड़ा करिं सरस सुन्दर शुभ प्यारी।।
हंसनिकी चिल चालि कूजिकें हँसे हँसावें।
मोरनिके सँग नाचि सखनिकूँ श्याम रिकावें।।
धौरी धूमरि धूसरी, धेनुनिके लै नाम हरि।
टेरि बुलोवें दूरितें, छुएँ खुजावें प्यार करि।।

कबहूँ बलके करें पाद संवाहन स्वामी । कबहूँ हरिकें भगें ग्वाल सँग अन्तरयामी ।। मल्लयुद्ध करि कबहुँ सखनिकूँ पकरि पछारें। कबहूँ जावें जीति कबहुँ गोपनितें हारें। ब्रज ऐश्वर्य भुलाइकें, त्रिभुवनपति हरि रमापति । बाल सुलम क्रीड़ा करिं, सुख ब्रज-जीवनि देहिं अति ।।

एक दिवस बन गये गोप बोले—सुनि कनुत्राँ।
बलुत्रा भैया सुनों आज मचल्यौ आति मनुत्राँ॥
पकं तालकी गंध सबनिको चित्त चुरावै।
मनमहँ उठै उचंग जीभ पानी भरि लावै॥
पकं पकं फल परे परि, रहे धेनुकासुर तहाँ।
मारे पिछले पंगनि खर, जो जावै प्रानो वहाँ॥

हिरहँसि बोले—चलो ताल फल सब मिलि खावें।
जो कछ बोले असुर मारिकें ताहि गिरावें।।
यों कहि बल अरु श्याम शाल बनमाँहिँ सिधाये।
पादप पकरि हिलाय तालफल बहुत गिराये।।
सुनत शब्द धेनुक असुर, आइ दुलत्ती मारिकें।
भग्यो फिऱ्यो बल पकरिकें, बृज्ञनि फेंक्यो मारिकें।।
दोहा—शौनक सुनि पूछ्यो तबहिं, खर धेनुक को बृत्त।
कहन लगे तब सूत्रजी, ताको पूर्व चरित्र।।

छुप्पय—असुर साहसिक बली युवक बिलसुत अति सुन्द्र ।

गयो एक दिन दैत्य गन्धमादन गिरि ऊपर ॥ .

लखि तिलोत्तमा तहाँ कामसर आहत कीन्हों ।

सोऊ व्याकुल भई साहसिक संगम दीन्हों ॥

उमय गये गिरि गुहामें, करें काम—क्रीड़ा तहाँ ।

दुर्वासा मुनि प्रथम ही, ध्यान मम बैठे जहाँ ॥

उभय भये कामान्य श्रित्रमुत नहीं निहारे।
समुिक्त तिन्हें निर्लेख होहु खर बचन उचारे।।
सुरविनता बिन बानसुता ऊषा धरनीपै।
सुनत शाप मुनि पैर परे बिलर्खें करनीपै॥
पुनि मुनिवर ने वर द्यो, फुट्ण कुपा सद्गित लही।
भये मुक्त हरि संगतें, धन्य कथा धेनुक कही॥

इत घेनुक बध सुनत कुपित खर दौरे आये। बन्धु विघाती राम श्यामपे बहुत रिस्याये ॥ पकरे दोऊ टाँग खरनिकूँ मारि गिरावें। मारि मारिके फेंकि ताल ठठवरनि हिलावें॥ सकल कर्यो बन खर रहित, बृन्दावन हरि चिल देये। आवंत मुरलीधर सुने, नर नारी हरिषत भये॥ साँभ समय श्री श्याम सखिन सँग सुखतें आवत। मन्द मन्द मुसकात मधुर स्वर बेतु बजावत।। अंबलकिन पलकिन और कपोलिनकी कलकिनपै। गोरज छाई मुकुट, पीतपट, लकुट, लटिनपै।। किर प्रवेश बजमह सकल, विरह ताप सबको हर्यो। भोजन करि दाऊ सहित, श्याम शयन शय्या कर्यो॥

ं लिये ग्वाल ऋरु गाय गये यमुना तट ब्रजपति ।
श्राज नसँग बलराम प्रीष्म ऋतु घाम बिकट ऋति ॥
कालियहृद्दके निकट प्यासतें सब घबराये ।
करि बिषयुत जलपान ग्वाल गौ प्रान गँवाये ॥
श्रमृतमयो लिख दृष्टितें, जीवित प्रभुने सब करे ।
करीं कृपा करुनायतन, दुःख श्राश्रितनिके हरे ॥

रमनक नामक द्वीप नाग सब बास करहिं जहें। बिष बलतें उनमत्त नाग कालियहु रहें तहें।। गरुड़ आइ कक्कु खाइँ कक्कुनिकूँ मारि गिरावें। बिनतासुतको कृत्य निरित्त अहि अति भय पावें।। सब नागनि सम्मति करी, सन्धि गरुड़जीतें करो। सोक जाति बिष्वंसकूँ, सब सर्पनिको भय हरो॥

श्रिष्ठणातु ज के निकट सर्प सब मिलिके श्राये। प्रति मावस बलि देहिं सबिन मृदु बचन सुनाये॥ इंदिवाहनने बात श्रिहिनिकी सब स्वीकारी। सर्व पाइके सर्प श्राह सब बारी बारी॥ कालिय अति बल बीय मद, युक्त भयो निह देई बिल । स्वयं गरुड़ बिल खाइकें, पहिले ही खल जाहि चिल ॥ गरुड़ कुपित अति भयो दुष्टकू दौरि द्वायो । कालिय हू भिड़ि गयो बहुत विष वीर्य चलायो ॥ जब निहं लाग्यो दाव भागि कालीद्ह आयो । सौभरि मुनिके शाप कवचतें प्रान बचायो । रहे तहाँ बिष बमन करि, जल अपेय सव करि द्यो । भरिह अचर चर जीव सब,हिर कौतुक अद्भुत कियो ॥

चढ़े कद्मपे कृष्ण कृदि कालीदह माहीं। चिठ उत्ताल तरंग चळ्ठिल जल तटिन डुबाहीं।। सागरमहाँ जनु तरी करें डगमग त्यों नटवर। नीचे ऊपर चळ्ठिर करें क्रीड़ा विश्वम्भर।। निकरि भवनतें त्रहि लख्यो, शिशु सुकुमार सुहावनो। कर, पद, सब ऋँग श्रिति सुदुल, सुख प्यारो मनभावनो।।

दहमहँ क्रीड़ा करें न कल्लु भय मनमहँ माने ।

मेरो विष श्रित उप श्रज्ञ बालक निहं जानें ॥
ऐसो मनमहँ सोचि क्रोध करि कालिय श्रायो ।
इसे दुष्ट करि कोप कृष्ण तनु श्रँग लपटायो ॥
श्रिह बन्धनमहँ श्यामकूँ, निरित बाल व्याकुल भये ।
गौ बल्लरा श्रक्त ग्वाल तहँ, मूर्जित सबरे हैं गये ॥

इत व्रजमह उत्पात होहिं श्रति उप्र भयद्भर । तन, मन, भू, श्राकाश सबितमह उठै ववंडर ॥ श्राज विना बल गयो श्याम बन गाय चरावन । नर नारी श्रति दुखित लगे सब बन बन खोजन ॥ ध्वज अकुश बजादितें, चिन्हित पद पहिचानिकें। पहुँचे कालियदह निकट, हरे मृतक सव जानिकें।

लिख छाहि छांगिन बँधे श्याम गोपिनि दुख हूनों।
भयो निरित्व छाति करुन दृश्य सबरो जग सूनों।।
करि करि हरिकी यादि दुखित होवें डकरावें।
दौरि दौरिकें मातु हूबिबे जलमहँ जावें।।
है मूर्छित सब गोप गन, गिरें परें दहमहँ धँसे।।
बार बार बल बरिजकें, हरि लीला लिखकें हँसे।।

समुक्ते हरि सब दुखी सुनी बलदाऊ बानी।
कालियफनपे मृत्य करन नटवर मन ठानी।।
समुक्ति श्याम संकेत सुमन सुरगन बरसावे ।
बीगा पण्व बजाइ तालमह ताल मिलावे ।।
मधुर मधुर बीगा बजहि, नाचे नटवर फननिपे।
जो न नवें रैंदिं तिनहि, चरन चलावें सबनिपे।।

बहत मुखनितें रक्त भयो कालिय मूर्छित तब । छिन्न भिन्न ह्वे गये नागफण छत्ररूप सब ॥ अनत शरन निहं निरिख शरन हरिकी श्रिह श्रायो । श्रिखल भुवनपित पाद पदुममहँ चित्त लगायो ॥ पत्नी सब ही नागकीं, श्राई पितकूँ विकल लिख । रिश्य सम्मुख करि नयन भरि, श्रीहरितें बोली बिलिख ।।

दोहा—दमन दुष्ट अवतार तव, रात्रु पुत्र सम दृष्टि । प्रायश्चित हित दंड दें, है सब तुमरी सृष्टि ।।

# नागपत्नी-स्तुति

नाथ ! तव द्र्ड ज्ञानको हेतु, देवको कोप परम वरदान ।
तित्य अहि उगिलत विष करि क्रोध, मर्दि फन मेंट्यो मोहन मान ॥
क्रियो जाने का जपतप योग, रीिक दीये घर द्रशन आइ ।
चरन द्रशन दुरलम ज़गमाँहिँ, घरे सिर सो हरि आपु रिस्याइ॥

चरनरज इच्छुक तुमरे भक्त, स्वरग अपवरग देहिँ दुकराइ।
रह्यो अब कौन कृत्य अवशेष, धूरि पग धरी शीश अकुलाइ॥
करें हम चरननिमाँहिँ प्रनाम, बने गोपाल आइ अजमाँहिँ।
आपु हैं साची सत चित रूप, नित्य अज बेद भेद नहिँ पाहिँ॥

श्रस्ति श्रष्ठ नास्ति श्रापु ही थुल, सूत्म सरवज्ञ प्रेमके धाम।
प्रकृतितें परे परावर श्याम, करें पुनि पुनि पद पदुम प्रनाम ॥
श्रापु ही संकरषन प्रद्युम्न, श्रापु ही वासुदेव श्रानिरुद्ध।
श्रापु ही यदुपति जगपति इश, श्रापु ही नित्य शुद्ध श्रवरुद्ध ॥

श्रापु निष्क्रिय प्रपद्धतें परे, तऊ जग रचें कालके काल । द्ये द्रशन धरि मनहर वेष, बने ब्रज ग्वाल बाल नेंदलाल ॥ प्रजा जो करें प्रथम अपराध, छिमा कर देवें प्रभु भूपाल। प्रानको देवें दान द्यालु, शरन आई हम लैकें बाल ॥

द्याकी अधिक पात्रहें नारि, दीन अति अवला हम मुकुमारि। जानि सेवक अपनावें नाथ, सकल अविनय अपराध विसारि॥ देर निहं कीजे राधारमन, शरनमें राखें अशरनशरन। निहारें नेह सहित गिरिधरन, गहे दुखहरन मुखद तव चरन॥

छ्पय—हम सबके पति प्राण प्राणपति भिन्ना दीजे।
हैं श्रवला भयभीत श्रभय श्रिखलेश्वर कीजे।।
नाग बहुनिकी विनय करुन स्वर मुरलीधर सुनि।
कर्यो न पादप्रहार फनिनपै नटनागर पुनि॥
नाग तज्यो तब सो कहे, नाथ! तुमहिं सब कछु करो।
तुमहीं हारो जगतमहँ, जीव विपति तुमहीं हरो।।

सुनि बोले घनश्याम—यहाँतें श्रिह तुम जाश्रो।
श्रिव स्वदेशमहँ रहो सदा मेरे गुन गाश्रो॥
मम पद-श्रिक्कत शीश गरुड़ लिख ढिँग निहं श्रावै।
कालियदहमहँ न्हाय सुकृत करि नर सुख पावै॥
कालिय दह श्रुरु कुरुणको, श्रित पावन सुखकर चरित।
रहिँ श्रमय ते श्रिहिनतें, पढ़िहैं सुनिहँ श्रद्धा सहित।

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाहमें धेनुकमोत्त तथा कालियदमन नामक बारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

### स्रथ त्रयोदशोऽध्यायः

CENTER DESIGNATION OF PERSONS

THE PERSON OF SECTION AND THE PARTY

The same of the same of the same of

# [ १३ ]

दिन्य बस्न, मिण, माल पहिरि हरि दहतें निकसे ।

मनहुँ उद्धिमहँ नील सरोक्द मिण्युत विकसे ।।

मृतक देह जनु प्राण लौटिकें फिरतें श्राये ।

त्यों उठि सबने प्रेम सिहत हरि हृद्य लगाये ।।

श्रालिङ्गन पुनि पुनि करें, द्ये दान प्रमुदित भये ।

मूखे प्यासे ग्वाल गौ, ग्वा दिन तटपें बसि गये ।।

शीतल मंद सुगन्ध पवन बाल् श्रित कोमलं। सोये श्राधी राति उठी बनमहँ दावानल। देखि श्रिगिनिकी लपट गोप सबरे घबराये। दीन दुखी श्रिति भये शरन श्रीहरिकी श्राये॥ अजवासिनिकूँ सभय लखि, हँसि मोहन ठाढ़े भये। नयन मुँदाये सबनिपै, तुरत श्रिगिन सब पी गये।

करि कालिय उद्घार प्रात आये वृन्दाबन । नित नित जावें श्याम सबल बन घेनु चरावन ।। मोर मुकुट सिर धारि गले बैजन्ती माला । बनि ठनि बनकूँ जाहिं करें कीड़ा नँदलाला ।। दादुर, केकी, हंस, आहि, चाल चलें चंचल चपल ।। समर करहिं नृप बनि कबहुँ, करहिं खेल नित नव नवल ।। पुड़चड़ीको खेल होहि बालक बोलें सब।
दलपित बिन बल श्याम उभय दल बँटे ग्वाल तब।।
शुभ श्रवसर लिल श्रमुर गोप बिनकें तहें श्रायो।
प्रभु प्रलम्ब पहिचान पच्च निज माँहिं मिलायो।।
हारे हिर निज दल सिहत, जीते बल श्रागे बढ़े।
श्रीदामा हिर्पे चढ़्यो, बल प्रलम्ब उपर चढ़े।।

श्रीदामाकूँ लिये श्याम निरखें मुरि मुरिकें।
बलकूँ लीये श्रमुर बेगतें चले उछरिकें।।
हँसि श्रीदामा फहें—इमारो घोड़ा श्राड़ियल।
बलदाऊको भगे देखिबे महँ जो सड़ियल।।
संकर्षनकूँ ले श्रमुर, दाईतें श्रागे बढ़चो।
गोप रूप तजि रूप निज, धारन करि नममहँ उड़चो।।

शंजन परवत सिरस उड़त नभमहँ जनु सितघन।
प्रथम डर बजदेव फेरि सम्हरे संकरपन।।
मस्तक मुक्का मारि असुरके सिरकूँ फार्यो॥।
यों प्रलम्बकूँ तुरत रोहनीनन्दन मार्यो॥
नवालबाल सब आइकें, साधुबाद बलकूँ द्यो।
लिख बल द्वारा असुर बध, अति विस्मय सबकूँ भयो॥

पुनि भाण्डीरक निकट श्राइ खेले सब बालक।
गैयाँ निकसी दूरि खेलमहँ तन्मय ।पालक॥
श्राई पुनि जब यादि ढूढ़िबे गैयनि भागे।
दावानलकूँ देखि ग्वाल सब रोमन लागे॥
बिषद सघन बन मूँजके, दावानलतें सब जरे।
डकरावे फाँस घेनु तहँ, ग्वाल लपट लखि श्रात हरे॥

रचा अनत न समुक्ति शरन माधवकी आये। समय शब्द सुनि श्याम अभय बर वचन सुनाये॥ मींचो तुम सब श्राँखि सुनत मीचीं सब गोपनि। दावानल करि पान कहें हरि-निरखो गैयनि॥ आएडीरक नीचे निरिष्त, सकुशत गैयनिके सहित। अये सुखी पुनि चिल दये, ते गैयनि वजकूँ तुरत॥ निर्खे आवत श्याम हृद्य गोपिनिके हरषे। गीले भये कपोल श्याम-घन रस जनु बरसे।। पल छिन जिन बिनु समय कोटि बरसिन समबीत्यो। श्याम दीठितें दीठि मिली सब जग जनु जीत्यो ।। मुरलीको रव अवन सुनि, कुंचित कच पट पीत बर। श्रँग श्रँग लखि पुलिकत भये, नटवरकी छिव श्रति सुघर ॥ दोहा-वेनुगीतकी शुभ कथा, मेंटे सब संताप। मुनिवर सुखमय सरस्त्रवि, सुनिई हुलिस हिय आप।। अप्पय—सुखद शरदको समय सरित सर स्वच्छ भये सब। गो गोपाल समेत श्याम प्रविशे बनमहँ तव।। सघन सुभग द्रुम सुमन सहित कोमल पल्लवयुत। शुक्र पिक केका आदि उड़ें खग जिनपे इत उत ।। शारदीय त्रिकसे कमल, प्रकृति बघू सब विधि सजी। हिय मनसिजकूँ उद्य करि, तब माहन मुरली बजी।। श्रवन शबद् सुनि रहीं ठगी-सो सब ब्रजनारी। कछु गुन बरनन करें बघुनि मन बात विचारी।। कर्यो कछुक आरम्भ यादि मोहनकी आई। तब चित चंचल भयो देहकी सुरित भुलाई।। अपर सम्हरि बोली—अली, मुख्ती अधरामृत भरहिं। पुनि कुकि फँके नँद्नद्न, ब्रिद्रनितें वितरित करहिं॥ श्रपर कहे—जगमाँहिं सफल जीवन ही उनके।
कृष्ण मुखामृत पान करें नित लोचन जिनकें।।
श्रावत धेनु चराइ सखनि सँग बेनु बजावत।
सुषमा श्याम सिहाइ लुटावत मुख सरसावत।।
मुखी श्रधरनिपे धरें, इत उत निरखत दृग चपल।
चोट करत कछु गाइकें, बेनु माधुरी श्रति प्रवल।

एक कहे बलराम श्याम दोऊ ही नटवर।
रंग भूमि श्रित सुघर सरस बृन्दाबन सुखकर॥
नित नव श्रिमनय करें ग्वाल बालिन सँग श्रावें।
किसलय नूतन सुमन धातुतें बेष बनावें।।
स्वर सब मुरलीमहँ भरहिं, नाचें गावे हँसि परें।
नील पीत पट धारिकें, धेनुनि लें कौतुक करें।।

बेनु रेनु अति धन्य श्याम श्राँगमहँ जो चिपटें। बेनु अधरपे रहे रेनु सब श्रंगनि लिपटें।। बेनु बाँसकी सुता रेनु धरनीकी दुहिता। पुत्रिनि भागि सराहि, मानु दोडनिकी मुदिता।। यद्यपि ब्रज-रजके निमित, लालायित सुरगन रहिं।। तद्पि बेनुकूँ ही परम, भाग्यवती हम सब कहिं।।

जा मुरलीने कर्यो कौन तप श्याम रिकाये।

मुरलीघर जिहि हेतु जगत घनश्याम कहाये।

अधरिन शय्यामाँहिँ बेनुकूँ बिहँसि मुद्रावे।

हौतें हौतें कमल करिनतें चरन दबावें।।
करें बायु मुखकमलतें, एक पैर ठाढ़े रहें।

प्रानिन प्यारी मुरलिका, मैयातें नित हरि कहें।

लिख बंशी सौभाग्य बंशकुल अति सुख पार्वे।
सिता धाई सिरस रोम जनु कमल खिलार्वे॥
पादप प्रमुद्ति होहिँ फूलि जार्वे बन उपवन।
तिज दुहिताके करेंगान गुन गरिज गरिज घन॥
मद्धारा तरु बाँसके, आनन्दाश्रु बहाहिँ जनु।
बृद्धिन कुलमहँ भक्त लिख, बहे नयन जल पुलिक तनु।

यह बृत्दावन धन्य धराको धन जनु अनुपम ।
चरनिन नूपुर धारि चलें हरि जापै अमझम ।।
बेनु बजावत श्याम मोर समुभें जनु घनरव ।
गरिज रहे हिय जानि मत्त हैं नृत्य करें सब ।।
मोहन मुरली मधुर सुनि, नाचें केकी तालमहें ।
हम सब विलपित दिवस निशि, फँसी निटुरके जालमहें ।।

ह्वे त्रिभङ्ग दे फूँक बजावें बेनु विहारी। बंशी बंसी बनी फँसाईं सब ब्रजनारी।। मृगी पतिनि सँग सुनत तुरत जड़वत बनि जावें। प्रनय कटाच चलाय श्याम प्रति भक्ति दिखावें।। चढ़ि त्रिमान सुनि बेनु घुनि, सुरिन सहित सुर सुन्द्रीं। भईं बिबश नीवीखिसीं, शिथिल केश माला गिरीं।।

चरत चरत तुन घेनु सुनी मादक मुरली धुनि।
श्रवनपुटिनतें पान करें हरिषत हूं पुनि पुनि।।
नयनि नीर बहाइ हृद्यमहँ छिब ले जावें।
श्रालिङ्गन करि होहिँ सुसी सुधि तन विसरावें।।
बछरा मुखमहँ कौर धरि, ज्योंके त्यों ठाढ़े रहें।
माग गिरं मोती सरिस, धुनि प्रवाहमहँ सब बहें।

सिंख ! इन विहँगिन लखो बने मौनी बाबा मनु । अपलक निरखत रहत करत साधक त्राटक जनु ॥ बैठि तकनिकी डार सुने बंशी धुनि नित प्रति । हम लालायित रहें रूप रसकी प्यासी श्रति ॥ बड़भागी सिरता सकल, सुन तरङ्गतें सुमन धरि । आलिङ्गन हियमें करहिँ, रूप माधुरी नयन भरि ॥

घोर घाममह रयाम निरिष्ठ उमर्डे घुमड़े घन।
फुत्तमिरियाँ बरसाइ करे छतरी छाया तन।।
कुच कुंकुमकी कीच सने पग बन बिहरे हिर।
दूबनिये लिग जाइँ बनचरिनि हृदय जाय भरि।।
हिय, मुख, कुच कुंकुम मलें, प्रेम ब्यथा मेटें प्रालीं।
स्वगं सराहें सुरबधू, हमतें तो भीलिनि भलीं॥

गिरि गोत्ररधन धन्य श्रेष्ठ सब हरि भगतितें। जापे श्रोहरि फिरें नित्य नंगे चरनितें॥ हरषें हियमहँ निरिख ग्वाल गैयिन सँग नटवर। दै तुन, जल, फल, मूल करे सत्कार निरन्तर॥ हरि मुरलीकी तान सुनि, होहिँ श्रचर चर चर श्रचर। पान करहिँ बेसुधि बनहिँ बेनुमाधुरी परस्पर॥

स्रोहा—प्रिय मुरलीकी माधुरी, व्रजबनिता करि पान। मदमाती बनि बकहिं नित, करहिँ न कुजकी कान।।

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाहमें दावानल पान, प्रलम्बासुर मोज्ञ तथा वेणुगीत नामक तेरहवाँ श्रम्याय समाप्त । [ मासिक पारायण बीसवें दिन का बिश्राम ]

# अथ पतुर्दशोऽध्यायः

THE RESIDENCE

# [ \$8 ]

कहें सूत—मुनि! सुनहु कुमारिनिकी लीला अब।
कुष्ण प्रेममहँ पर्गी करें मिलि व्रत जप तप सब।।
व्रत कातिकको करिहँ नियमतें जमुना 'न्हावें।
न्हाय बालुकामयी भगवती मृति बनावें।।
माला चंदन धूप बर, अज्ञत दल ताम्बूल फल।
पूजा सब बिधिवत करिहँ, अरिप-अन्न सुस्वादु जल।।

करि पूजा सब बिनय करें दुर्गे ! जगदम्बे । नँदनंदन पति होहिँ देहु बर बरदे ! अम्बे ॥ यों हबिष्य करि असन नियम ब्रतके सब सार्घे । श्रद्धा भक्ति समेत भगवतीकूँ आरार्घे ॥ सुखद सरस लीलां करी, प्रेम निरस्ति निष्कपट हरि । अपनाई चिरसंगिनी, सब दोषनिकूँ दूरि करि ॥

पट यमुनातट धरें न्हाय नित नंगी जलमहूँ।
करन कृतारथ कृष्ण गये छलतें तिहि थलमहूँ।।
जल बिहार मिलि करें उलीचें सिलल परस्पर।
ली सबके पट चढ़े कदूँबपे नागर नटवर।।
संग सखनिके हूँसत हरि, धरि अधरिनपे बाँसुरी।
डरित लजित थर थर कुँपित, सब सुकुमारी सुन्दरी।।

सब बोलीं ब्रजबाल—लाल मित पाप कमाश्रो।
हैं हम नंगी नारि न ऐसी हँसी उड़ाश्रो।।
कँपित नीरमहँ खड़ी द्या हम सबपै कीजे।
उतिर कदँवते कुँवर बसन हम सबके दीजे॥
कहें कृष्ण—जलते निकरि, अपने अपने लेउ पट।
सुमुखि! सुनहु साखी सखा, करहुँ कबहुँ नहि छलकपट।।

सुनी श्यामकी सरस रहसमय अनुपम बानी।
एक एककी ओर निरिष्ठ मनमह सुसकानी।।
पुनि बोलीं—घनश्याम! निपट हम दासी तुमरी।
अरपन सरबसु करें लाज लेओ मत हमरी।।
कहिं श्याम—सुन्दिर! सुनहु, यदि दासी तो च्यों डरो।।
को को कुछ कहहुँ हों, तुम तैसो निर्भय करो।।

जानि विवशता निकरि बारितें बाला आई'।
गुह्य आंग कर ढाँकि सहिम सबरीं सकुचाई'॥
हरि बोले—अपराध वरुनको कीयो तुम सब।
न्हाई नंगी करहु विनय करपुट सिर धरि अब॥
निजन्नतकूँ खंडित समुिक, धम भीरु सब डरि गईँ।
पाप प्रनाशक प्रभुचरन, कमज माँहिँ प्रनमत महँ॥

प्रमु प्रसन्न हुँ गये तुरत पट सबके दीये।
पाइ बसन प्रिय परस पहिन निज निज तिनि लीये।।
प्रेम बिबश बनि गईं सकुचिके स्याम निहारे।
पूजन चाहें चरन न मुखतें बचन उचारे।।
जानि मनोगत भाव हरि, बोले—बाला डरहु मति।
सारद निशानिमहँ रमन मम, संग करोगी सुखद अति।।

सुनत श्याम बर बचन भयो सुखदुख सँगमनमहँ।
हरि आयसु सिरधारि चलीं सब हठवश ब्रजमहँ॥
आइ नियम बत भूलि प्रतीचा करहिं सदाहीं।
कब मनमोहन मोद भरें सबकें मनमाहीं॥
इत ब्रजबाला ब्रज गईं, श्याम सखिन सँग बन गये।
निरखि सफल पुष्पित दुमिन, तिनहिं संत समुमत भये॥

कहें सखिततें श्याम—बृद्ध ये अति उपकारी । धाम, वायु, जल सहिंहें करिंह परिहत नित भारी ।। सबई इनकी बस्तु काम सबके ही आवें। इन ढिँग अरथी आइँ बिमुख कबहूँ निहं जावें।। आया ईंधन कोयला, पत्र, पुष्प, फल फूल दल। साधत सबके काज नित, जीवन इनको ई सफल।।

गोप कहें सब कल्पवृत्त सम तू उपकारी।
भैया! जैसे बने मेंटि तू विपित हमारी॥
आज लगी अति भूख छाक अब नक निहं आई।
सुनि वालनिके बचन दिहँसि बोले बलभाई॥
सत्र आङ्गरस करिहं द्विज, जाओ मखशाला तुरत॥
करो याचना अन्नकी, सब बिनम्र हुँके प्रनत॥

हरि आयुस सब पाइ गये बिप्रिन हिँग बालक ।
कहें सुनहु द्विज ! निकट कृष्ण आये पशुपालक ॥
होहि अन्न कल्लु देहु खाइँ ते भूख बुमावें।
यज्ञ शेष चरु पाइ ग्वाल सब तुमहिं सरावें॥
करी न नाहीं नहिं दयो, मौनी सब द्विज बनि गये।
लौटि सखनि हरितें कही, नहिं निराश नटवर भये॥

बोले—श्रबके जाड विप्रपत्निनिके ढिँग तुम । श्रम देहिं ते श्रविस स्वादतें खावें सब हम ॥ सुनि बोले गोपाल—यार ! च्यों हँसी करावें । च्यों उन कृपनिन नारि निकट श्रब हमें पठावें ॥ नँदनन्दन हँसिके कहें, दूध वैल देवे नहीं । लात दुधारहु गायकी, खाइ मनुज लेवे नहीं ।

चले फेरि सब ग्वाल गये द्विजपत्निनपार्ही।
हरिकी सबई बात बिनयतें तिनिहिं सुनाई।।
श्रात प्रसन्न सुनि भई धन्य निज जीवन जान्यो।
श्राज होहिँ हरि दरश सुदिन सबने श्रात मान्यो।।
मीठे, खट्टे, नमक्युत, कटुक, कसैले, चरपरे।
श्रात उन्वल बर थाल सब, षडरस व्यञ्जनतें भरे।

लै ब्यञ्जन चिल दुईं निहारे आगे नटवर । छैल चिकनिया बने सजे शोभित आति सुखकर ॥ द्विजपत्निनि लिख हँसे कहें हे—भामिनि ! आओ । आईं द्रशन हेतु करे द्रशन अब जाओ ।। सुनि अप्रिय अच्युत बचन, बोलीं-तुम प्रिय शिरोमिन । प्रथम बुलावत खींचिकें, दुतकारो पुनि कठिन बनि ।।

पुनि बोले घनश्याम-सुमुखि ! मखशाला जास्रो । यज्ञ काज करि संतत चित्त मम चरन लगास्रो ॥ दृद्य दृद्यतें मिले एकता मनके माँहीं । स्रङ्गसङ्ग स्रनुराग प्रीतिको कारन नाहीं ॥ द्रि स्रायसु सुनि मन तहाँ, धरि तनतें मखमहें गई । द्रश श्यामके पाइकें, धन्य विप्रपत्नी भई ॥ एक जाइ नहिं सकी रोकि निज पतिने लीन्हीं।
करी तयारी चली बाँधि रस्सीतें दीन्हीं।।
द्रशनमह व्यवधान पर्यो अतिशय घवराई।
श्याम-रूप हिय धारि त्यागि तनु स्वर्ग सिधाई।।
मन मनमोहनके निकट, तन मखशालामह पर्यो।
अस प्रवलताने यहाँ, अति अद्भुत कौतुक कर्यो॥

इत सब आई' लौटि द्विजिन अति प्रेम दिखायो । यज्ञ-काज लौ संग पूर्ण विधि सिहत करायो ॥ विप्रिनि कोहू हृदय शुद्ध हरिने करि दीन्हों। सबने पश्चात्ताप कृत्य अपनेपै कीन्हों॥ ये अबलाई धन्य हैं, हाय ! अभागे हम रहे। आये प्रभु पूजे नहीं, कठिन बचन उलटे कहे॥

करुनासागर कृष्ण कबहुँ तो कृपा करिक्के । मिलन बासना दुःख शोक आसिक हरिक्के ॥ माया मोहित जीव करम मारगमह मटके । छुद्र स्वर्ग सुख हेतु अनलमह सिर नित पटके ॥ नंदनद्न ! हम अधम अति, अधम उधारन ! नाथ तुम । करहु छिमा अपराध प्रभु ! तब चरनिनकी शरन हम ॥

इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाह में वस्त्रापहरण तथा विप्रपत्नी प्रसाद नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त

80

# त्र्यय पश्चदशोऽध्यायः [ १५ ]

दै द्विजपितनि द्रश द्यानिधि व्रज पुनि आये । बसि बृन्दाबन नंद्नँद्न बहु चिरत दिखाये ।। एक दिवस हरि लखे गोप इततें उत जावें। जौ, तिल, चाँबर, घीड सबिहें घर-घरतें लावें।। बाबा ! का उत्सव करो, प्रभु पूछें व्रजराजतें।। धूमधाम आति मचि रही, होवेगो का आजतें।।

तब बोले ब्रजराज—इन्द्रकी पूजा मैया।
जो बरसावें नीर होहिं तृन खावें गैया।।
जल ही जीवन कह्यो इन्द्र हैं जीवनदाता।
त्रिभुवनपति सर्वेश स्वर्गपति विष्णु विधाता॥
नंद बचन सुठि सरल सुनि, हँसि बोले ब्रजचन्द तब।
जड़ चेतन चर श्रचर जग, पिता! कर्मबश श्रमहिं सब।।

जीव कर्मब्श होहि कर्मबश हो मर जावे। करे शुभाशुभ कर्म दुःख सुख तैसो पावे॥ बँधे कर्ममहँ जीव इन्द्र का करे विचारो। तैसो तब तनु मिले कर्म जस होहि हमारो॥ कोड न सुख दुख दे सके, सबतें कर्म विशिष्ठ है। जाकी जातें जीविका, चले तासु सो इष्ट है। बिप्र बेदतें करें जीविका छत्रिय महितें। बैश्य बनिज कृषि धेनु ब्याजके मिले धनहितें।। करिकें सेवा शूद्र द्विजनिकी बृत्ति चलावें। जो स्वधममहें रहें अन्तमहें सद्गति पावें।। देहिं घास, जल, मूल, फल, गोप इष्ट गिरिराज हैं। पूजो गिरिवर धेनु द्विज, पूरन सब ही काज हैं।।

पूरी छुन छुन छनें कचौरी खस्ता सुन्दर।
रवड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुबकर॥
इलुद्या मोहनथार जलेबी पेरा मठरी।
टिकिया पूत्रा बड़े सींठ पापर श्रक पपरी॥
ठयंजन सब सुन्दर बनें, दाल, भात, रोटी, कढ़ी।
साग रायते बिबिध बिधि, उड़द मूँग श्राल् बड़ी॥

ब्यंजन सरस बनाइ शैलकूँ भोग लगास्रो। भोजन द्विजनि कराइ प्रेमतें माल चड़ास्रो॥ पावें सब परसाद महोत्सव मधुर मनावें। गिरि परिकम्मा करें गीत गोपी मिलि गावें॥ मेरी तो सम्मति जिही, जिह मख मम मतिमहँ खरो। सुनि सब बोले गोप तब, कृष्ण कहे सोई करो॥

त्यागि इन्द्र मख गोप करें पूजा गिरिवर की।
भई विष्ठ, गिरि, धेनु यज्ञमहँ सम्मित संबकी।।
लागे छप्पन भोग श्याम गोबरधन विनकें।
करि करि लम्बे हाथ उड़ाये ब्यखन तिनकें।।
खिचरी, पूरी, मिठाई, सटकें सट सट साग सब।
देखि देव प्रत्यक्त गिरि, भयो सबनि विश्वास अन।।

पूजा के ई समय मानसी प्रकटी गंगा।
सुन्दर निर्मल नीर निकट गिरि तरल तरङ्गा।
गोबरधनकूँ पूजि द्विजनि परसाद पत्रायो।
परिकम्मा पुनि करी हर्ष हियमहँ अति छायो।।
पायो प्रेम प्रसाद पुनि, पय पी सब ब्रजमहँ गये।
गिरिवर पूजातें सकल, प्रमुदित पुरबासी भये।।

इत सुरपित जब सुनी नंद मम भाग न दीयो। समुम्भयो निज अपमान कोप गोपिनपे कीयो।। सोचे सुरपित कृष्ण काल्हिको छोरा छोटो। मानि गोप तिहि बात काज कीयो अति खोटो।। अच्छा इनके गर्बकूँ, अबई खर्ब कराउँगो। वर्षा विकट कराइकें, ब्रजकूँ आज डुवाउँगो।।

कर्यो इन्द्र श्रित कोप भयङ्कर मेघ बुलाये।
करिवेवारे प्रलय मेघ साँवर्तक श्राये॥
बोले तिनतें शक्र—शीघ्र तुम त्रजमहँ जाश्रो।
गोपनिको धन धान धेनु सर्वस्व डुबाश्रो॥
गर्जत तर्जत घन चले, प्रलय सरिस बरषा करें।
श्रेरित पवन प्रचन्ड हिम, नर, पशु, पित्तिपे परें॥

थर थर काँभैं गाय हाय सब लोग पुकारें।
ठिटुरत इत उत फिरत कहत हिर हमें उबारें।।
अनत शरन निहँ लखी शरन सब हिरकी आये।
शरनागत के निकट दीन हैं बचन सुनाये।।
भक्तबळ्ळल भगवान हे, हिर हम सबके दुख हरो।
कुपित इन्द्रके कोपतैं; प्रनतपाल रक्षा करो।।

सुरपितकी करतूत समुिक हिर मन मुसुकाये। कि कि चिन्ता मित करो सबितकूँ बचन सुनाये॥ करपे गिरिवर धर्यो फूल सम ताहि डठायो। चक्रसुदर्शन सोखन हित जल शैल बिठायो॥ सैया कर माखन मले, लकुट लगावें गोप-गन॥ सात दिवस गिरि कर धर्यो, भयो न नेंकहु मिलन मन॥

प्रलयकालके मेघ शक्तिभर पूरे बरसे। नीचे गिरिके गोप गाय सब सुखतें निवसे॥ जलतें खाली भये गये सुरपितके पाहीं। बोले बरषा करी नन्द-न्नज डूबत नाहीं॥ मद सब उतर्यो इन्द्रको, सुनत चिकत सो रिह गयो। रोके घन सब न्नज चलो, गिरिधर गोपनितें कह्यो॥

कुशल सबिन लिख गोप अधिक हियमहँ हरषावें। हरि आलिङ्गन करें प्रेमतें उर चिपटावें॥ पूजन गोपी करें कृष्णकी कुशल मनावें। सुर-गन सादर सुमन गगनतें मिलि बरषावें॥ आनँद त्रिभुवनमहँ भयो, सुखी संकल सुर नर भये। चढ़ि छकरनिपे गोप सब, वृन्दाबनकूँ चिल दये॥

. इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाहमें गोबर्घनघारण-लीला नामक पन्द्रहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

[ पाचिक पारायण, दशम दिवस विश्राम ]

#### अथ षोडशोऽध्यायः

### [ १६ ]

प्रभु प्रभावते परम प्रभावित भये गोप श्रव।
नंदतनय निह रयाम करें शंका मिलि जुलि सव।।
कैसे जाने सात दिवस गोवर्धन धाउयो।
कैसे कालिय क्रूर कुण्डतें मारि निकाइयो॥
जाके सवई काज श्रति, श्रद्भुत परम विचित्र हैं।
करें श्रलौकिक काज नित, मधुमय दिब्य चरित्र हैं।।

दश दिनको नहिं भयो पूतना मारि पछारी।

तृणावर्त अरु शकट काक वक हने मुरारी।।

खल अघ, धेनुक, बत्स विविध वेषनितें आये।

आइ असुरता करी श्याम यम-सदन पठाये॥

दामोद्र बनि यमज तरु, खेंचि गिराये बालने।
सात दिवस अब खेलमहँ, धर्यो शैल कर लालने॥

पूछें मिलि सब गोप नन्द्तें—को ये गिरिधर।
कहो सत्य ब्रजराज ! कौनके सुत ये नटवर ?
सुनि बोले ब्रजराज—सत्य में बात बताऊँ।
मेरो ई सुत कृष्ण रहस परि तुम्हें सुनाऊँ॥
गर्ग प्रथम मोतें कही, अवतारी तेरो तनय।
गुन सब नारायन सरिस, ही, श्री, बल, तप,नय,विनय॥

करि मोकूँ आदेश गये घर गर्ग महामुनि। हों अति विस्मित भयो पुत्रके ग्रह फल शुभ सुनि।। तबतेंं जो जिह करें मोइ होवें नहिं विस्मय। नारायन सुत समुिक सतत बिहरों हों निर्भय।। समाधान सबको भयो, करें प्रशंसा नंदकी। जय बोले मिलिकें सकल, नंदनँदन व्रजचन्द्रकी।।

व्रजकी रत्ता करी कृष्णने यश जग छायो। लिजत है कें इन्द्र स्वर्गतें प्रभु ढिँग आयो।। कामधेनु गोलोक त्यागि सेवा महँ आई। आय शक अति सकुचि मधुर स्वर विनय सुनाई॥ कर जोरे शतकतु कहे, शुद्ध सत्वमय नाथ! तुम। अभो! छिमहु अपराध अब, माया मोहित जीव हम॥

जनक श्रंकमहँ करहिँ तनय नित श्रगनित श्रविनय।
पितु ताड़न हू करिहँ तदिप हिय रहिँ प्रेममय॥
मेरे गुरु पितु मातु बन्धु तुम सब कक्कु स्वामी।
समुिक शक्र मद रहित कहें हिर श्रन्तरयामी॥
इन्द्र! जाहु निज लोककूँ, मम श्रायसु पालन करो।
कबहुँ न करियो गर्व श्रव, मम सिख यह हियमहँ धरो॥

तब पुनि बोली सुरिभ—श्याम तुम लीलाधारी ।

मम संतिकी विपति धारि गिरि हरि तुम टारी ॥

श्रज श्रनुमित्ते श्राज श्रापु श्रभिषेक करावें ।

शक्र सुरिनके इन्द्र श्राप गोविन्द कहावें ॥

निज पयतें प्रभुरुख निरिख, कर्यो धेनु श्रभिषेक पुनि ।

हरषें हरि श्रभिषेक लिख, इन्द्र सहित सुर सिद्ध सुनि ॥

यों गिरिवर हरि धारि इन्द्र मख भक्क करायो । करि मद मद्न फेरि चमा करि मान बढ़ायो।। हरि आयसु लै इन्द्र सुरिम निज लोक सिधाये। कुञ्जबिहारी करत केलि वृन्दावन आये।। जे श्रद्धातें सुनिह नर, जा चरित्र कूँ नेमतें। काम क्रोध निस जाइँ रिपु, प्रभुपद पावें प्रेमतें॥

हरिबासर व्रत करें सबहिँ व्रजमहँ नर नारी। निर्जल कछु फल खाइ रहें कछु दूधाधारी।। एकाद्शी पुनीत सुदी कातिककी आई। निराहार व्रजराज रहे दिन दयो बिताई।। जानि प्रात उठि चिल द्ये, स्नान करन यसुना निकट घरि पट जलमहँ घुसि गये, जानी नहिँ बेला बिकट ॥

दूत पकरि लै गये तुरत जलपतिके पाहीं। इत ब्रजमह नद्राय लौटिकें आये नाहीं।। समाचार सुनि दुखद बरुनके पास गये हरि। सौंपे श्रीव्रजराज बरुनने बहु पूजा करि ॥ पिता संग घनश्याम लै, आये ब्रजमह सुखसद्न। सुनि अति बैभव कृष्णको, भयो सबनिको मन मगन ॥

गोप विचारे श्याम हमें बैक्कन्ठ दिखावें। गोता हमहूँ बैठि ब्रह्मसरमाहिँ लगावें। सबकी इच्छा जानि बिष्णु निज लोक दिखायो। धुलमहँ सबई मग्न भये सब जगत भुलायो।। ब्रह्मानन्द चखाइ हरि, पुनि बैकुन्ठ दिखाइके । भये चिकत सब गोपगन, हरिपुर दरशन पाइकें। द्विभुज कृष्ण नहिँ देखि भई तिनकी विश्रम मित । लख्यो चतुर्भुज रूप भयो सबकूँ विस्मय श्रति ॥ ब्रह्मानन्द निमग्न गोप पुनि श्याम निकारे । नटवर यमुना निकट निरिख सब भये सुखारे ॥ यौं बैकुएठ दिखाइकें, विस्मय कीयों दूरि हरि । नित नूतन श्रमिनय करें, छद्म लित श्रति वेष धरि ॥

इति श्रीमागवत चरितके पश्चमाह में इन्द्रसुरभिवरुण-विनयः नामक सोलहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



#### श्रथ सप्तद्शोऽध्यायः

#### [ १७ ]

त्रजबनितनि श्रनुराग नवलमहँ नित नव विकसत ।
गिरिधर नटवर नाम सुनत श्रितशय हिय हुलसत ॥
प्रथम श्रवन फँसि गये नयन पुनि भये पराये ।
मन श्रटक्यो लिख रूप जगतके काज भुलाये ॥
नाम श्रवन पुनि दरश करि, चित्त परस हित श्रि गयो ।
परस पाइ पुनि केलि हित, सुरित भाव जाम्रत भयो ॥

इत गोपिनिको चित्त कृष्णके रूप लुभायो।
करिबे रास बिलास श्याम उत मन ललचायो।।
अति सुखदायिनि शरद पूर्णिमाकी निशि आई।
सुषमा अति रमनीक दशहुँ दिशिमाहिं सुहाई।।
मनमोहनने मोहिनी, मायाको आश्रय लयो।
आप्तकाम परिपूर्ण को, मन क्रीडाके हित भयो।।

श्रित निर्मल नभ भयो नीलिमा गहरी छाई। शारदोय शिश बिहँसि चिन्द्रका शुभ छिटकाई।। प्राची दिशिकी लिलत लालिमा लागे ऐसे। पित विदेशतें श्राइ रँग्यो प्यारी मुख जैसे।। पित्रयारक्त पटतें निकसि, पूर्णचन्द्र विकसित भये। सूर्यताप संताप दुख, निरखत शिश सब भिग गये।। नमकूँ मारि बुहारि रंग्यो नीलमतें मानों।
मोती दये बिखेर खिले तारागन जानों।।
श्रीमुख मंडल सरिस सुखद शोभायुत निशिपति।
रक्ताब्बलतें निकसि करत जगकूँ प्रमुद्ति द्यति।।
प्राची दिशि कुंकुम रँगी, बर चडुगनपति शुभ्र द्यति।
मनहुँ प्रिया परिधान मुख, माँपि हँसत प्रिय प्रानपति।।

हृद्य भरित श्रनुराग चलत शशि सबकूँ हेरत।
मनहुँ किरन कर कमल राग चहुँ श्रोर बिखेरत।।
फेंकी कोमल किरन भयो बृन्दाबन रिखत।
जपा कुसुमकूँ पाइ फटिक मनि जनु श्रति हरिषत।।
बृन्दाबन श्रति मनहरन, श्राये गोपीजनरमन।
नटनागर सजि बजि तुरत, रास करन यमुना पुलिन।।

हैं त्रिभङ्ग मनहरन फेंटतें बेतु निकारी।
कर कमलितें परिस प्रेमतें पौंछि सम्हारी॥
पुनि श्रधरिनपें धरी करी कछु तिरछी प्यारी।
दाबे उंगलिनि छिद्र फूँक पुनि मुखमहेँ मारी॥
स्वर लहरी प्रकटित भई, बिश्व निखिल रव भिर गयो।
मधुर गान काननि पर्यो, युवितिन चित चक्रल भयो॥

मनमोहनमहँ प्रथम चित्त आसक्त सबनिको।
करत प्रतीचा पर्यो अवन रव बंशी घुनिको॥
ज्यों जलनिधितै' मिलन जाहिँ द्रुतगिततै' सरिता।
अकबकाइ सब चलीं श्याम ढिँग त्यों ब्रजबनिता॥
काम काज बिसरें सकल, मंत्र मुग्ध-सी बनि गई।
तन मन घर परिवारकी, सुरित त्यागि सब चिल दईँ॥

दूध दुद्धोको दुद्धो गायके नीचे पटक्यो।
रही पालनो खोलि तज्यो ज्योंको त्यों लटक्यो॥
दही मथत ही छाड़ि चली माखन न निकाइयो।
छोड़ि चूल्हिपे दूध चलीं नीचे न उताइयो॥
पति भोजन तजि चली इक, प्रेम चटपटी हिय लगी।
हलुआ घोटति रही इक, छोड़ि कढ़ाईमहँ भगी॥

कळुक श्रङ्क बैठाइ पूतकूँ दूध पिश्रावें।
कळुक प्रानपित हेतु फूलकी सेज बिछावें॥
कळु भोजन करवाइ सबनिके बासन मार्जे।
कळु उत्रटन करि न्हाइ नेत्रमहँ श्रंजन श्राजें॥
कळु कुंकुम चंदन घिसति, कळु तनमाँहिँ लगावतीं।
कळुक केश काढ़ित रहीं, कळु बेंदी चिपकावतीं।।

कळु पट पहिनति रहीं कळुक श्राभूषन धारति।
कळु दर्पनमहँ देखि मांग सिंदूर सम्हारति॥
जो जो कारज करतिं रहीं त्यागो सो तिनने।
चली बेनु सुनि काज श्रधूरे छोड़े उनने॥
बरजीं पति पितु बन्धुने, रोकीं बहु परि नहिं क्कीं।
कही बहुत परि ते नहीं, लोक लाज सम्मुख भुकीं।

कछुक रहीं घरमाँहिँ गमनकी करीं तयारीं।
किन्तु चित निहेँ सकीं पिता पित बन्धु निवारीं।।
किन्तु चित निहेँ सकीं पिता पित बन्धु निवारीं।।
किन्तु चित निहेँ सकीं पिता पित बन्धु निवारीं।।
किन्तु चित निवार निवार वे बितारों।।
किन्तु भावनामहँ सकल, तब तन्मय ते हैं।
नयन मूँदि मनहरनके, मगन ध्यानमहँ सब मई।।

कृष्ण-विरह त्रित दुसह बेदना भई तीव्र जब। सकल त्राशुम मिटि गये भावमहँ मगन भई सब॥ भावालिंगन करत मिटे शुम बन्धन टूटे। त्रिगुन देह तीज दई जगतके बन्धन खूटे॥ दिव्य देहतें तुरत ई, कृष्णसंग संगम कर्यो। भयहारी भगवान्ने, भवबन्धन तिनिको हर्यो॥

कहें परीचित्—प्रभो ! कान्तते मानति हरिक् । व्रह्म-भाव निह भयो मिली च्यों शुभगति तिनिक् ॥ डपटि कहें शुक—भूप ! भूलि का बात गये तुम । भई मुक्ति शिशुपाल बताई बात प्रथम हमः॥ वैर भाव करि तरि गयो, कर्यो कृष्ण मह प्रेम निह । सदा बसत हिय श्यामघन, ते गोपी च्यों निहं तरिह ॥

काम क्रोध भय लोभ नेह सौहार्द भावतें।
कैसे हू हरि भजो शुद्ध वा असद् भावतें।।
जो तन्मय ह्वै जायँ तरिह भवसागर तें नर।
जो चाहे सो करिह सिद्ध दाता वे नटवर॥
नाजन ! हरिकी द्यातें, संशय सब मिटि जाइगी।
ककरी चाकूपै गिरे, ककरी ई कटि जाइगी॥

नृप बोले —गुरुरेव ! रही श्रव शंका नाहीं। हरि चरित्र सो कहें गईं गोपी प्रभु पाहीं॥ शुक्र बोले —त्रजबाल गईं त्रजबल्लभढिंग जब। ह्वे उपरतें निष्ठर कपटतें बोले हरिः तब॥ श्राश्रो, बैठो, कुशल सब, कर्यो कष्ट किहि कामतें। -राति श्रधेरी बन बिकट, च्यों श्राईं निज धामतें॥ श्रनल श्रनिल जल जिनत कष्ट कछु बनमहँ श्रायो ?
च्यों निशि बेला सरित पुलिनमहँ चित्त चलायो ?
शीतल मंद सुगंध पवन पल्लव बन बिकसित।
श्राथवा सुषमा शारदीय श्रवलोकनके हित।।
श्राई श्रथवा नेहबश, प्रेम करहिं मोमें सबहिँ।
पातिब्रत पालन करहु, जाश्रो निज निज घर श्रवहिँ।

सुनत श्यामके कठिन बचन व्रजबनिता रोई ।
भयो हृद्य दुख दुसह सबनि तन मन बुधि खोई ।।
नयनि निकसत नीर कालिमा काजरकी सँग ।
ढरिक हृद्यपर गिरत मिलत कुच कुंकुम के रँग ॥
गंगा यमुनाके सरिस, डमड़त हिय मुख मिलन अति ।
बने भलें ही कठिन हरि, हमरी तो वे एक गित ।।

पुनि कछ घीरज धारि पोछि श्राँसू बोली सब।
प्रेमपाशमह पाँसि निठुर श्रित कहहु बचन श्रव।।
जाश्रो जाश्रो बार बार जिह बात कही है।
जाइ कहाँ सब त्यागि शरन तव चरन गही है।।
शरनागतको त्यागिबो, दुसह पाप वेदनि कह्यो।
तव चरनिमह श्राइ हम, धरम करम सब कछु लह्यो।।

सुत पित सेवा करन द्यो उपदेश हमें तुम।
पिर समुर्में सर्वस्त्र प्रानपित तुमकूँ सब हम।।
प्रियता जगमहँ होहि सबनिमहँ तुमरे कारन।
कैसे हम करि सकें आपुकी शिक्षा धारन॥
कुशल शास्त्रविद् सकल जन, करिहँ प्रेम तुम प्रेष्ठमहँ।
का पित सुत जग प्रेमतें, होवै यदि रित श्रेष्ठमहँ।

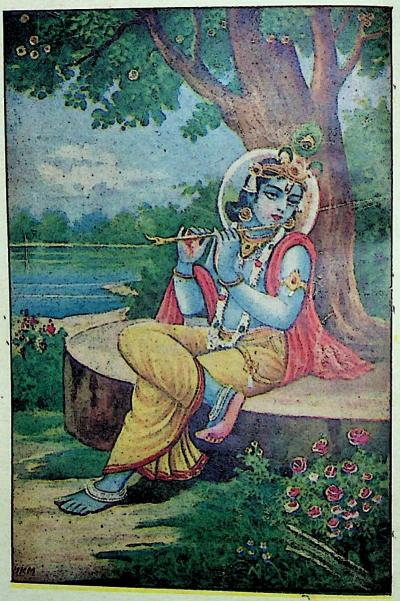

श्री रासविद्दारी जी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कमलनयन ! श्रव कठिन हृद्य बनि मत ठुकराश्रो ।
फूली श्राशा लगा ताहि नहिं नाथ ! जराश्रो ॥
जाहिं कहाँ का करें चित्त नहिं बशमहँ प्यार ।
कर, पद श्रव गतिहीन श्रङ्ग सब भये हमारे ॥
श्ररे निर्देयी ! प्रथम तो, जाल प्रेमको डारिकें ।
श्रव फँसाइ ब्याकुल करत, च्यों नहिं डारै मारिकें ॥

मंद् मंद् मुसकाय हृद्यमहँ बान चुमोयो। करी प्रज्वित त्रागि कामकी सरबसु खोयो।। प्यासी बनमहँ फिरिहेँद्या हिरदेमहँ लाञ्रो। श्रधरामृत श्रति सुखद् रमन! मिरिपेट पिश्राञ्रो॥ विषक! बिरह बिष बानतें, निहं हम सब मिर जाइँगी। दिव्य देहतें ध्यान धरि, चरन शरन तब पाइँगी॥

जा दिनतें अति मृदुल पदुमपद हमने परसे।
ता दिनतें अनुराग हृद्य सर सरिसज सरसे॥
चरनकमल रज चहिं किंकरी करि अपनाओ।
दीनबन्धु दुख दलन दया करि हृदय लगाओ॥
बाहुकंठको हार करि, कर सरोज सिरपे धरो।
व्दाःस्थल पद कमल धरि, हृद्य ताप गिरिधर हरो॥

इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाह में रासोपक्रम नामक सत्रहवाँ ऋध्याय समाप्त ।

### अथ अष्टाद्शोऽध्यायः

## [ १८ ]

व्रज्ञवनितिनकी विनय विहारी सुनि हरषाये।
प्रेम श्रलौकिक जानि नयन हरिके भरि श्राये।।
योगेश्वर सुसकाय कह्यो-हों रमण करुङ्गों।
चिर दिनको संताप सवनिको श्राज हरुङ्गों।।
यों कहि गोपिनि मध्यमहँ, उड़गन सम शोभित भये।
श्याम परसतें सवनिके, चन्द्रबद्दन विकसित भये॥

बाहु पाशमह जकिर फिरैं बन रितपित सम हिरि । ज्यों हिरिनिनि सँग हिरिन किरिनि सँग मदमातो किरि ॥ कृष्ण कीरतन करित कंठ कल सब मिलि गावें । नटवर बेतु बजाय तालमह ताल मिलावें ॥ बन बन बिचरत सिखिनि सँग, आये गिरिधर पुलिनमह । यमुना तट शीतल सुखद, सरस बालुका रम्य जह ॥

चंचल तरल तरङ्ग संग शीतल मलयानिल ।

कुसुम कुमुद्दिनी गंध पवन सँग खेलै हिलमिल ॥

तहँ रासेश्वर आइ रमण रमणिनि सँग कीन्हों।

काम कलाते सबनि अलौकिक सुख श्रति दोन्हों॥

ततु पुलकित हुलसित हृद्य, हँसिहँ हाथ फैलाइकें।

मिलहिं परस्पर प्रेमते, भरमामें चौंकाइकें।

कबहूँ बिनवें दीन होहिं पुनि कबहूँ अकरें। हिय मुख कर कटि केश करनितें पुनि पुनि पकरें।। करि करि कोड़ा कलित प्रेम रसमाहिँ मिगोईं। कुंसुम कली सम सकल सरसतामाँहिं दुबोईं।। जगपति परवश-से भये, करीं तुप्त अति सुख द्यो। पाइ मान अति श्यामतें, मान सबनि हियमहँ भयो।।

जिहि हियमहँ मनहरन मान तहँ रिपु घुसि आयो।
समुिक गये घनश्याम दृश्य अति दुखद दिखायो।।
करन कृपा मदृहरन रमनतें बिरत भये तब।
अन्तर्धान सुजान भये बिल्लों गोपी सब।।
पति बिनु नारी बिकल ज्यों, हथिनी ज्यों बिनु यूथपित।
त्यों ज्याकुल गोपी भई, निरित्व निकुक्ष न प्रानपित।।

हैं चिन्तातुर करिं यादि हरिके कामनिकी।
मधुर मधुर मुसकान चलन चितवन सुहँसनिकी ॥
लीला मधुर बिलास यादि करि करिकें रोवें।
हैं तन्मय उन्मत्त सरिस तन सुधि बुधि खोवें॥
उद्यः स्वरतें हरि गुननि, गावें रोवें सिर धुनें।
स्वग मृग गिरि तक लतनितें, पूळें हरि कोड न सुनें॥

वृत्तिके ले नाम कहें—हे पीपर ! पाकर । हे कद्म्ब ! हे बकुल ! नीम, बट, चंपक, गूलर ॥ हे रसाल ! रसराज श्याम इत तो नहिँ आये । जितवन जाल बिछाय हमारे चित्त चुराये ॥ समुक्ति स्वारथी नरनिकूँ, सब मिलि तुलसी ढिँग गईं । करि अतिशय अनुनय विनय, प्रेष्ठ पतो पूछति भईं ॥ ४१ हे वृन्दे ! हे तुलसि ! श्यामको पतो बताश्रो । कहाँ छिपाये श्याम बहिन दुक तिक दिखाश्रो ।। हतभागिनि हम मई त्यागि हम हिरने दीन्हीं । रमन सँग श्रीप्रिया गईं तुमने का चीन्हीं ॥ सौति समुक्ति श्रागे बढ़ीं, पतो सबनि पूछन लगीं । बिलत लता पुष्पित लखीं, समुक्तीं सब सजनी सगीं।।

हे मालति ! तुम सदा बसो श्रीजी केशनिमहँ।
स्वर्णमिल्लका रङ्ग बसै प्यारी अंगनिमहँ॥
माधव लये छिपाय माधवी ! कहाँ बताओ।
अरी, मिल्लके ! जाति ! यूथिके ! श्याम दिखाओ।।
प्रेम परस बिनु होहिँ नहिँ, मन प्रमोद श्रुष्ठ पुलक श्राँग।
श्रीम श्रुष्ठी करतें परसि, निकसे इततें प्रिया सँग।।

हे धरनी ! तू धन्य पाद प्रभुके धारित नित। जिये जाड़िली संग लाल गिरिधर निरखे इत॥ हे मृगबधु! वर नयन नेहमहँ भीजे तुमरे। बहिना ! देंड बताइ गये इत प्रियतम हमरे॥ राधा-कन्धा कर धरे, क्रीड़ा कमल घुमावते। निरखे नँदनन्दन नयन, खग मृग कुल सरसावते॥

शौनक पूछें—सूत ! कौन राधा ये प्यारी।
सूत कहें—सुनि ! शिक्त-स्रोत-सुख भरिबेवारी॥
श्रीवृषभानु कुमारि कीर्ति पुत्री सुकुमारी।
बरसानेकी लली किशोरी भोरी भारी॥
गोपी कान्ता राधिका, प्रिया, प्रेयसी, कामिनी।
नित्यिकशोरी लाड़िली, मनमोहिन मनभावनी॥

### श्री भागवत चरित—

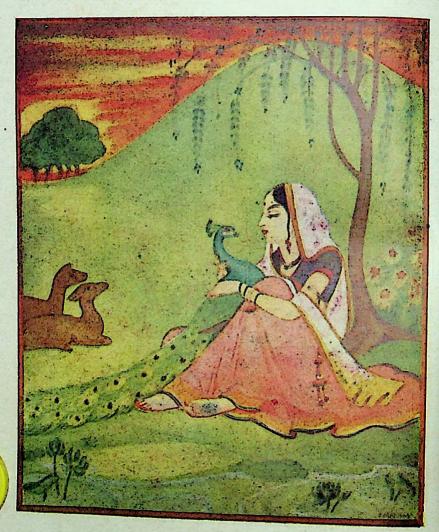

श्री राघा जी

दिन्य देह धरि धरिन घामपे राघा आई।
निज परिकर पुर लाइ अविनक्ट्रूँ दई बड़ाई॥
धिन धिन श्रीबृषभानु कीर्ति जननी हू घिन धिन।
जिनकी दुदिता बनी राधिका बिहरे मवनि॥
यह अवनी पावन बनी, राघा पद्रज परिसकें।
जिह रज सुरगन इन्द्र अज, शिव सिर धारे हरिषकें॥

राधा रसकी खानि सरसता सुख की बेती। नंदनेंदन सुख चन्द्र चकोरी नित्य नबेती॥ नित नव नव रचि रास रिमक हिय रस बरसावै। के तिकंतामहाँ कुशल श्रंतीकिक सुख सरसावै॥ गोरी भोरी सुन्दरी, रामा सुषमा श्यामकी। सर्ताशिरोमनि स्वामिनी, श्रीवृन्दाबन धामकी॥

प्यारी प्रभुकी परम स्वामिनी सुस्तकी सरिता।

श्याम सिन्धु प्रति बहति भाव भावित रसभरिता।।

तौ तिनिकूँ हरि छिपे ज्ञतिनेतैं पूछति नारी।

निरखे इत कहुँ कृष्ण कन्हैया कुञ्जविहारी।।

नारी तुमहू नारि हम, निष्ठुर नरने ठिग जर्ई।।

चार चोरिके चित चल्यो, गयो बिना चितके भई।।

श्ररी, बेित सुख केलि करत निरखे इत गिरिघर।
मंद मंद सुमकात मदनमोहन मद मनहर।।
श्रवित तुमिह पद परिस प्रियान इतिह सिधाये।
तोरे तुमते सुमन कामिनी केश सजाये।।
नख चतते श्रनुराग श्रवित, उमिह रह्यो तुम श्रानिते।
पायो श्रालिङ्गन श्रविस, तुम सबने प्रिय भुजनिते।।

ऐसे कहि कहि बैंन नैनतें नीर बहानें।
कबहूँ करें प्रलाप कबहुँ रोवें पछतावें॥
करें कुद्याको ध्यान पुकारें नाम निरन्तर।
नाम ध्यानतें भईं गोपिका तन्मय सत्वर॥
कुद्या सरिस क्रीड़ा करें, बनी पूतना अपर हरि।
क्योंको त्यों अभिनय करें, नयन मूँदि पथपान करि॥

एक बिन गई शकट कृष्ण बिन अपर गिरावे। हिणाबर्त बिन हरि अपर हिर बन हिर जावे।। विन बत्सासुर एक कृष्ण बल्ररिन बिदुकावे। कृष्ण बनी तिहि सारि परमपद ताहि पठावे।। बिन बनबारी व्रजबधू, बेनु बजावे बनिनमहँ। क्रुक गोप गैयाँ बनी, सुनि धुनि आवे रमन जहँ॥

बिन कालिय फुफकार एक गोपी जब मारै। बिन नँदनन्दन अपर नाथिके ताहि निकारै॥ एक कुष्ण बिन गोबर्घनकूँ घारै बलतें। बिन यशुमित हरि बनी ताहि बाँघे ऊखलतें॥ चैह•गेहकी सुधि न कछु, अमित प्रेमरसमहँ पर्गा। तन्मय हुँके अनुकरन, नटवरको करिबे लगीं॥

निरखे प्रभुके चरन-चिन्ह अवनीपै उमरित।
बजांकुरा, ध्वज, कमल जवादिक चिह्निन चिह्नित।।
बिच बिच प्यारीचरन निरिंख अतिशय अकुलावित।
करें सौतिया डाह प्रियाको भाग्य सराहिति॥
है अनुपम अनुराग अति, राधाको ही कान्तमहँ।
करिं अमर सम पान हरि, अधरामृत एकान्तमहँ॥

करत विविध अनुमान बढ़ीं कछु आगे बाला।
एकाकी पद चिह्न निरिंख बोलीं इहँ लाला।।
अविस यान वे बने राधिका कन्ध चढ़ाई।
यहाँ तोरिकें फूल श्यामने प्रिया सलाई।।
फूली फूली लतितें, उचिक सुमन तोरे अविस।
एड़ी विनु पंजे बने, पुनि इततें आये निकसि।।

श्ररी, निहारों श्रली ! बनी बैठक दोडनिकी।
प्रिया श्रंकमें धारि गुंथी है बैंनी तिनिकी।।
मोती सुमन पुरोइ प्रियाकी माँग सँवारी।
श्रविस यहाँ तिहि संग करी हैं क्रीड़ा प्यारी।।
श्रविस यहाँ हरि बरा भये, श्रविस ज्यथा दोडिन बढ़ी।
रयाम दिखाई दीनता, श्रविस सखी सिरपे चढ़ी।।

अरी, रमनने रमन कर्यो रमनी सँग तरुतर।
अतो पत्तो मिल्यो श्याम श्यामाको गुरुतर॥
धन्य लाड़िली भाग करे बशमहँ बनवारी।
मनोकामना पूर्ण भई नहिं बीर हमारी॥
कुष्णान्वेषणकातरा, इत रमनी बन बन फिरहिं।
उत श्रियतम सँग राधिका, कामकेलि कौतुक करहिं॥

उनके हू मन मान बढ़्यो सोचें हों सरबस । श्रिवित सुवनपति श्याम करे श्रव मैंने निजबस ॥ जहाँ मान तहँ बास करें कैसे गिरधारी। परवश तब घनश्याम तखे तब बोली प्यारी॥ पैद्र श्रव नहिँ चल सकों. कितव कहाँ तो जात हैं १ पग चाँगो घोड़ा बनो, प्यारे! पाँइ पिरात हैं॥ तब हँसि बोले श्याम चढ़ी कन्धापै प्यारी।
सुनि अति हरिषेत भई चढ़नकी करी तयारी।।
त्यों ही अन्तर्धान भये हिर वे पिछतावें।
इत उत खोजिहें फिरिट डरिहें रोविहें विललावें।।
नाथ! रमन! प्रियतम परम! जीवन धन! अशरनशरन!
देहु दरश अब दुखहरन, विश्वभरन! भवभयहरन!!

हाय! कहाँ तिज गये रमन! मुख कमल दिखाओ।
भयो दर्प मम दलन द्यानिधि आओ आओ।।
भ्रमरी भूखो फिरिंद कमल! मधु अधर पिआओ।
मरत चातकी प्यास श्यामघन रस बरसाओ।।
त्यों प्यारी प्रिय बिरहमहँ, कुररी सम रोवित फिरित।
सम्मुख निरखतिचर अचर, पूछति पित बिलखति गिरित।।

करि करि सुमिरन संग श्यामको रोवति राधा।
बन बन बिहरत बिकल बिरहकी बाढ़ी ब्याधा।।
दीखति दशमी दशा दुखी दरसन बिनु प्यारी।
ब्याकुल बिलखति बिरहमाँहिं तनु दशा बिसारी।।
इत प्यारी मूर्छित परीं, उत आई दूँढ़त सखीं।
अति असेत आकुल अधिक, राधाजी सबने लखीं।

इति श्रीमागवत चरितके पश्चमाह में श्रीकृष्ण श्रन्तर्धान नामक श्रटारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

II I seed the desired the way there are

# अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः (१९)

THE STATE OF THE PETT AND

दोहा—देखि दशा कीरति सुता—की सबई पछिताइँ। निज दुखबिसऱ्यो सकल मिलि,बहुबिधिधीर बधाइँ॥

छ्पय—गोपी बैठीं घेरि प्रियाकू सब समुमावें।
गोदीमाँहिँ लिटाइ कमल दल ब्यजन छुलावें।।
क्छुक चेतना भई रिसककी बात चलाई।
अपुबीती सब बात दुखित हैं प्रिया चताई।।
एक प्रान मन मिलि सकल, मान रहित अति दीन सब।
गावत गुन गोबिंदके, भईं ध्यानमहँ लीन सब।।

सुधि बुधि तिन घर द्वार बारकी कृष्ण पुकारें।

उत्कंठित द्यति भईं करुन स्वर नाम उचारें।।

रूप सुमिरि घनश्याम दृद्य पिधिले भरि द्यावें।

देह कँपकँपी उठे चित्त चंचल है जावे।।

करत प्रतीचा पुलिनमहँ, मिलि जुलि गावें गीतिकूँ।

साधनसिद्धा सखी सब, प्रकट करें रस रीतिकूँ॥

गावें गोपी गीत जयित जय व्रजबनचंदन।
व्रजजीवन सरबस्व सुखद नटवर नँदनन्दन ॥
कमल बदन हम जोहि मधुकरी जीवन घारें।
तिनहिं अदरशन वायु बिना बल्लम च्यों मारें॥
प्रागोश्वर ! तव दरश बिनु, प्रानहीन हम भई सब।
स्बोजि थकीं दश दिशि दियत, देहु दयानिधि दरश अब।।

हमरे तन, मन, प्रान, कर्म सब तुम हित प्रियतम । तब प्रसन्नता हेतु करहिं जीवन धारन हम ।। जिन नयनि तव रूप लख्यो पुनि और न भावैं। सुने अवन तव बचन अन्य पटतर नहिं आवें।। नस्यो प्रियतमा प्रेयसी, को मद अब दासी भईं। आओ दरशन देख अब, बन बन दूंद्त थिंक गई।।

बिनतिन बन्धन करन बिधकको वेष बनायो। सुन्दर कोमल मृदुल रूपको जाल बिछायो।। मोहकता कण फेंकि मधुर स्वर बेनु बजावे। गाइ सुखद संगीत सृगिनि सम नारि फँसावें।। श्रुकुटि घनुष विष बुमे सर, सैंन नैंन सरसाइके।। तकि मारें, घायल करें, निरखें सतत सिहाइके।।

कायर कपटी कुटिल कामिनीघातक कारे। तीखे बान कटाच ताकि अबलिनमहँ मारे॥ घायल सिसकित फिरहिं बान तनतें न निकारें। छलिया छिपिके हँसत न आश्रो सतत पुकारें॥ दरश सुधा हित दियत हम, दुःख दुसह दाकन सहें। बिना मोलकी किकरी, कृष्ण कृष्ण कबतें कहें।

वध करनो ही हतो हमें च्यों प्रथम बचायो।
च्यों असुरितकूँ मारि सबनिको दुःख छुड़ायो॥
कुपित इन्द्रने उपल प्रलयके घन बरसाये।
च्यों गोवर्धन धारि नाथ! हम सकेल बचाये॥
च्यों दावानल पान करि, कालियदहपे दुख हर्यो।
च्यों अजगरके मुख घुसे, च्यों बत्सासुर बध कर्यो॥

वार बार च्यों विपति उद्धितें नाथ बचाई ।
च्यों नटवर कर पकरि रासमहँ विहँसि नचाई ॥
च्यों कुंकुम मुख मल्यो प्रेमको खेला खेल्यो ।
च्यों गोदी सिर धारि अमृत मुखमाँहिं उद्देल्यो ॥
च्यों सरसायो नेह अति, ढीठ वनाई च्यों हमें ।
अब द्रशन बिनु देहु दुख, लाज न लागत च्यों तुमें ।

नहिं नभमहँ हम कहें सुनो तुम सब कुछ स्वामी।
यशुमितसुत ही नहीं आपु तो अन्तरयामी।।
अवला हम अति दुखित आपु चाहें मत मानो।
अधिक कहा हम कहें आपु घटघटकी जानो।।
जानि हमारो हृद्य दुख, दे द्रशन जग यश लहो।
जड़ चेतन जग जीव जे, तुम सबके हियमहँ रहो।।

कृष्ण ! कृतारथ करहु कृपा कीजे कछु हमपे । धरहु दया करि कान्त ! कामपूरक कर सिरपे ॥ है हमरो हिय कठिन काम कंटकहू जामें । तब अति कोमल चरन कठिनकू मृदुल बनामें ॥ धरहु चरन हियपे हुलसि, हरहु काम पीड़ा सकल । सुने बचन जबतें सरस, मधुर भई तबतें विकल ।

त्रिया पिपासित फिरहिं मधुर कछु पेय पियाद्यो ।

द्राधरामृत मुख भरो निटुर कछु पुष्य कमाद्र्यो ॥

प्याद्र्यो प्यारे परम स्वाद्युत मीठो मीठो ।

दुखहर द्रातिशय मुखद सौति बंशीको जूठो ॥

कान कान्हकी कथा मुनि, होहिँ कृतारथ रस लहिँ ।

बङ्भागी ते जगत नर, कथा तुमारी जे कहि ॥

भूरि भूसरित नील कुटिल कच कारे कारे।

मुख्ये विश्वरे मधुर लगें मनकूँ श्राति प्यारे।।

मोटा खात बुलाक मोरको मुकुट मनोहर।

ऐसो बेष बनाइ जाउ जब बन तुम गिरिधर॥

तब पल पल युग युग सरिस, बीतत बिनु देखे तुम्हें।

श्राब निशिमहँ बन छाँड़ि तुम, छिपे छबीले छिल हमें॥

श्राश्चो श्राश्चो श्याम हृद्यकी तपन बुक्ताश्चो। चरन कमल हिय घरो शोक संताप नसाश्चो॥ यों कहि रोईं फूटि फूटिकें गोपीं सस्वर। रिह न सके तब श्याम भये प्रकटित तहँ सत्वर॥ सथन मनोहर वेषतें, मनमथके मनकूँ करत। प्रकटे प्रभु तिनि मध्यमहँ, शोक मोह हियको हरत॥

मोर मुकुट सिर धारि गरे बैजन्ती माला। लखे शरद ज्ञजबन्द्र भई प्रमुद्ति ज्ञजबाला।। करें निछावर प्रान सिहावें सब तृन तोरें। प्रेम न द्यंग समाय उठें हियमाँहिँ हिलोरें॥ खावें पीवें युगल कर, रूपासव नयननि भरत। भूखी प्यासी प्रेमकी, श्रालिंगन चुम्बन करत॥

कोई हरि कर धारि कपोलिन परम सिहावें। कोई पुनि पुनि पकरि प्रेमतें हिये लगावें॥ कोई चर्वित पान कान्हको लेहिं चबावें। कोई हरिपद हृद्य धारि संताप मिटावें॥ भ्रं कुटि कमान कटाच्च सर, मारें काटें द्विज श्रधर। चीधें विधिकिनिके सरिस, बाँधत करतें पकरि कर॥ कोई हिर मुख कमल माधुरी नयनिन भिर भिर ।
होहिँ तम निहँ पान प्रेमते पुनि पुनि किर किर ॥
नयन रन्ध्रते मधुर मूर्ति कोई हिय लावे ।
करे मानसिक परस परम मुख मनते पावे ॥
साधक सद्गुरु पाइके, आनिन्द्त अति होत क्यों।
दरशन करि घनश्यामके, गोपी प्रमुद्ति भई त्यों॥

ःइति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमें रासेश्वर पुनर्दर्शन नामक उन्नीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

I STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

Commence of the Commence of the

#### अथ विंशतितमोऽध्यायः

( २० )

लै सब सिखयिन संग श्याम सिरता तट आये।
कुसुम कुन्द मन्दार कुमुदिनी लखि हरषाये।।
कालिन्दी निज करनि बिछाई बालु सुकोमल।
आसन हित पट प्रिया आंगको डाऱ्यो तिहि थल।।
तहँ बैठे राधारमन, ज्ञजबनितनिके बीचमहँ।
सने पदुम पद सिखनिकी, कुच कुंकुमकी कीचमहँ॥

पूछें करिकें ब्यंग श्याम ! इक बात वताओ । तीनि माँतिके पुरुष साधुको शोक मिटाओ ॥ एक प्रेमःलखि करिह प्रेम दूसर बिनु प्रेमहु । करें तीसरे नहीं उभय पत्तिन तिनि नेमहु ॥ इनमें कौन निकुष्ट हैं, को मध्यम को श्रेष्ठतम । नीति निपुण तुम धरमवित, तातें पूछें तुमहिँ हम ।

बोले सुनिकें श्याम—सुनहु सखि ! सत्य बताऊँ। नीति घरमको स्पा यथावत तुमिहेँ सुनाऊँ॥ करें स्त्रार्थ हिय घारि प्रेम ते नर व्यापारी। नहीं तहाँ सौहार्द प्रेम हैं वह व्यवहारी॥ करें प्रेम निरपेच जे, ते कृपालु पितु मातु हैं। तहां घरम कैवव रहित, घन्धु सुहृद ते तात हैं। श्रेमहीन नर चारि श्रेष्ठ कछु अपर शतन्नी। आत्मराम अरु पूर्णकाम गुरुशत्रु कृतन्नी।। हों इन सबतें पृथक प्रेष्ठ पति सुदृद्द कारुनिक। श्रेम बृद्धिके हेतु कर्यो मैंने सब नाटक।। अति दुस्तर गृह शृंखला, कूँ आई तुम तोरिकें। सम हित पति, सुत, गृह, कुटुम, तें आई सुंह मोरिकें।।

जन्म जन्म हों रहीं सुन्दरी ऋनी तिहारो।
क्रीतदास बनि गयो प्रेमतें मोकूँ तारो॥
करि छपन सर्वस्व मोहि सुख अतिशय दीयो।
तिजकें सब सुख सगे संग तुम मेरो कीयो॥
बचन श्यामके सरस सुनि, दुःख शोक सबके भगे।
निज करतें शुँगार हरि, श्रीजीकों करिबे लगे॥

परसि परस्पर प्रेम पुलक अँग श्रंगित होवें।
लिख प्यारी हरि रूप देहकी सुधि बुधि खोवें।।
तिज कर केश सम्हारि प्रियाकी बाँधी बेंनी।
भाल तिलक तिल चुकक श्रधर रँग रँगी सुनैंनी।।
श्रंजन नयननिमहँ द्यो, फूलनिके गजरा नये।
पहिराये हर कटि करनि, बीरा श्रीसुखमहँ द्ये॥

कर पद नख रँग रँगे महावर चरन सजाये।

सहँदी दिन्य लगाइ अरुन पद अरुन बनाये॥

मूषन बसन सम्हारि इतर अँग अङ्ग लगायो।

मिल हिय केशर कीच बिहँसि आदर्श दिखायो॥

नव तरङ्ग छिन छिन छठें, मन दोडनिके नहिँ भरें।

क्रपासवको पान मिलि, दरपनमहँ दोऊ करें॥

दोऊ रसमहँ पगे प्रेमकी बँधे डोरतें। करे हियेमहँ ध्यान निहारें नैंन कोरतें॥ कुकि कुकि चूमत बदन बिरह संताप मिटावें। ऊपर गिरि गिरि परत परिसकें प्रेम बढ़ावें॥ श्रासत परसत परस्पर, बहुत तरङ्गनिमहँ उभय। पीवत ज्यों ज्यों नेह रस, त्यों त्यों छूटत सकुच भय॥

श्यामा श्याम सजाइ रास मंडलमहँ लाये। जै निरखीं तहँ नारि श्याम ते रूप बनाये॥ द्वै गोपिनिके बीच बीच हरि सोहत कैसे। स्वर्ण मिणिनिके मध्य नीलमिण दमकत जैसे॥ गलबैयाँ डारं चपल, नटवर बेष बनाइकें। ताता थेई कहि हँसत, नाचत ताल मिलाइकें।

ताता थेई करें फिरें हियमहँ हरवावें।
होहि परस्पर परस फुरहरी पुनि पुनि आवें।।
हरिक हारमहँ हार सरसता अधिक बढ़ावें।
सिले चिन्द्रिका मोरमुकुटमहँ लट सिट जावें।।
चमकित चपला सम सखी, अगिनित घन सम श्याम छिनि।
अनुपम रास बिलासकी, उपमा को किर सके किन।।

ब्रज-युवितिके कंठ डारि कर नृत्यत नटवर।
किन्मुन नूपुर बजत मनक चुरियितकी मनहर॥
हिलत ब्रान किट केश लोल लोचन अति चंचल।
पीताम्बर सँग मिलत हिलत युवितिके अंचल॥
पा पटकत कुण्डल हिलत, मुख मटकत लचकत कमर।
हिलत हार मुख मुख मिलत, करत गान इत उत अमर।

कीड़ा कमलाकान्त करें कल बेनु बजावें। रमनिनि राधारमन रमन करि रहसि रिकावें।। पाइ बिहारी अंग संग बिहरें ब्रजबाला। अस्त व्यस्त पट केश भये खिसकीं गलमाला।। पाइ प्रेम प्रियको परम, अति प्रमुद्ति प्रमदा भईं। आलिङ्गनतें शिथिल अँग, मदमाती-सी बनि गईं।।

पुनि पुनि परसत श्रधर चुत्रावत रस बरसावत । सइसा । चुटकी भरत करत सी-सी हरषावत ॥ दंतच्चत करि हँसत हियेपै नखच्चत करिकें । पान प्रसादी देहिँ मुखनिमहँ रित रस भरिकें ॥ करें कामिनिनिपै कृपा, स्वेद-विन्दु पौंछें करिन । सुधा मधुर मुसकानतें, लिख मेंटत जियकी जरिन ।।

हुँ कें गोपी थिकत श्यामके श्रांक विराजें। ललना लित दुकूज पीत पट मिलि श्रित श्राजें।। सुद्दावें तिनि श्रंग पौछिँ सुख पुनि पुनि जोहें। निरिष्ट चकोरिनि चन्द्र द्रवें त्यों नटवर सोहें।। भरत न चित चितचोरको, चितवत श्रपलक श्रलीगन। गोपी सुख पंकज निरिस्त, भयो श्याम श्रिल मत्त मन।।

चले श्याम जल केलि करन बनि गायक मधुकर। करत गान सँग चलत कँपकँपी उठित सिखिनि उर।। बायु डुलावत क्यजन सुशीतल मंद सुगंधित। कृष्ण कँठमहँ डारि भुजा प्रमदा श्राति प्रसुद्ति।। करिनि सँग जल केलि ज्यों, करें करी श्राति हिय हरिष।। त्यों सिखयनि सँग स्याम पुनि,करें खेल जलमहँ प्रविशि॥ बिविध माँति जलकेलि करी हरि बाहर श्राये।
पुनि पट पहिरे प्रियनि संग बन उपबन धाये।।
भद्र, लोह, श्री, ताल, बकुल, भाएडीर, महाबन।
खदिर, कुमुद मध्रु काम्य बारहों श्रीवृन्दाबन।।
बारह बन उपबन बहुत, केलि, केतकी, रास थल।
शोषशायि बन केमद्रुम, सुललित, उत्सुक बन बिमल।।

इति श्रीमागवतचरितके पश्चमाह में महारासलीला नामक बीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

~#-36-3>

## श्रथ एकविंशतितमोऽध्यायः

[ २१ ]

धन्य धन्य व्रजधाम जहाँ पावन बन उपवन । बृन्दाबन श्रति धन्य धन्य सब सखा सखी-गन । नंद यशोदा धन्य धन्य हैं वे व्रजबासी । जिन सँग हरि नित करें शयन बन भोजन हाँसी ॥ चृन्दावन व्रजधाम नित, व्रजलीला परिहास नित । गो गोपी गोलोक नित, परिकर रास बिलास नित ॥

होवै गोपीमाव रासके दरसन पावें। श्रभिमानी नर नारि नहीं तहँ फटकन पावें।। नारद गोपी बने बने गोपी त्रिपुरारी। श्ररजुन नर तहँ बने श्रजुनी गोपी प्यारी।। रास रहस घनश्यामतें, श्ररजुनने पूछ्यो जबहिँ। रस सरमहँ मञ्जन कर्यो, पुरुषवेष बदल्यो तबहिँ।।

सरतें निकसें अंगश्रंग महँ यौवन छायो।
तनुको सुन्दर वर्ण भयो मनु कनक तपायो।।
विछुत्रा नूपुर पैर चुरी कर मनमन बाजें।
बनी रँगीली सखी कोटि रित युति लिख लाजें।।
त्रिपुरसुन्द्रीने कृपा, करी कामिनी तनु भयो।
जातें श्रीरासेश्वरी, राधाजी द्रशन दयो।।
४२

हिर सँग रास बिलास कर्यो पुनि रससर न्हाये। तुरत अर्जुनी रूप तन्यो प्रभु ढिँग पुनि आये।। यों हिर कीन्हीं कृपा पार्थकूँ रास दिखायो। नारद हू बनि सखी मनोबांछित फल पायो।। समुिक सकें निहँ नीच नर, रास रहस अति गृढ़ हैं। हिरिलीला प्राकृत कहत, ते नर पापी मृढ़ हैं।।

सुनी रासकी कथा परीचित शंका कीन्हीं।
गुरुवर! हरि करि रास नरिन का शिचा दीन्हीं।।
परनारी संस्पर्श पाप सब शास्त्र बतावें।
थापन करिबे धर्म अविन पे अच्युत आवें।।
च्यों अधर्म कारज कर्यो, रच्चक हुँकें धर्मके।
परनारिनितें रित करी, साची हुँकें कर्मके।।

हँसि बोले शुकदेव—कृष्णकूँ पाप न परसे।
रिव रस सबतें लेहि शुद्ध करि सब थल बरसे।।
नालो गंगा मिलत नाम गुन अपनो खोवै।
चाहें जो कछु परे अग्निमहँ स्वाहा होवै।।
सव कछु समरथ करि सकें, विधि निषेध तिनिकूँ नहीं।
अनिल अशुचि नित प्रति भखत, खाय मिलन होवे कहीं।।

समरथको प्रतिकृत आचरन करिहें प्रानी।
पाबें दुख इहतोक होहि परलोकहु हानी॥
कियो शम्भु विषपान हलाहल हमहूँ करिहें।
सोचि करं अनुकरन मौतिके विनु ते मिरहें॥
बेद शास्त्र गुरु वाक्यकूँ, धर्म समुिक कें करिहें।
सुखी होहिं विपरीत करि, दुख पावें नरकिन परिहें॥

है सब दुखको मूल अहंता ममता जगमहा।
में मेरीमहाँ फर्स्यो जीव भटके भव-मगमहाँ।।
बुद्धि न होवे लिप्त अहंता जाकूँ नाहीं।
चाहें सो वह करे बाँधे निहाँ बन्धन माहीं।।
अर्थ अनर्थ न बिङ्ककूँ, करे अशुभ वा शुभ करमा।
अहंकारतें होत है, यह अधर्म यह है धरम।।

करिकें शुभ श्रक श्रशुभ कर्म फल भोगहिँ मानी। श्रिनेल गंग रिंब सिरस रहें निरमल नित ज्ञानी॥ ज्ञानी हू जग रहें कमल-दल जलमहँ जैसे। तब हरि सर्ब-समर्थ बँधे बन्धनमहँ कैसे॥ सबके साची सर्वगत, श्रिखल जगपित श्रज श्रमल। तिनकूँ पर श्रक श्रपर का, घटघट बासी विभु विमल॥

जग है दुख की खानि दुखी सब जगके प्रानी।
पावें दुख श्रा मृत्यु जरा झानी श्रज्ञानी।।
श्रज्ञानी जग सत्य समुिक बन्धन बँधि जावें।
श्रानी समुक्तें सत्य कृष्णालीला-सुख पावें।।
श्रज श्रच्युत हू श्रविनेष, मानुष तनुतें श्रवतरें।
करन श्रनुप्रह सबनिष, श्याम सरस लीला करें।।

जीव जगत श्ररु ब्रह्म बात कञ्जु लगित श्रलौंनी।
तातें क्रीड़ा करिं कृष्ण श्रित सरस सलौंनी।।
गोपी श्ररु श्रीकृष्ण मिलन सुनि हिय सरसावे।
सुनिकें प्रेम प्रसंग देह पुलिकत है जावे॥
जो सांभरकी क्रीलमें, कैसे हू परि जाइगो।
तो फिर श्रपनो रूप तजि, तुरत नौंन बनि जाइगो।।

चिदानन्द घनश्याम देह प्राक्ठत नहिं तिनकी।
गोपी शक्ति अनंत दिन्य चिन्मय हैं उनकी।।
शक्तिमानतैं शक्ति विलग होवे नहिं ऐसे।
ज्यों श्रीशिवतैं शिवा विष्णुतैं कमला जैसे।।
अपनेतैं अपनो मिलै, कितनो सरस प्रसंग है।
मनमोहनतैं मन मिल्यो, पुनि नहिँ दूसर अंग है।।

उंच नीच निज श्रङ्ग हाथ सबहीकूँ परसे।
पावे प्रियको परस हृद्य तन मन श्रति सरसे।।
विषयनिमहँ फाँस जीव दुखी तिनितै हैं जावें।
दिब्य देहतैं होहि दिव्य सुख सब नहिं पावें।।
जब तक प्राकृत भावना, तब तक होवे रास नहिं।
दिव्य देह होवे जबहिं, गोपी बनि नाचे तबहिं॥

दिन्य देहतैं रास रच्यो गोपी प्रभुके सँग।
पति शैयापे परे रहे प्राकृत तिनके श्रँग।।
तातें निंदा नहीं करी काहूने उनकी।
समुिक सके को दिन्य रहसमय लीला तिनकी।।
हरिके रास बिलास महँ, दोषारोपन जे करैं।
कहें जाहि न्यभिचार जे, ते पापी नरकिन परें।।

यों वृन्दाबनमाँहिँ रास श्रति रसमय कीयो। धिर नर बपु श्रित सुघर परम सुख गोपिनि दीयो।। रसकी सिरता सुखद श्यामने सतत बहाई। लीला जो गोलोक होहि सो श्रविन दिखाई।। किर किर कीड़ा कामकी, करीं कृतारथ कामिनीं। होहिं सुमिर सब सुखी नर, लीला श्रित मनभाविनीं।।

निज निज घर पुनि प्रात होत आई ब्रज-नारीं।
यों नित कीड़ा करें कृष्ण प्यारी सुखकारीं॥
जो नर श्रद्धा सहित रास लीलाकूँ गानें।
पढ़ें सुनें सुख लहें अन्तमहँ प्रभुपद पानें॥
बार बार जे प्रेमतें, गद्य पद्य महँ गायँगे।
तिनके हियके रोग सब, काम क्रोध निस जायँगे॥

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में रासपंचाध्यायी नामक इक्कीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

[ मासिक पारायण इक्कीसर्वे दिन का विश्राम ]



## अय द्वाविंशतितमोऽध्यायः

## [ २२ ]

श्रव श्रागेकी कथा श्रम्बिकाबनकी मुनिवर।

सुनो कर्यो जो खेल तहाँ नँदनन्दन नटवर॥

एक समयकी बात श्रम्बिका शिव पूजन हित।

गये गोप ले सकट करी पूजा तहाँ विधिवत॥

तट सरस्वतीके बसें, करि केवल जलपान सब।

श्रायो श्रजगर दैवबश, सोये मुखतें नन्द जव॥

श्रिह पग पकर्यो नंद उठे चिल्लाये—श्राश्रो। शरणागत प्रतिपाल कृष्ण मम विपति भिटाश्रो॥ सुनि सब श्राये गोप सर्पकूँ वहु बिधि मारें। परि नहिं छोड़े पैर कृष्णकूँ नन्द पुकारें॥ नँदनन्दन श्राये तुरत, श्रिह सिरपै पग धरि द्यो। पाइ परस पग सपै तनु, तिज बिद्याधर ह्वै गयो॥

प्रभु पूछें—तुम कौन योनि च्यौं श्रजगर पाई।
सिन बोल्यो श्रहि-कहूँ कथा निज सुनहु कन्हाई।।
हों बिद्याधर प्रथम सुदर्शन सुन्दर सबतें।
सुन्दरता बिल्यात भई मद बाढ़्यो तबतें।।
लिख कुरूप सुनि हँसि पर्यो, मदबरा मूल्यो धर्मकूँ।
सुख दुख दूसर देहिँ नहिँ, सब भोगे कृत कर्मकूँ॥

लिख श्रशिष्टता सुनिनि शाप दीयो होश्रो श्रहि ।
सुनत भयो मद चूर ऋषिनिके पर्यो चरन गिह ।।
हो प्रसन्न सुनि कही—नन्दनन्दन उद्धारें ।
श्रव कृतार्थ हों भयो नेहतें नाथ निहारें ॥
किर बिनती श्रायसु लई, गयो सुदर्शन लोक निज ।
अजमहँ श्राये गोप सब, कथा श्रन्य श्रव सुनहु द्विज ॥

एक दिवस बल सहित श्यामसिखयिन सँग बनमहँ।
बिहरत इत उत नेह नीर उमड़त अति मनमहँ॥
मधुर राग स्वर ताल लित लययुत हिर गावें।
बिश्व बिमोहन गान गाइ गोपिनि हरषावें॥
मन्त्र मुग्ध सम सब सर्खी, भई न सुधि तन पट कहाँ।
तबई अनुचर धनदको, शङ्कचूड़ आयौ तहाँ।

कामी हियमहँ काम बान नारिनि लखि लाग्यो। लई सुन्दरी पकरि दुष्ट उत्तर दिशि भाग्यो॥ गोपी करित बिलाप भगे बल हरि पीछे जब। छोड़ि भग्यो हरि कर्यो शीश घड़तें न्यारो तब॥ सिरचूड़ामणि लाइकें, बलदाऊकूँ दै दई। शंखचूड़ उद्धारकी, कथा समापत हैं गई॥

शौनक पूछें—सूत ! कहो कैसें गोपी-गन ।
बिनु हरि दरशन रहें जाइँ जब गोचारन बन ॥
सूत कहें—ले धेनु बेनुधर बन जब जावें।
तब सब गोपी गीत कृष्णके हिलि मिलि गावें॥
युगल गीत गावें सुनें, हरि लीला चिन्तन करें।
तनु पुलकित मन मोद्युत, नेह नीर नयननि मरें॥

#### प्रथम गीत

गिरधर मुरली मधुर बजावें।

कर कपोल धरि राग अलापत, बाँकी अकुटि नचावें।।१।।

मुख फूँकत मुरली को पुनि पुनि, छेदनि अँगुरि फिरावें।

मुनत मधुर स्वर सुर ललनागन, सुमन सरिन विधि जावें।।२।।

खिसकित नीवी सुमन करत कच, खुलि इत उत फहरावें।

लब्जा बश बिसमित-सी ह्वैकें. तनु सुधि बुधि विसरावें।।३।।

कोकिलकंठी सुमिरि सुमिरि हरि, नयनिन नीर बहावें।

धन्य धन्य व्रजकी वे बनिता, नित गोबिँद गुन गावें।।४।।

### द्वितीय गीत

मोहन मुरली मधु वरसावति ।

मत्त करित महिलानिके मनकूँ, कुलकी कानि नसावित ।।१॥

श्रवर सचर श्रक संचर श्रवर किर, विधिकी रेख मिटावित ।

सुनि ब्रजबिनता यमुना सिरता, गित मित सब बिसरावित ।।२॥

दशन दाबि तृन हरिन बधूटी, सुनि धुनि दौरी श्रावित ।

धेनु छोरि तृन बेनु श्रवन किर, श्रवनि शांकि उठावित ।।३॥

चित्र लिखित सब इकटक ठाढ़ों, पलकिन नािहं हिलावित ।

लाज काज घरके छुड़वावित, हिठ बन बेंनु बुलावित ।।।।।

## वृतीय गीत

श्राली हम अवला हतभागिनि। बोलि न सकें श्यामतें मुँहभरि, करि न सकें पालागिन।।१॥ जब हरिरूप निहारित इकटक, श्रॅंखियाँ जल भरि बैरिनि। विघन करत निरखन नहिं देवैं, माँपैं श्राँसू नैंनिन।।२॥ इत उत निरिष्ठ परिस पग डरपें, सासु जिठानी ननदिन । दीखें बूढ़े, बड़े, दूरितें, हिंठ हम ढाँकें बदनिन ॥३॥ हम समान यसुना हू अबला, चूमन चाहे चरननि । किन्तु न चूमि सके बिन निश्चल, रोकित तुरत तरङ्गिन ॥४॥

# चतुर्थ गीत

जो हम व्रजकी रज बनि जातीं।
तो निशंक है ब्राली हरिके ब्रंगनिमहें लिपटातीं।।१।।
प्रिय पद परिस पुलिक सँग धावति, तनिक न लोक लजातीं।
ब्रालक पलक ब्रक्त मलक कपोलिन की द्यु ति ब्रधिक बढ़ातीं।।२।।
जो घन बरसत पंक होहि, पग प्यारे के सिंट जातीं।
लोक बेद कुल-कानि न मानति, द्वारेपै जिम जातीं।।३।।
देखत देखत सबके निर्भय, श्याम परस सुख पातीं।
घूँघट पटकी ब्रोट न निरखित, नैननमें भिर जातीं।।४।।

#### पंचम गीत

यशुमित ! मुरली हिर कहँ पाई।
कौनें कान छेदिकें जाकूँ. नककनछिदी बनाई॥१॥
कौनें मिल मिल चिकनी कीन्डीं, कौनें सौति पढ़ाई।
कौनें दई श्यामके करमहँ, मोहनकूँ च्यों माई॥२॥
जादू टोना जिह कहँ सीखी, कौनें कला सिखाई।
जाके मुखपै मुखकूँ घरिकें, गावत गीत कन्हाई॥३॥
बाजे तजे मुकज बीणा बर, लकरी च्यों अपनाई।
मैया! तेरे मुतकी मुरली, अज-बनितनि दुखदाई॥४॥

### षष्ठम गीत

बनतें आवत श्रीगिरधारी।
सबहिं श्रवन दें सुनहु सहेली, बजी बाँसुरी प्यारी।।१॥
धेनु खुरनिकी धूरि उड़ित नम, कोलाहल अति भारी।
गावत गीत ग्वाल सब मिलिकें, नाचत बीच बिहारी।।२॥
मिलिनसुखी हम निशि सम नारी, बिनु हिर सदा दुखारी।
कृष्णचन्द्र ब्रज-चन्द्र खिलें नम, तब हम चन्द्र उजारी।।३॥
मिटै ताप संताप तबहिँ जब, दृष्टि परें बनवारी।
चलो चलें चित चोर बिलोकें, ठाढ़े कृष्ण सुरारी।।४॥

#### सप्तम गीत

श्रव तो सखि संताप विसारो।

मंद मंद मुस्कात मदन सम, सम्मुख श्याम निहारो॥श॥
श्रवन नयन मदमाते मनहर, मोर मुकुट सिर प्यारो।
कोमल लोल कपोलिन ऊपर, कुंडल करत उजारो॥श॥
शशि सम शीतल सुखद श्याम मुख जीवन प्रान हमारो।
रस वरसावत सैंन चलाबत गावत नंददुलारो॥३॥
खोलो नयन विकलता त्यागो, मनमहँ धीरज धारो।
श्राह गये बनतें श्रव तो हरि, तन मन तिनिपै वारो॥श॥

उल्लाला—व्रज बनिता बिरिह्नि बनी, मन मनमोहन महँ फँस्यो। सब मिलि हरि सुमिरन करति, नेह बान हियमहँ घस्यो॥

सोरठा—निशि दिन लीला गान, यह ऋहार तिनिको सत्तत । करे रूप रस पान, हरि चिन्तन महँ नित निरत । हरिलीला आहार पान करि काल वितावें। सब कछु कारज करें किन्तु नहिँ कृष्ण भुलावें॥ पालें यम श्रक नियम बैठि आसन सब साधें। करिके प्राणायाम धारणा धरि श्राराधें॥ करि प्रभु प्रत्याहार पुनि, ध्यान समाधि लगाइकें। सहुपयोग पल पल करहिँ, हरिलीला नित गाइकें॥

एक दिवसकी बात श्रिरिष्टासुर व्रज श्रायौ।

ह्रिप छिपायौ दैत्य बैलको बेष बनायौ।

खुरतै' खोदत मही रम्हावै सींग चलावै।

बार-बार मल-मूत्र करे खल खेल दिखावै।।

गिरत गर्भ गैयानिके, बृषम शब्द भीषन करत।

सकल गोप गोपी डरत, खल हरिकूँ खोजत फिरत।

श्रावत लंख्यो श्ररिष्ट दुष्ट श्रीहरि ललकार्यो ।
भयो कुपित श्रति श्रसुर श्यामने थप्पड़ मार्यो ॥
सींग डलारे पकरि भयो निरवल डकरायौ ।
मुखतै' डिगलै रक्त बृषम प्रभु मारि गिरायौ ॥
श्रसुर मारि ब्रजमहँ गये, साधु साधु सर्वई कहें।
कुष्ण बाहु पालित सकल, ब्रजवासी निर्भय रहें॥

इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमें अजगर शंखचूड़ अरिष्टोद्धार नामक बाईसवाँ अध्याय समाप्त ।

## अथ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः

## [ २३ ]

श्रव मथुराकी बात कंसकी सुनहु महासुनि।
भोजराज श्रति दुखित भयो बृषभासुर बध सुनि।।
मंत्र हेतु सब सचिव सभामें कंस बुलाये।
तबई कीर्तन करत देवऋषि नारद श्राये।
नारदंजीने पोल सब, दई खोलि बसुदेवकी।
रोहिनि सुत बलदेव हैं, जने कृष्ण सुत देवकी।

सुनि श्रित कोष्यो कंस तीक्ष्ण करबाल निकारी।
काद्व सिर बसुदेव छलोको बात बिचारी।।
नारद रोक्यो तऊ केदि पतिनी सँग कीये।
शल, तोशल, चाणूर टेरि सब मंत्री लीये।।
कहें कंस—सब सभासद, सुनहु श्राज नारद कहत।
मम रिपु बृन्दाबन बसत, राम कृष्ण बसुदेव-सुत।।

धनुरयाग इक करी भूतपितकूँ आराधी। जैसे मम रिपु मरें काज मिलि जुलि सब साधी।। द्वन्द युद्ध नर करिहें बिकट दंगल करवाओ। करी निमंत्रित सबनि राम श्रक श्याम बुलाओ।। दोऊ भैया श्रति बली, बल तिनिके तनमहँ श्रमित। गाय चरावें पय पियें, माखन मिश्री खायँ नित।। दंगल सुनिके रामकृष्ण गोपनि सँग आवें। तिनि जे मारे मल्ल पारितोषिक ते पावें॥ पुनि हस्तिपतें कहै—पुरानो तू मम साथी। मत्त कुबलयापीड़ द्वारपे रिखयो हाथी॥ आवें दोऊ बन्धु जब, तब हाथी दौड़ाइकें। दीजो दोडनिकूँ कुचिल, श्रंकुश मारि रिस्याइकें॥

यों सबकूँ समुमाइ कंस श्रक्रूर बुलाये। करिकें बहु सम्मान प्रेमतें पास बिठाये॥ कहैं—मित्र ! तुम सदा रहे हमरे हितकारी। श्रति हो सज्जन नहीं प्रशंसा कहूँ तुम्हारी॥ श्राज काज गुरुतर परम, वृन्दावनमहूँ जाइकें। राम कृष्ण बसुदेव-सुत, लावो तिनहिँ लिवाइकें॥

भयो देवकी व्याह भई तब नभतें बानी। जाको अष्टम पुत्र हनें तोकूँ अज्ञानी।। निरिष्ठ देवकी बध करिबे छ्यत मोकूँ जब। हाथ पकरिकें रोकि कही बसुदेव बात तब।। सौंपि देहुँ बध मत करो, तनय देवकीके सबिहं। किन्तु सात दे छल कर्रयो, कहि नारद गमने अबिहं।।

राम कृष्ण मरवाइ फोर बसुदेविह मारूँ। उप्रसेंनकूँ मारि राज्यतें श्रारीन निकारूँ।। सुनि बोले श्रकूर—नृपति! खाश्रो मत तुम भय। होनी हुँके रहें यही वेदनिको निश्चय॥ पुरुषारथ कर्तव्य है, फल प्रारव्ध श्रधीन हैं। सिद्धि श्रसिद्ध समान जे, लखें नहीं ते दीन हैं॥ मिड़िक कहे पुनि कंस—मोहि उपदेश न दीजे।
कहूँ करन जो काज ताहि सत्वर श्रव कीजे।।
सुनि बोले श्रक्रूर—धर्मकी बात बताई।
होनी श्रित बलवान श्रापुके मन नहिँ भाई।।
श्रायसु सिर धरि भूपवर, काल्हि नंद-व्रज जाउँगो।
रथ चढ़ाइ गोपनि सहित, रामकृष्णकूँ लाउँगो।।

सुनि प्रसन्न हुँ कंस गयो भीतर महलनिके।
इत केशी बनि अश्व गयो ढिँग व्रजबासिनिके।।
असुर समुिक सब लोग डरें भागें इत उतकूँ।
हिनहिनात खल फिरत निहारत नंदनँदनकूँ।।
दुष्टदलन लिख दैत्यकूँ, सिंहनाद भीषन कर्यो।
सम्मुख खल मुख फारिकें, मापट्यो निहं मनमहँ हर्यो।।

पिछले पकरे पैर दैत्यकूँ श्याम घुमायौ। सौ धनु फेंक्यों दूरि गिऱ्यो सुरिपु घबरायौ॥ पुनि डिंठ काटन हेतु फारि सुख हरि ढिँग आयौ। मुँहमहँ डाऱ्यो हाथ दैत्य हय मारि गिरायौ॥ अजनासी प्रसुदित भये, बरसावें सुरगन सुमन। बृन्दाबनमहँ देवऋषि, पहुँचे गावत कृष्ण गुन॥

करि इस्तुति बहु भाँति कहें—प्रभु ! नरबपु धार्यो । सुरिपु मार अमित अवहिं खल केशी मार्यो ॥ परसों मथुरा जाइ केश गहि कंस पछारें। नरकासुर, सुर, पवन, शङ्क असुरिन पुनि मारें॥ ज्याह करं सोलहसहस, सुखमय लाला करिङ्गे। कल्पबृत्तकूँ स्वर्गतें, प्रिया हेतु हरि हरिङ्गे॥ धर्मराजके राजसूयकूँ पूर्ण करावें। बूत्रासुत शिशुपाल दुष्टकूँ मारि गिरावें॥ पार्थ सारथी बनें श्रस्त लेंगे निहं करमहँ। काल रूपतें करें प्रलय क्रुरुचेत्र समरमहँ॥ सर्वेश्वर सबके सुदृद, परमानंद स्वरूप प्रभु। यदुकुल-भूषन भुवनपति, विश्वम्मर विश्वेश विसु॥

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में कंसचिंता केशीउद्धार नामक तेईसवाँ ऋध्याय समाप्त ।



#### अथ चतुर्वि शतितमोऽध्यायः

#### [ 28 ]

करिकें नारद बिनय बिहँसि बैकुएठ सिधाये। इत गैयनि लै ग्वाल संग बन गिरिधर आये॥ भेड़-चोरको खेल भयो व्योमासुर आयो। ग्वाल बालको बेष आसुरने सुघर बनायो॥ कक्कू भेड़ बालक बने, चले ग्वाल कक्कु चोर बनि। चोरनिमहँ मिलि व्योमहू, गुहा छिपावे खल सबनि॥

ढापि गुहा मुख देहि शिलातें सुर संतापी।

भक्तबञ्जल भगवान् जानि सब पकर्यो पापी॥

बृक सम द्यो द्बोचि सिंह सम गर्जन कीन्हीं।

विलके पशु—सम मारि मुक्ति सुरिपुकूँ दीन्हीं॥

ग्वाल निकारे गुहातें, ब्योमासुरकूँ मारिकें।

श्राये त्रज मिलि सखनि सँग, बनतें गाय चराइकें॥

इत यादव श्रक्रूर कंस श्रायमु सिर धरिकें। श्रपर दिवस ब्रज चले हरिष हिर सुमिरन करिकें।। मगमह सोचत जात श्राज हों हिर ढिँग जाऊँ। किर हिर-दर्शन मनुज देहको श्रुभ फल पाऊँ॥ पहँ पगनिमहँ प्रभु कपटि, मोकूँ हिये लगाइँगे। जनम-जनमके सकल श्रघ; श्याम परिस किट जाइँगे॥ जिन चरनिक सतत योगिजन हियमह ध्यावें।
जिनक कमला सदा हियेतें हरिष लगावें।।
कमल सरिस जे चरन अजादिक द्वारा बन्दित।
जाके आश्रय पाइ होहिं प्रानी अति प्रमुदित।।
तिनि चरनिमहँ जाइकें, दण्ड सरिस हों परुक्तो।
यों जगजीवन सफल अव; नंदगाँवमहँ करुक्तो।

सहसा रथतें उतिर श्रश्रुजल पाद्य चढ़ाऊँ।
हिय लगाइ हरि लेहिं लिपिट चरनिमहँ जाऊँ।।
जानि शत्रु को दूत श्रनाद्र करिं न गिरिधर।
जानत सबके भाव सबगत हरि विश्वन्भर।।
मधुर मधुर मुसकाय मम, रामकृष्ण कर गहिङ्गे।
कोकिल कूजित कंठतें, काका काका कहिङ्गे।।

हरि हित सरबसु तजहिं मक्तबर तेई त्यागी।
अपनावें श्रिखिलेश जाइ सो जग बड़मागी।।
घरके भीतर पकरि तात किह हरि ले जावें।
करि सब बिधि सत्कार प्रेमतें पास बिठावें।।
जाति कुशल पूछ्रहिं जबहिं, तब किछु नाहिं छिपाउँगो।
दुष्ट कंस व्यवहार सब, सर्वेश्वरहिँ बताउँगो।।

यों बहुबिधि अकूर मनोरथ करत जात मग।
तिरखे उभरे अवित माँहिं श्रीनँदनन्दन पग॥
वज्र, कमल, यव आदि दिन्य चिह्नतितें चिह्नित।
समुमी जीवनमूरि भये अतिशय आनिन्दत॥
निरखत प्रभु पदरज मुदित, तुरत कूदि रथतें परे।
तनु पुलकित गद्गद हृद्य, नयन नेह जलतें भरे॥
४३

पायो श्रीश्रकरूर जगतमहँ नरजीवन फल । करि करि हरिकी यादि नेहमहँ श्रातशय विद्वल ॥ पल-पल छिन छिन समय सुमिरि श्रीश्याम वितायो । जग जीवनको लाम संतजन जिही बतायो ॥ चरन-चिह्न प्रमुके परिस, मदमातेसे ह्वै गये। कछु सचेत ह्वै हाँकि रथ, नन्दगाँवकूँ चिल द्ये॥

गोशालामहँ पहुँचि राम अरु श्याम निहारे। नील पीत पट पहिन खड़े गोरे अरु कारे॥ कानिन कुंडल कलित लित बनमाला मनहर। दोऊ अतिई सुघर सुखद शोभित अति सुन्दर॥ गाय दुहावन हित खरे, जनु सिँगार द्वै तनु धरे। करि दर्शन अक्रूरजी, दंड सरिस महिपै परे॥

माघव माघव लखे दौरि सत्वर ढिँग आये।
इरि बलपूर्वक पकरि प्रमतें हिये लगाये।।
पुनि भेंटे बलराम काम तिज घरपे लाये।
करि विधिवत् सत्कार स्वादु भोजन करवाये।।
नन्दराय भेंटे ललिक, पुनि पूछी सबकी कुशल।
शाये नन्द ब्याल करन, बात करें घनश्याम बल।।

श्रीहरि पूछें—तात, कहो ब्रज कैसे आये। समाचार श्रक्रूर श्रादितें सबहिं सुनाये।। श्रुष्ट्याचन्द्र मम काल दुष्ट यह सब कल्लु जानें। कंस क्रूरता करें यादविन बैरी मानें।। नारदतें तब जन्मकी, सुनत क्रोधमहँ भरि गयो। भैया भाभीकी तबहिं, हत्या हित उद्यत भयो।। नारद रोक्यो युक्ति यज्ञकी ताहि बताई।
भेज्यो लैवे मोइ दुष्टकी मित बौराई।।
कपट-यज्ञ करि चहे मारिबो तुमकूँ स्वामी।
बोले हरि—श्रब मरे ममा रोवें सब मोमी।।
पुनि बोले नदरायतें, बाबा ! मथुरा जायँगे।
चरख चढ़ें दङ्गल लखें, गुज्ञगप्पा हू खायँगे।।

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाहमें व्योमोद्धार श्रक्रूरागमन नामक चौबीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ पश्चविंशतितमोऽध्यायः

#### [ २५ ]

: 3

सुनि गोपनि सँग नन्द गमन की करत तयारी।
इत रासेश्वर गये कुंज जह राधा प्यारी।।
कीयो बहु बिधि प्यार हरष राधा नहि मनमह।
सुमिरि सुमिरि प्रिय बिरह दाह होवै सब तनमह।।
समुमावें बहु बिधि सद्य, है हिर हृद्य लगाइकें।
अश्रु पौंछि निज कर्रानतें, पुनि पुनि धीर बँधाइकें।

बिलखित राधा कहित—प्रानपित ! यदि तुमजाश्रो ।
तो निहं जीवत मोइ फेरि बरसाने पाश्रो ॥
निशा चन्द्र बिनु नदी नीर बिनु सोह न जैसे ।
देह प्रान बिनु मृतक बनै तुम बिनु हों तैसे ॥
मछली जल बिनु निहं जिये, पिये चातकी स्वाति जल ।
त्यों तुमरे बिनु प्रानपित, होहि हृद्य श्रितई बिकल ॥

हरि समुमाई प्रिया कुछतें आये घरमहँ। जावें मथुरा श्याम बात फेली सब जजमहँ॥ गोपी सुनि सब दुखित मई हिय अति अकुलायो। किर किर हरिकी यादि सबनिको मुख मुरमायो॥ विधिकूँ कोसें कुपित हैं, नन्द्भवन ढिँग आइकें। मिलि बिलाप सबई करें, नयनिन नीर बहाइकें।

कहें—विधाता परम अज्ञ तू बालक सम है।
सुन्दर श्याम सरूप दिखायो हमें प्रथम है।।
भई तृप्ति निहंं तऊ छीनिबे अब तू आयौ।
काम क्रूर अति करै नाम अक्रूर धरायौ॥
भये गोप बैरी सकल, जावें हम किहिके निकट।
परम क्रूर अक्रूर है, नन्दनँदन निद्य निपट॥

रथपे बैठत श्याम निरिष्ठ हमकूँ मुख मोरें। लावें छकरा गोप बैल तिनिमें ते जोरें।। जाहिं कहाँ का करें निवारें हरिकूँ कैसें। करें लाज तिज वही रहें माधव व्रज जैसें। रथ-पथमहाँ लोटो सकल, सत्याप्रह सब मिलि करों। जान न पावें नँदनँदन, लोक लाज चूल्हे परो।।

कैसे अबला नारि निवारे हरिकूँ बलतें।
नहिं दीखेंगे श्याम हाय! अब ब्रजमहँ कलतें।।
अब न मंद् मुसकानयुक्त मुख मनमोहनको।
दीखेगो नहिं मिटै ताप संतापित तनको।।
निशा बिताई श्याम सँग, निशृत निकुक्षनिमहँ सरस।
मिलें न रास बिलासमहँ, अब आलिङ्गन हरि द्रश।।

खड़गन तेज मलीन निरिष्ठ पुनि भये उदित रिष ।

ब्रज बनितिनको बिरह दुसह अति बरनें को किब ॥

राम श्याम रथ चढ़े यशोदा रोवित आई ।

रथके चारिहुँ ओर फिरै शिशु बिनु जिमि गाई ॥

कुररी सम रोवित सकल, राम ! श्याम ! सब मिलि कहति ।

ढकरावित हा-हा करित, अश्रुधार सबके बहित ॥

इत नन्दादिक गोप सकल मिलि द्वारे आये।
पाग दुपट्टा पहिन स्वयं सिज बैल सजाये।।
हाँक्यो रथ अक्रूर घंटिका चहुँदिशि बार्जे।
रथ के पीछे दुखित गोपिका रोवित भार्जे।।
मूर्छित है गोपीं गिरीं, रथ अति आगे बढ़ि गयो।
दीखी ध्वज रज फेरि सब, आँखिनितें आंमल भयो।।

भई निराशा लौटि सखी निज निज घर आई'।
इत रथ आगे बढ्यो दई रिबसुता दिखाई'।।
रिब सिर ऊपर निरिब न्हाइवे रथ ठहरायो।
राम श्याम पय पान कर्यो अक्रूर जतायो।।
बैठो रथ्रपे आइ तुम, न्हाइ कर्ह्न सन्ध्या अबिहं।
यों किह जल बुड़की दई, लख्यो दृश्य जलमह तंबिहं।।

श्रीश्रनन्त फण सहस मुकुट मिण्मिय सिर सोहें। गोदीमह घनश्याम बिराजें जन मन मोहें॥ कर,कपोल,किट,कुटिल केश सब श्राँग श्रित मनहर। कंकण, कुंडल कलित करधनीं श्राभूषणधर॥ लिख श्रद्भुत इस्तुति करी, द्रशनतें प्रमुदित परम। बोले—हरि! श्रपवर्गपति, काम श्रर्थ तुमहीं धरम॥

# अकरू-स्तुति

जय राम हरे जय कृष्ण हरे। तुमने ही जड़ चैतन्य करे।।

माया तुमरी है अति अपार, पार्वे कैसे ये जीव पार।

हैं नित्य निरक्षन निराधार, तब युगल चरनमह नमस्कार।।

अध नाम जपततें सकल जरे॥१॥ जय राम हरे०

सब रूपिततें तुमकूँ ध्यावें, सब नामिततें तुमकूँ गावें। सबके चरनिमें सिर नावें, ते अवसि धाम तुमरो पावें।। अगिनत पामर खल जीव तरे।।२॥ जय राम हरे० हैं शक्ति शाक्त भक्तिके हित, वैष्णव ध्यावें श्रीविष्णु अमित। गनपित रिव शिव हैं आपुअजित,सिरतव चरनिमें नाथ निमत।। अवतार जगतहित अमित धरे।।३॥ जय राम हरे०

जड़ जीव भ्रमें तममें फँसिकें, बन्धन स्वीकारें हँसि हँसिकें।
पक्रयो हौं मायाने कसिकें, बिगर्यो विषयनिके विच बसिकें।।
दै दरशन सब श्रघ देव हरे।।।। जय राम हरे०

जय जय यदुनन्दन हृषीकेश, जय जय करुनानिधि प्रभु व्रजेश । जय जय गोपीश्वर राधिकेश, जय वासुदेव प्रद्युम्न शेष ।। हम सेवक प्रभुके पगनि परे ॥४॥ जय राम हरे०

छ्रप्य-यों जमुनाजल माँहिँ करी श्रक्रूर विनय हरि।
प्रभु श्रन्तरहित भये छिपै नट ज्यों श्रमिनय करि।।
जब नहिं निरखे श्याम उछरि जल ऊपर श्राये।
चहुँदिशि है के चिकत लखें कित कृष्ण बिलाये।।
शोष करम करि पट बदलि, यमुनातट ठाढ़े भये।
पट निचोरि जलपात्र भरि, सूधे रथपै चिल द्ये।।

दरशनते अति चिकत तुरत रथके हिँग आये।
पुनि मथुराकी ओर बैठि रथ अश्व चलाये।
पहिलेतें ही गोप बागमह डेरा डारे।
करत प्रतीचा राम श्याम लिख भये सुखारे।।
हरि हँसि बोले—चचाजी! रथले मथुरा जाउ तुम।
कबहूँ चाची हाथके, माल उड़ावें आइ हम।।

समुिक गये श्रक्रूर श्याम श्रवहीं निहें जावें।
मारि कंसक्रूँ बन्धु सिहत मेरे घर श्रावें।।
रथले पहुँचे कंस निकट सब वृत्त सुनायो।
राम श्याम श्रागमन सुनत खल श्रित हरषायो।।
घर पहुँचे श्रक्रूर इत, उत हरि श्रित उत्सुक भये।
ग्वाल बाल बल सिहत लें, मथुरा निरखन चिल दये॥

देखी मथुरापुरी सजी नव बघू सरिस श्रित । घर घर बन्दनवार पताका ध्वज शुभ सोहति ॥ परम रम्य उद्यान मनोहर घर पथ मन्दिर । परिखा चहुँदिशि खुदी सुघर गोपुर श्रित सुन्दर ॥ बिद्रुम, मोती, नील, मिण, बेदिनिमहँ जगमग करत । शुक पिक पारावत मधुर, करि कलरव इत उत फिरत ॥

शुभागमन वसुदेव सुतिनको सुनि सब नारीं।
तनकी सुधि बुधि भूलि चलीं जनु चन्द्र डजारीं।।
असन बसन परिधान न्हान अंजन तिज भागीं।
चितवित लीला सिहत श्याम शोभा अनुरागीं।।
अटा अटारिनिपै चढ़ीं, रूपसुधा नयनि भरिहं।
मूँदि नयन हियभावतैं, पुनि पुनि आलिङ्गन करिहं॥

इति श्रीभागवतचरितके पश्चमाहमें मथुरागमन नामक पचीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

## अथ षड्विंशतितमोऽध्यायः

[ २६ ]

मथुरामहँ हरि रूप सुधाको स्रोत वहायो।
तबई लैकें धुवे वसन धोवी तहँ आयो॥
रँगे रँगाये धुवे सुघर पट लखि बोले हरि।
देहु चौधरी नील पीतपट हमहिं कृपाकरि॥
रङ्गकार उद्धत रजक, बोल्यो आँखिनि लाल करि।
च्यौं छोरा बौरे भये, अबहिं लेइगें चर पकरि॥

बनचारी तुम ग्वाल कबहुँ देखे ग्रस ग्रम्बर।
जाड चरात्रो गाय लपेटो कारो कम्बर॥
सुनि घोबीकी बात श्याम तिक मुक्का माद्यो।
धड़तें सिर करि पृथक बीच चौराहे डाऱ्यो॥
भगदड़ घोबिनिमहँ मची, डारि बस्न सबई भगे।
रामश्याम गोपनि सहित, चुनि चुनि पट पहिनन लगे॥

हीले ढाले पहिन बस्न हरि आगे आये। बायक निरखे श्याम आइ मृदु बचन सुनाये॥ काटि छाँटिकें प्रभो! बेष हों सुघर बनाऊँ। करिकें कछु कैंकर्य मनुज जीवन फल पाऊँ॥ मानी यदुवरने बिनय, बायक पट अनुपम किये। सजे सजाये करिकलभ, सम हरि बल शोभित भये॥ श्रति प्रसन्न हरि भये कृपा बायकपे कीन्हीं। लक्ष्मी, बल, ऐश्वर्य, भक्ति श्रनपायिनि दीन्हीं।। लौकिक सुख परलोक मोच्च फल दोऊ पाये। बायक भयो कृतार्थ लौटि प्रभु पुनि पथ श्राये॥ ग्वाल बाल बलदेव सँग, हँसत जात मोहनमदन ।। श्रागे माला हार युत, निरख्यो मालीको सदन॥



करन कृतारथ चले सुदामा माली घर हरि। हड़बड़ाइ सो उठ्यो दंडवत करी भूमि परि॥ विधिवत पूजाकरी विविध विधि विनती कीन्हीं। सबकूँ चन्दन, फूल, पान श्ररु माला दीन्हीं॥ मालीकी माला गरे, धारे यों राधारमन। इन्द्र धनुष धारन किये, शोभित मानहुँ सजल घन॥

पूजातें प्रभु तुष्ट कहें—बर माली ! माँगो ।
नहिं श्रदेय कछु मोइ ब्यर्थ लज्जा भय त्यागो ॥
माँगी माली भक्ति भक्त भगवन्त चरनमहँ ।
जीवमात्रपे द्या रहूँ नित नाथ शरनमहँ ॥
इच्छितवर, बल, श्रायु, यश, श्री, लौकिक सुख हू द्ये ।
यौं मालीपे कृपा करि, पुनि हरि श्रागे बढ़ि गये ॥

श्रागे निरखी श्याम क्बरी युवती नारी।
करमहँ चन्दन पात्र लिये मनहर मुखवारी।।
रङ्ग रङ्गीले रिसक शिरोमिन बोले—भामिनि।
चन्दन लैकें जाहु कहाँ सुमुखी गजगामिनि।।
हमें देहु चन्दन सुखद, गंधयुक्त शीतल सरस।
बोली दासी कंसकी, धन्य पाउँ हों प्रमु परस।।

चन्द्तवारी सहित लेड यदुनन्दन चंदन।
श्रिपित श्रच्युत! करूँ तुम्हें सरबस तन मन धन।।
प्यारे! तुमकूँ पाइ जगततें हों मुख मोरूँ।
लोक लाज कुल-लाज जगतके बन्धन तोरूँ।।
सैरन्ध्री चन्दन द्यो, श्रिति श्रानन्दित हैं गई।
पगपै पग धरि चुबुक धरि, मटकी श्रिति सीधी भई।।

श्रीमागवत चरित, पद्धमाह अध्याय २६

हद४

टेढ़ी सीधी भई सुन्दरी श्रित सुकुमारी।
मधुर मधुर सुसकात निहारे रासबिहारी।।
पक्षो पकर्यो कहे—नाथ! मेरे घर श्राश्रो।
मदन तापतें तिपत रमन तन ताप मिटाश्रो॥

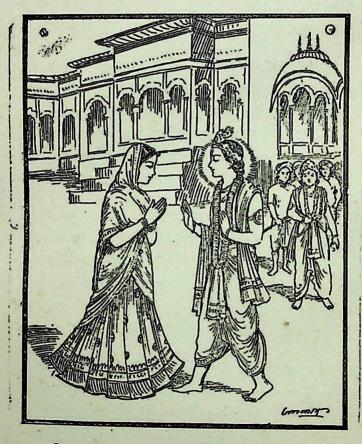

तासु विनय बल ग्वाल सुनि, हँसे श्यामहू हँसि गये। हों आऊँगो फिरि अवसि, यों कहि आगो चिल द्ये॥

प्रिय वियोगतें दुखित भई कुञ्जा श्रित मनमहँ।
भयो काम-ज्वर व्याप्त होहि पीड़ा सब तनमहँ॥
मूर्छित ह्वं कें परी पलँगपे करवट बदलति।
करि करि हरिकी यादि श्राह भरि भरिकें सिसकति॥
इत नर नारिनिके नयन, सफल करत प्रभु पथ चलत।
बनिज सुमन चंदन इतर, तैं हरिको स्वागत करत॥

पुरबासिनितें पूछि यज्ञशाला हरि श्राये। देख्यो बलके सिहत धनुष प्रभु परम सिहाये॥ रक्तक रोकत रहे श्यामने धनुष उठायौ। किर ज्यों तोरै ऊख तोरि त्यों तुरत गिरायौ॥ धनुष भङ्गको घोर रव, दशहुँ दिशनिमहँ भरि गयो। श्रम्नःपुरमहँ कंस सुनि, रिपु भयतैं व्याकुल भयो॥

श्राये सैनिक भृत्य श्याम बलरामिह पकरन । मारो काटो पकरि लेहु चिल्लावें खल गन ॥ राम श्यामने लखे शस्त्र ले सैनिक श्रावत । दोऊ भाई धनुष खंड ले चले भगावत ॥ सबकूँ मारि भगाइकें, निज डेरापे श्राइकें । सोये सुखतें सखनि सँग, खीर सुहारी खाइकें ।

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में रजकोद्धार कुन्जानुप्रह नामक छन्बीसवाँ ऋध्याय समाप्त ।

#### अथ सप्तविंशतितमोऽध्यायः

of the large year of the large state of the large

## [ 20 ]

कंस धनुषको भंग पराजय सेनाकी सुनि।
भयो दुखित दुःस्वप्न निहारै डरपे पुनि पुनि।।
जागत देखे बृज्ञ सुनहरे निज सिर धड़ बिनु।
निशिमहँ निरखे स्वप्न दिगम्बर तैल मले तनु।।
केश, कपास, कुलाल, कुश, काक कंक, किप, कुष्ण-पट।
नकटी, विधवा, मृतक नर, रुण्डमाल, यमभट, बिकट।।

्युनत कंस धनुमंग निशा निद्रा निहें त्रायी।
प्रातकाल उठ रंगभूमि खलने सजवायी।।
गाजे बाजे सिहत महाशालामहँ त्रायौ।
गोपनिकूँ पुनि भेंट सिहत सम्मुख बुलवायौ॥
कहें नंदतें सुत कहाँ, राम श्याम जो सुदृढ़ अँग।
नंदराय बोले प्रभो ! त्रावत होंगे सखनि सँग॥

राम श्याम बध हेतु प्रथम अम्ब ब्ठ सिखायौ।
र गभूमिके द्वार कुबलयापीड़ पठायौ॥
इत सिज बिज बल श्याम द्वारपै गज ढिँग आये।
हाथी तुरत हटाड बचन हस्तिपिह सुनाये॥
सुनत कुपित हस्तिप भयो, रौंद्यौ करि हिरिपै तुरत।
गज प्रहार पुनि पुनि करत, हँसत श्याम इत उत फिरत॥

दामोदरने दुष्ट देखिकें दाव दबोच्यो। किचकिचाय सिर चढ़े शस्त्र हित मनमह सोच्यो॥ लीये दाँत खखारि दयो इक बल इक धार्यो। हस्तिप हाथी सहित दाँततें ही हरि मार्यो॥



छोड़ि मृतक गज सभामहँ, प्रविशे नहिँदेरी करी। रही भावना जासु जस, तस ताकूँदीखे हरी।।

मल्लिन निरखे बज्ज कामिनी काम बिचारें। नर निरखें नररत्न गोप निज स्वजन निहारें।। शासक खलनृप लखें जनक जननी निजिशिशु सम। जनसाधारन लखें भयंकर कंस मनहुँ यम।। इष्टदेव यादव मनहिं, परमतत्व योगी लखहिं। वस्तु एक परि भावतैं, भली बुरी प्रानी कहहिं॥

उत्सवमह इिर फिरत माधुरी सुधा पित्रावत । इतउत चितवत चलत चोर जनु चित्त चुरावत ॥ कहें परस्पर नारि—कुमर ये श्रित वलशाली । कुष्ण देवकी-तनय रोहिनी-सुत बल श्राली ॥ मारे इनि श्रगनित श्रसुर, तेज श्रोज सह बल निलय । रिचत यदुकुल होहि श्रव, पावै यश गौरव विजय ॥

राम श्यामकूँ निरित्व नारि नर भये सुखारे।
कंस मल्ल चाणूर गरवतैं बचन उचारे।।
मल्ल युद्धमहँ निपुण सुने तुम दोऊ भैया।
ग्वालबालसँग लड़त चरावत वन वन गैया।।
करे चिकत नरनारि सब, रंगभूमिमहँ आइकें।
आओ नृपको प्रिय करें, द्वै द्वै हाथ दिखाइकें।।

सुनि बोले बल अनुज—बाल हम तुम बलसागर।
मल्लयुद्ध तब होहि जोड़ जब होहि बराबर।।
कहैं बिहाँसि चार्ग्यर—बली तो बलतै होवें।
जो न होहि बलवान बड़प्पन अपनो खोवें।।
नहिं शिश्च तुममें बल अमित, आओ हम तुमतै मिड़ें।
हमरो तुमरो जोड़ है, सुष्टिक हलधरतै लड़ें।

हँसि बोले भगवान—नहीं मानो तो आश्रों।
तुम श्रित नामी मल्ल मल्लपन आजु दिखाओ।
यों किह कछनी काछि अखाड़ेमहँ आये हरि।
शोभित बल सँग मनहुँ बीररस द्वे द्वे तनु धरि॥
ताल ठोकि दोऊ बली, लड़िबेकूँ उद्यत भये।
कृष्ण लड़ें चाणूरतैं, बल मुष्टिकतैं भिड़ि गये।

चटचट होवे शब्द उठावें पकरि घुमावें। सटकें इतउत भपटि लपटिकें पटिक गिरावें।। मारें उरमह चोट ढकेलें पुनि पुनि पकरें। चित्तपट्ट हो जाय तुरत इततें उत निकरें।। कह मुश्टिक चार्ग्यर खल, कह हलधर हरि अमित बला। करिह लोकवत काज सव, थापें जगमह यश बिमल।।

एक एककूँ पकरि पटिककें पेच चलावैं।
कोई मुक्का मारि पकरिकें टाँग गिरावें॥
पाँइनि श्रंटाडारि करिनतैं कंघनि किसकें।
पुनि पुनि ठोकें ताल निहारैं दोऊ हाँसिकें॥
होहिं चटाचट पटापट, चित्त पट्ट ह्वंकें गिरें।
कबहूँ निकसें दावतैं, पुनि दोऊ पकरें लरें॥

मुष्टिक श्रक चागूर बजसम कठिन भयंकर।
श्रित सुन्दर सुकुमार सरस सुखकर बल नटवर।।
स्वेदयुक्त सुख निरिख नारिमह घबरावें।
बहुविधि करं विलाप कंसकू कुटिल बतावें।।
बाँकी फाँकी श्याम बल, की करिकें होवें म्लन।
अजबनितिनिके भाग्कू, सब सराहिं बोलें बचन।।
४४

वृन्दावनकी धन्य भूमि जहँ विहरे व्रजपति।
व्रजविता श्रिति धन्य धन्य उनकी रित मित गिति॥
श्रमन वसन गृहकाज करित जे निह विसरिह हिरि।
सदा रिमार्वे व्रजवल्लभकूँ प्रिय कारज करि॥
विद्रभागिनि ये गूजरी, जिनको प्रभुमहँ फँस्यो चित।
सिधुर मधुर मुसकानमय, मुख माधवको लखहिं नित॥

हाय ! क्रूर चार्ग्रार न कछु अनरथ करि डारै।
इष्ट न कहूँ कुठौर चांट माधवकें मारै॥
बनितिनक्रूँ लखि विकल रात्रु वध निश्चय कीयो॥
तबई रिपुने चछरि श्याम-हिय मुक्का दीयो॥
हाँसि हरिने पकरीं भुजा, गोफिनि सम चक्कर द्ये।
शास्त्रीन ह्ये कें गिर्यो, नर नारी हर्षित भये॥

बल मुष्टिककूँ मारि श्रखाड़ेमें ठाढ़े जव। करिकें श्रितई कोप कूट लड़िबे श्रायो तब।। इत शल तोशल लड़न श्यामके सम्मुख श्राये। तीनिहुँ ही मिर गये परमपद सबने पाये॥ मुष्टिक श्रक चाणूर शल, तोशल कूट मरे जबहिं। लै लै श्रपने प्राण सब, शेष मल्ल भागे तबहिं॥

ग्वाल बाल ले संग श्याम बल नाचत डोलें।
एक कंसकूँ छोड़ि शेष्ठ सब जय जय बोलें।।
कुपित कंस हैं गयो, कहैं—इन गोपिन मारी।
राम कुष्णकूँ पकरि नगरतैं तुरत निकारी।।
समुिक गयो ये परस्पर, मिले जुले सब लोग हैं।
नंद गोप बसुदेव अठ, उपसेन बध योग हैं।

श्रीभागवत चरित, पक्रमाह श्रध्याय २७

चक् बक मामा करत तुरत हरि चछरे ऊपर। लीन्हीं चोटी पकरि धम्मतें कूरे नटवर॥ मामा नीचे गिर्यो भानजो ऊपर आयौ। प्रभु तनु प्रसत तुर्रत परमपद मामा पायौ॥



खान पान नित यानमहँ, चलत फिरत सुमिरत हरिहिँ।
सुमिरन सतत प्रभावतें, मिल्यो त्यागि तनु सो विसुहिँ॥
इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में कुबल मल्ल कंसोद्धार
नामक सत्ताईसवाँ श्रध्याय समाप्त।

#### अथ अष्टाविंशतितमोऽध्यायः

#### [ २८ ]

कंस अनुज पुनि आठ लड़े बल मारि गिराये।
मामी रोवत लखीं बचन हरि मधुर सुनाये।।
पुनि पितु माता निकट आइकें काटे बन्धन।
रिश्यु सम गोदी बैठि करे करुणामय क्रन्दन।
कहें—अभागे हम रहे, निरंख्यो नहिँ पितु मातु सुख।
हमरे पीछे दिवश निशि, सहे आपुने दुसह दुख।।

गर्भ प्रसवमहँ सहित मातु दुख नित पालनमहँ।
कौन डिरन हैं सकै मातु पितुतें सुत जगमहँ॥
बालक बिहरित फिरिह ँ किलिकेकें हिय सरसावें।
क्रीड़ा जननी जनक लखें श्रितशय सुख पावें॥
कर्र कंसकी कुटिलता-बस हम तुम दुख सब सहे।
नहीं द्यो सुख निहं लहा, भयवश छिपि वन बन रहे।

मायापितकी सुनी मधुर ममतामय बानी। भूलि गयो सब ग्यान मोह ममता लपटानी॥ बार बार हिय लाइ करे अनुभव अति सुत सुख। गोदीमहँ बैठाय श्याम बलको चूमें सुख॥ मानु पिता परितोष करि, उप्रसेनके ढिँग गये। सिंहासनै आसीन करि, पुनि सबके नृप करि द्ये॥ कंसादिकके मृतक करम विधिवत करवाये।
पुनि परदेशनि गये वन्धु बान्धव बुलवाये॥
असन, बसन, धन, रतन, भवन सबई।कूँ दीन्हें।
करि सब विधि सत्कार तुष्ट यादव सब कीन्हें॥
राम श्यामको सदय मुख, लिख सब आनिन्दित भये।
पीकें प्रभु मुखमाधुरी, बृद्ध युवक सम वनि गये॥

श्राये दोऊ बन्धु नन्द ढिँग श्राति सकुचावत । बोले गद्गद गिरा नयनतें नीर बहावत ॥ मातु यशोदा सहित करी श्राति ममता तुमने । डिरन ह्वे सकें नहीं प्रेम पायो जो हमने ॥ मैया रोवित होइगी, गैया जैसे बरस बिनु । बास मधुपुरीमहँ करं, श्रायसु दें तो कक्कुक दिन ॥

श्रकबकाइकें नंद कहें का कहत कन्हाई।
तू न जाय तो मरे बिरहमहँ तेरी माई॥
श्रदे, निठुर मत बनें लाल तोकूँ समुफाऊँ।
एक कहें या लाख तोइ तिज निहं घर जाऊँ॥
कपटो मथुरामहँ भयो, मुख मीठो हियमहँ छुरी।
श्रदे, सोचि तेरे बिना, होहि दशा ब्रजकी बुरी॥

मुदित होहिं बसुदेव प्रेमकी सीमा जानी।
रदन करत घनश्याम नंदकी सुनि सुनि बानी॥
नंद कर्यो हठ बहुत श्यामने एक न मानी।
गोप सहित श्रति दुखित गमनकी मनमहँ ठानी॥
गोपिनकूँ सम्मानयुत, पट श्राभूषन बहु द्ये।
अमाकुल दोऊ भये, दोऊ हियतैं सटि गये॥

रोवत रोवत चले नन्द गोकुलमहँ आये । रामश्याम निहं लखे गोप गोपी घवराये।। यशुमित सुनि सब बात बहुत रोई बिललाई। हाय! कहाँ रिह गये कुँवर बलराम कन्हाई।। नन्दगाँव के नारि नर, व्याकुल हैं रोवत फिरें।। डकरावें हा हा करें, मूर्छित हैं हैं कें गिरें।।

इत बियोगतें दुखित श्यामं बल महलिन श्राये। है प्रसन्न बसुदेव बिबिध मंगल करवाये॥ कनक, धेनु, धन, रत्न, दान भूदेविन दीन्हें। द्विजिन उचित उपनयन गर्ग श्रादिक सुनि कीन्हें॥ ब्रह्मचर्य ब्रत धारिकें, गायत्री दीचा लई॥ करन बास गुरुकुल चले, श्रनुमित सबई ने दई॥

मुनि सान्दीपनि सौम्य सरल सुठि काशी बासी ।

रहें श्रवन्तीपुरी तपस्वी बिषय उदासी ।।

तिनि ढिँग पढ़िबे गये कौन समुभै हरिकी गति ।

सब बिद्यनिके धाम श्याम बलराम जगत्पति ।।

भई सिद्ध विद्या सकल, भाग्य श्राज मुनिके जगे ।

जगदीश्वर हू शिष्य बनि, जिनके घर रहिबे लगे ।।

गुरुसेवा आदर्श दिखावें करिकें करनी।
सुश्रूषा नित करें त्यागि भगवत्ता अपनी।।
सिमधा, कुश, फल, फूज, मूल, घट जलको लावें।
आति लघु सेवा करें, अधिक हिय माँहिं सिहावें।।
जाहिं सुदामा संगमहँ, ईंघन लावें तोरिकें।
अध्याप्तर्वे रहें, विषयनितें मुख मोरिकें।

हार १४ केश १५ तैपथ्य १६ कर्ण पत्रादिक १७ रचिबो । गन्धयुक्त १० श्राभूषन १९ सबकूँ विस्मित २० करिबो ॥ धारेल्प २१ श्रानेक हस्त लाघव २१ वर भोजन २३ । श्रासबादि २४ निर्मान सीमनो २५ डोरा खेलन २६ ॥ बीगाडमक् २० बजावन, ज्ञानपहेली २० प्रतिकृती २९ । श्रामेपत्तो ३० वाँचिबो ३१ नाटकादिमहँ ३२ — बर गती ॥

काव्य<sup>33</sup> समस्यापूर्ति पट्टिका वेत्र<sup>38</sup> सुदीन्ता ।। तर्ककर्म<sup>34</sup> तत्त्त्रणहु<sup>38</sup> ज्ञानगृह<sup>38</sup> रत्नपरीन्ता<sup>36</sup> ॥ धातुरसायन<sup>38</sup> ज्ञान रंगमणि<sup>88</sup> खानिज्ञानबर<sup>89</sup> । तरुविद्या<sup>84</sup> खगयुद्ध<sup>88</sup> जानिवी शुक पिककोस्वर<sup>88</sup> ॥ उत्सादन<sup>84</sup> कचमारजन<sup>88</sup> मूँठी बस्तु<sup>88</sup> बतावनो । भाषा<sup>86</sup> देशी बिदेशी<sup>88</sup> ज्ञान विमान<sup>88</sup> बनावनो ॥

प्रतिमा<sup>५</sup> कोचनमिण्मेद्न<sup>५२</sup> परिचत्त-बतावन<sup>५3</sup>।
परमन कविता <sup>५४</sup> ज्ञान छन्द्<sup>५५</sup> नारीमन<sup>५६</sup> जानन ।।
छलितयोग<sup>५५</sup> पटगोपन<sup>५६</sup> जूआ<sup>५९</sup> क्रीड़ाकषन<sup>६०</sup>।
बाकक<sup>६२</sup> क्रीड़ा ज्ञान शेष त्रय बिद्या दर्शन।।
वैजयिकी<sup>६२</sup> वैनायकी<sup>६3</sup> वैतालिकी<sup>६४</sup> प्रसिद्धि हैं।
चौंसठ हू ये सब कला, स्वयं श्यामक सिद्धि हैं।।

ESE

श्रीभागवत चरित, पञ्चमाह श्रध्याय २८ करि गुरुकुलमहँ वास पढ़ी विधिवत विद्या सब। दोऊ गुरुतें कहें-दित्तगा देहिँ कहा अव॥ श्रद्भुत महिमा निरखि विचारे मनमह गुरुवर। मार्गे इनतें कहा करन सम्मित आये घर॥ गुरु पत्नी बोली-बिभो ! मेरी यह इच्छा प्रबल ! लांवें सुतिहें समुद्रतें, डूब्यो प्रथम प्रभास थल ॥ दोऊ रथ चढ़ि चले नीरनिधिके ढिँग आये। गुरु-सुत देहु समुद्र रोषतें बचन सुनाये। दीयो श्रमुर बताइ पञ्चजन सो हरि मार्यो। गुरु-सुत तहँ नहिँ मिल्यो पञ्चजन श्ङ्क निकार्यो ॥ संयमनी यमकी पुरी, मह दोऊँ भाई गये। रामकृष्णकूँ निरिख यम, अति ही आनिन्दित भये॥ करि पूजा यम कहें-नाथ ! तुम अन्तरयामी। कीयो दास कृतार्थ करे कल्लु आयसु स्वामी।। हरि बोले-गुरु-तनय यहाँ आयौ तिहि लाओ। है बिशेष यह नियम नहीं अब देर लगाओ।। यमने दीयो तुरत शिशु, राम श्याम गुरुकूँ द्यौ। पाइ मृतक सुत सुख अधिक, गुरु गुरुआनीकूँ भयौ। त्र्याये मथुरा पुरी सुनत सबई उठि धाये। राम श्यामके द्रश पाइ सब अति हरषाये॥ द्वै पूरन शशि सरिस सबनिकूँ सुख सरसावै। ः मथुरामहँ नित बसैं, प्रेमको स्रोत बहावै।। यहाँ छोड़ि कछु फालकूँ, श्रीमथुराजी की कथा। । हृदय थामि सोचो तनिक, विरहमाँहिँ ब्रजकी ब्यथा।। 🔢 इति श्रीमागवत चरितके पञ्चमाहमें त्रजराजविदा ्युरुंकुलवास मृत गुरुपुत्रानयन नामक ऋहाईसवाँ ऋध्याय समाप्त ।। (मासिक पारायण्-बाईसवें दिन का विश्राम)

## त्र्रथ एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः [ २९ ]

हलधर गिरिधर बिना लगे ब्रज सूनो सूनों। लखि मैयाकी ब्यथा बढ़ें सबको दुख दूनों।। खोई खोई रहें यशोदा कछु नहिँ सूमै। देखे ब्यावत पथिक बात बत्सनिकी बूमे।। बार बार मैया कहे, बुढ़िया पै किरपा करो। ब्रो दिखाओं सुतनि मुख, होवें मेरो हिय हरो॥

कोई करुना करो मोइ मथुरा पहुँचाओ । कौन गली महँ बसत श्याम बल पतो बताओ ॥ नित माखन दे आउँ चूमिके मुख फिरि आऊँ । इनकी मैया लगूँ भूलिकें नाहिँ बताऊँ॥ जुकि छिपिकें कबहूँ मिलूँ, नैंन न नीर बहाउँगी। कनुआ बलुआ हाय सुत, कहिकें नहिँ डकराउँगी॥

यौं पगली-सी फिरै मातु ब्रजमहँ इततें उत । ग्वालबाल द्यति दुखित जाइँ बनकूँ रोवत नित ॥ जहँ जहँ क्रीड़ा करीं कृष्णने द्यति सुखकारी। करि करि तिनकी यादि करें मनमहँ दुख मारी॥ श्रव कब निरखें श्याम मुख, बिलपि बिलपि पुनि पुनि कहें। इरि सँग हँसिबो खेलिबो, सुमिरि सुमिरि रोवत रहें॥ बन, उपबन, दुम, सुमन, सरित, सरवर लिख रोवें। लीलनिकी करि सुरित देहकी सुधि बुधि खोवें।। गाँव गाँव थल कुंड लखें लीला सुधि आवें। कृष्ण कृष्ण किह गिरें दुःखको पार न पावें।। जब गोपनिकी जिह दशा, तो गोपिनिकी का कहें। जे प्रियतमके प्रेममहँ, निशा बासर डूबी रहें।

निशि निशि गोपी फिरित गये कहँ कृष्ण कन्हाई।
तिनिकूँ तिजकें नींद कृष्णके संग सिधाई॥
बिरह रोग श्रित दुसह सबनिके हियमहँ लाग्यो।
रोवत ही नित रहें शयन भोजन जल त्याग्यो॥
पिछतावें सुमिरन करें, रास विलास मनाइवो।
दान, मान, होरी, हँसी, संग नाचिवो गाइबो।

वे ही शरद, वसंत, शिशिर, पावस, प्रोषम दिन । वे ही भू, जल, श्रितिल, श्रितल, नभ, प्रह, तारागन ॥ किन्तु कृष्ण वित्तु लगें दुखद नीरस सूने श्रिति । व्रजविता निशिद्विस वितावित हिरकूँ सोचिति ॥ सावन भूला भूलिबो, फागुन होरो रँग भरीं। रोवित लीला सुमिरि नित, शरद निशिनिमहँ जो करीं।

इत ब्रज-बनिता बिरह-बारिमहँ दूबति उतरित।
उत यदुपित करि याद सिखनिकी होत दुखित श्राति॥
परम सुद्ददं निज सखा सिचव उद्धव ढिँग आये।
निरित्त परम एकान्त रहसमय बचन सुनाये॥
सखे! करो इक काज तुम, वृन्दाबनमहँ जाइकें।
करो सुखी सब सिखनिकूँ, शुभ सन्देश सुनाइकें।

स्वामीको सन्देश सुन्यो सिर बद्धव घार्यो।
नंदगाँवकूँ जाउँ सोचि रथ सुघर निकार्यो।।
पाग दुपट्टा पहिन चले रथ चिं व्रज ऊघो।
बृज्ञ लतनितें घिर्यो निहार्यो दगरो सूघो॥
सरस भूमि व्रजरज मृदुल, सघन कुंज बन बिटप बर।
बरसावत दुम सुमन शुभ, गुंजत बर मधुकर निकर।।

धेनु खुरनिकी धूरि उड़ित रस-सो बरसावित । ढाँकित रथकूँ मनहुँ श्याम श्रनुराग दिखावित ॥ ऐंन भारतें निमत धेनु इततें उत जावें। गैयनिके हित साँड लड़ें पुनि पुनि डकरावें॥ ग्वालबाल बछरा लिये, बाँधत गोपी दुइति पय। कृष्ण बिरहमहँ व्यथित सब, दीखत ब्रज श्राति दुःखमय।

गोपी बैठीं लखीं नयनतें नीर बहावित ।

राम श्यामके चारु चरित तन्मय हैं गावित ।।

ग्रातिथि, श्राप्ति, रिवे, धेनु, बिप्र, सुर पितरिन पूजत ।

को श्रावे को जाइ भावमह तिनिह न सूमत ॥

उद्धव निरखत जात सब, श्राति प्रभाव तिनिषे पर्यो ।

नन्द पौरि ढिँग श्राइकें, हौलें रथ ठाढ़ो कर्यो ।।

रथको सुनिके शब्द नन्द है के आनिन्दत।
आइ गये बलश्याम बढ़े आगे मन सोचत।।
उद्धवजी जब लखे प्रेमतें हिये लगाये।
पुनि पुनि सिरकूँ सूँघि विकल है अश्रु बहाये॥
मानों आयो श्यामही, सुत समान आदर कर्यो।
पाद्य अरघ मधुपरक दै, दिव्य अन्न आगे धर्यो।

बर भोजन करवाइ बिद्धाई सुन्दर शैया।
दोऊ बैठे पास नंद अरु जशुमित मैया।।
कुशल प्रश्न करि कहें—कुष्ण त्रज च्यों निहं आयो।
परदेशी बनि गयो स्वजन घरवार भुलायो॥
लीलनिकी सबई सुरति, त्रजरज कन कन महँ निहित।
निरखत नित प्रति ही रहत, मथुरा-पथ हैकें चिकत।।

निरखें जा जा ठौर यादि लीला है आवित । चित्त कृष्णमय होहि आँखि नित नीर वहावित ।। बोले उद्धव—धन्य धन्य दम्पति वड्भागी । कृष्ण प्रेममहँ छके रहो आतिशय अनुरागी ॥ घट घट च्यापी भुवनपति, देवे दर्शन आइ हरि । बासुदेव ब्रजचन्द्र प्रभु, प्रकटे नटवर रूप घरि ॥

बाबा ! धारौ धीर बेगि सुधि यदुपति लैंगे।
करें प्रतिज्ञा सत्य द्यानिधि द्शेन दैंगे।।
को तिनके हैं पिता सुद्धद सुत माता भ्राता।
श्राखिल विश्वके बीज बिनोदा सब जगत्राता।।
सुख साधुनिकूँ दैंन हित, सरस सुखद क्रीड़ा करें।
देव, मनुज, पशु, पद्मि, श्रज, बिबिध रूप नटवर धरें।।

करत करत यों बात रात बीती सब जागत।

श्रकनोद्य है गयो गोपिका दीप जरावत।

मिथेबे लागीं दही बलय कंकन धुनि करहीं।

कुंकुम मंडित गंडचन्द्र बिद्युत द्युति हरहीं।।

चारु चरित चित चोरको, कल कंठनितें गाइके।

दशहुँ दिशनिकूँ भरित मनु, श्रनुपम भाव जनाइके।

दिनकर निजकर किरन प्रसारत उदित भये जब।
नन्द्गौरिपै लख्यो कनकमय गोपिनि रथ तब।।
है के बिस्मित कहें परस्पर—को रथ लायौ।
का श्वफलक-सुत फेरि मधुपुरीतें ब्रज आयौ।।
करित तरकना परस्पर, उपमा दै दैके सबिहै।
नित्य कर्मतें निबटिकें, आये उद्धवजी तबहैं।।

तिरखे उद्धव कमलनयन पीताम्बर घारी।
कमल कुसुम बनमाल अलक बर चितवन प्यारी॥
समुर्मी कछु संदेस श्यामको लैके आयौ।
मातु पिता संतोष हेतु घनश्याम पठायौ॥
करि आदर एकान्तमहँ, उत्कंठित है लै गई।
समाचार सब श्यामके, सहिम सकुचि पूछित भई॥

प्यारेको सन्देश कहन व्रज आपु पधारे। हो कारेके सखा रंगके तुमहू कारे॥ समुक्ति ही हम सदा प्रेम घनश्याम करिक्के। छाया तन मन प्रान सरिस नित संग रहिक्के॥ फल हित खग, मधु हित भ्रमर, बिटप सुमन सँग प्यारहै। निकसे कपटी कुटिल हरि, स्वारथको संसार है॥

इति श्रीभागवत चरितके पञ्चमाह में उद्धव व्रज गमन नामक उन्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ।

## अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः

900

## [ ३0 ]

बद्धव बैठे चुप्प व्यंग सुनि हिय भरि आयौ।

मधु लोलुप इक भ्रमर सहजही तह ँ बड़ि आयौ॥

करि बद्धवकू ँ लच्य प्रेमको पाठ पढ़ायौ।

ताहि मानि हरिदूत कोप अरु मान दिखायौ॥

गुन गुन करि आयो भ्रमर, कहति कुपित पद पकर मत।

त् मधुकर माधव सरिस, मधु-लोलुप स्वारथ-निरत॥

जिति कुंजित सुख द्यों न ते अव तिनक सुद्दातीं।
अधरामृतकूँ प्याइ बनाई हम मद्मातीं।।
गये त्यागि मधुपुरी न अब ब्रजबास सुद्दावे।
तू हू करि मधुपान, त्यागि सुमनितकूँ जावे।।
स्वामी सेवक एक से, चार चार भाई सगे।
निज घरजा,हम अति ब्यथित,हरि कटाच सर हिय लगे।।

धरि चरनितपै शीश बिनय अति अमर दिखावै। बार बार हरि चरित मधुर अति गाइ सुनावै।। करूर कृष्णकी कथा कामिनी नाहिं सुनैंगीं। नकटी को तिहि बधिक निकट हरि जाइ बनैंगीं।। खाइ छेद पत्तल करे, बामन बनि बलि नृप ठग्यो। करे कहा परवश भई, कठिन कुटिलमहँ मन लग्यो॥ चाहें भूल्यो तऊ यादि आवं श्रीहरि नित।
करें नित्य मन मत्त मनन माधवकी मूरत॥
सोचे अवगुन सतत किन्तु चित तिनि गुन जाने।
कान्ह कथा निहँ सुने कान परि सीख न माने।।
फँसी विधिकके जालमहँ, घरकी रहीं न घाटकी।
परि न दुवारा चढ़ि सकै, चूल्हे हंडी काठकी॥

श्रव्हा, मधुकर ! फेरि पठायो प्रियतम तुमकूँ।
प्यारेको संदेश सुनाश्रो श्रव तुम हमकूँ॥
कैसे हरितें मिलें भ्रमर वर युक्ति बताश्रो।
उन उर पद्मा बसित सौतितें पिंड छुड़ाश्रो॥
कुशल कहो कंसारिकी, करत कबहुँ व्रजकी सुरित।
कब दासिनिपै दया करि, द्रशन दैंगे प्रनतपित॥

भूति गये घनश्याम हमें प्यारे वनवारी।
करत हमारी यादि कवहुँ का कुंजबिहारी॥
उद्धव लिख अस नेह कहें—तुम अति बड़भागी।
श्याम चरनमहँ सुरित सविनकी निशिदिन लागी॥
जप, तप, मख, त्रत, धर्मको, यह ही अंतिम फलं कह्यो।
सार भक्ति भगवन्तकी, सो फल तुम सहजहिँ लह्यो॥

कर्यो कठिनतम काज त्यागि सब हरि श्रपनाये।
कृष्ण प्रेम हित देव द्रब्य पति स्वजन भुलाये।।
संसारी सुख तजे प्रीति प्रभुचरन लगायो।
प्रीति रीति करि प्रकट दीनपै द्या दिखायी॥
बिनय करहुँ कर जोरिकें, हौं प्रभु-पद श्रनुरक्त हूँ।
श्रनुचर सेवक सचिव प्रिय, किंकर श्रति लघु भक्त हूँ॥

जा श्रयोग्यके हाथ श्याम सन्देश पठायो ।

ज्ञानमानमहँ भर्यो दौरिके हीं ब्रज श्रायो ।

कृष्ण भिक्त ही सार दशा तुमरीतें जानी ।

निरिष्ठ श्रजौकिक भिक्त भयो मेरो हिय पानी ।।

पढ़ौ प्रेम पाती स्वयं, पठयो जो सन्देश हिर ।

गोपी बोर्ली—श्रापुही, हमहिं सुनावें कृपा करि ।।

करिके शिष्टाचार सिखिनिके आये आगे।
प्यारेको सन्देश पढ़न पुनि उद्धव लागे।।
हौं सर्वात्मा रहौं सकल प्रानिनिके घटमहाँ।
सब बस्तुनिमहाँ भूत सूत ज्यौं ज्याप्यो पटमहाँ।।
स्वप्न सिस जगके विषय, मिटै मोह भ्रम ज्ञानतें।।
रजत सीप आहि रज्जुमहाँ, दीखे तम श्रज्ञानतें।।

सब साधनको श्रेष्ठ साध्य हों ही जा जगमहाँ।
मैं श्रक तुम सब एक भेद नहिँ तुममें हममहाँ॥
प्रेम वृद्धिके हेतु भयो हों तुमते न्यारो।
ज्यों परोच्चमहाँ प्रेष्ठ लगे प्राननितें प्यारो॥
जितनो पाइ बियोगकूँ, सतत चित्त प्रियमहाँ रहे।
जतनो नहिँ संयोग सुख, महाँ मन तन्मयता लहे॥

प्रियको सुनि सन्देश भई सब हरिषत नारी।
प्रेम प्रकट अति करैं श्याम सुधि लई हमारी।।
पूछति पुनि पुनि कुशल—कहो उद्धव!हिर सुखतैं।
उन बिनु अजमहँ कटत हमारे दिन सब दुखतैं।।
उन्दाबनमहँ शरद्की, निशा बिताई रासमहँ।
यादि करत हिर प्रियनि सँग, कबहुँ हास परिहासमहँ।।

कहो कबहुँ घनश्याम आइ व्रजपे बरसेंगे।
नेह नीरतें कबहुँ हमारे हिय सरसेंगे॥
कब कोमल अति मृदुल कमल करते परसेंगे।
आये व्रज व्रजनाथ सुनत कब सब हरसेंगे॥
नन्दनँदन अतिशय कठिन, निमोही निष्ठुर निपट।
किन्तु करे का फरस्यो मन, प्रोम फंद अति ही बिकट।

श्राशामहँ श्रित दुःख निराशा सुखकी जननी।
जानि वृक्तिके विगरि गई भोरी मित श्रपनी।।
जिन प्रभु पायो परस सरस कैसे निह भिजिहें।
कृष्ण कथा जिन श्रवन सुनी ते कैसे तिजहें।।
कमला श्रित ही चंचला, किन्तु परम प्रिय पाइके ।
होहि न पल भरकू पृथक, श्याम सिन्धुमह श्राइके ।।

कालिन्दीको सलिल श्याम सुधि सतत दिवावे । गिरि गोवर्धन लखत हियो हमरो मिरि छावे ॥ श्याम ललित गति हँसी सुखद लीला शुभ चितवन । यादि दिवावें धेनु, बेनु-रव, गिरि, बन, उपबन ॥ करि करि सुमिरन श्यामको, करन लगीं गोपी कदन । हाय ! नाथ, अशरन-शरन, हा ! दुख-मंजन नँदनँदन ॥

उमड्यो सागर विरह बह्यो व्रज सबरो जावै।
तुम विन राधारमन! कौन अब आइ बचावै॥
हे मनमोहन! रमन! बेनु पुनि मधुर बजाओ।
अधरामृत भरि पेट आइ घनश्याम! पिआओ।
व्रज्ञवनितनिके विरहकूँ, लखि ऊंधो ब्याकुल भये।
कृष्णकथाके लालची, कछु दिनं व्रजमहँ बसि राये॥
४४

नित कालिन्दी कूल कदमकी छाँह सिधारें।
हरि-लीला थल कुझ, कन्दरा, नदी, निहारें॥
लाख गोपिनिकी दशा कहें ऊधी है प्रमुद्ति।
आहो! धन्य अज-बधू इन्द्र अज हर पद बन्दित।।
इनहीं को जीवन सफल, दूबे हम अभिमानमहाँ।
बीतत इनको सब समय, हरि सुमिरन गुन गानमहाँ॥

कहाँ अलख अखिलेश कहाँ ये व्रजकी नारीं। करि हरि पद अनुराग भई सब जगतें न्यारीं॥ जुग जुग जोगी करें जोग निहं हिरि।पद पावें। तिनिहेँ गँवारिनि गोप वधू नित हिय चिपटावें॥ जो प्रसाद पायो नहीं कमला, अज, सुर-सुन्दरीं। तांकूँ नित सेवित रहति, व्रजकी सोरी नागरीं॥

मोइ मिले ब्रजवास बन्ँ चाहे तृन पाथर।
व्रज-बनितनि पद धूरि परै डिड़ डिड़ मम ऊपर।।
जिनि चरनि श्रजशंभु योगिजन नित प्रति ध्यावें।
तिनकूँ ये हिय धारि नारि तनु ताप मिटावें।।
जिनको जगमहँ भर्यो यश, तिनको का इस्तुति करूँ।
केवल उनकी चरन रज, महँ पुनि पुनि निज सिर धरूँ।।

यों उद्धव कछु दिवस रहे ब्रज अति सुख पायौ।
कहूँ सँदेशो जाइ श्यामतें सविन सुनायौ॥
सुनि उद्धवको गमन नयन सबके भरि आये।
ऊरो हू चिल दये लौटि वे ई दिन आये।
कहि न सके कछु मिलन मुख, फटत हियो हाहा करिहैं।
सिर धुनि धुनि रोवत फिरहिं, भेंट लाइ रथमहैं धरिहैं॥

राम श्यामकूँ सबित सँदेशो निज निज दीन्हों।
जधो रथपै चढ़े सबितको आदर कीन्हों।।
अजबासी मिलि कहें—हमें अब जिह ही भावे।
कृष्ण चरण मन रमें नाम रसना नित गावे।।
जान हरि सेवामह निरत, सतसंगतिमह होइ मित।
जह जह जनमें करम वश, होहि तहाँ हरिचरन रित।।

सबको सुनि संदेश चलायो उद्धव रथ तब।
ब्याकुल हैकें गिरे नारि नर भये बिकल सब।।
इद्धव रथकूँ लिये फेरि मथुरामहँ आये।
ब्रज्जबासिनिके वृत्त श्यामकूँ संकल सुनाये॥
इंकुम कज्जलतें सनी, प्यारीकी चूनरि दई।
लिख रोये राधारमन, हिय लगाइ सिर धरि लई॥

बिलखि कहें-यदुनाथ न ऊधो ! ब्रज़ बिसरतु है ।
गैयाँ गोपी ग्वाल यादि करि हिय दहलतु है ॥
कहेँ वे कुझकुटीर कहाँ ये पाथरके घर ।
कहाँ कीड़ा कमनीय कहाँ ये चिन्ता दुस्तर ॥
कहाँ रास-रस श्रति सुखद, माखन मिसिरी खाइबो ।
कहाँ चरावन धेतु बन, ग्वाल बाल सँग जाइबों ॥

इति श्रीमागवतं चरितके पञ्चमाहमें भ्रमरगीत नामक तीसवाँ श्रभ्यायं समाप्त ।

**原的课 更新政策** 

# श्रथ एकत्रिंशमीऽध्यायः

# [ 38 ]

करि करि व्रजकी यादि श्यामने दुख श्रित पायो । चद्धवने बहु भाँति युक्ति करि धीर बँघायो ।। कुबजाकूँ जो द्यो प्रथम बर सो सुधि श्राई । ताकूँ पूरन करन गये तिहिँ भवन कन्हाई ॥ दासीके घर जगतपति, गये प्रकट प्रन निज कर्यो । जोहति छिन छिन बाट जो, हृदय ताप ताको हर्यो ।।

निरित्व प्रानिप्रय भवन तुरत दासी उठि धाई।
किक्कुनयुत कर कमल पकिर हिरि निकट बिठाई।।
पाइ मृदुल प्रभु चरन कमल मन माँहिँ सिहाई।
सूँचि हिये बिच धारि नारि तन तपन बुमाई॥
हाय े पाइ प्रभु बिषय सुख, माँग्यो दासी तुच्छ श्राति।
करि कृतार्थ उद्धव सहित, श्राये घर पुनि जगतपित।।

इक दिन प्रभु श्रक्रूर भवन बल सहित पधारे। श्रफलक-सुत श्रित मुदित नयनजल चरन पखारे।। चरनोदक सिर धारि करी पूजा सुख पायौ श्रंक धारि पद कमल पुलक तनु भाग सराह्यौ।। सिर नवाय श्रित बिनययुत, बार बार इस्तुति करी। कंक्रणाकर कीन्हीं कृपा, यदुकुलकी बिपदा हरी।। विनय बचन सुनि श्याम कहें—चाचा! तुम गुरुवर ।

कुन्तो बूत्रा दुखी तुरत जावें हथिनापुर ।।

नेत्रहीन घृतराष्ट्र खलिन मिलि बशमहें कीन्हें ।

पितृहीन असहाय पाएडं पुत्रनि दुख दीन्हें ।।

कुछु दिन बिस सब मरम लै, आवें तब कछु करिक्ने ।

ससुिम बलाबल बुआको, सुतिन सहित दुख हरिक्ने ।।

हिथनापुर श्रक्रूर चले हिर श्रायसु सिर धरि।
पहुँचत कुन्ती मिली गहिक नयनिनमहँ जल भरि॥
करि विपतिनकी यादि बन्धु ढिँग भई दुखारी।
पुनि पुनि पूछति तात श्याम सुधि लई हमारी॥
हे यदुनन्दन श्रिखलपित, शरणागतबत्सल विभो।
सहित सुतिन सँग दुख दुसह, श्राइ च्वारो हे प्रभो॥

बिदुर सहित अक्र्र पृथाक्रूँ घीर बँघायौ।
सुतिन प्रभाव सुनाइ समयको फेर बतायौ॥
यों बहु बिधि समुमाइ चले मथुरा सुफलक-सुत।
अध अम्बिका तनय निकट पहुँचे सनेहयुत॥
जाइ धरमयुत बचन बर, सब सचिवनि सम्मुख कहे।
कठिन बचन हितकर समुिक, अन्धराजने सब सहे॥

निरमय ह्व अक्रूर अन्धक्र डाँट बताई।
पाण्डु भूमिपति रहे तुम्हारे छोटे भाई॥
तिनिके पुत्रनि सङ्ग करे तव तनय लड़ाई।
कौरव पाण्डव द्वेष बढ़े निहाँ होहि भलाई॥
परपीड़ा दे पापको, आप घड़ा नित नित मरो।
तुमहु बोहवश सुतनिको, देहु साथ अधरम करो॥

भये दुखित घृतराष्ट्र कहें हे दानपते ! सुनि । करता कारन काल कृष्णकूँ कहें सकल सुनि ।। नाचूँ हैकें श्रवश नाच जो श्याम नचावें । श्रधरम श्रथवा धरम कहाँ सब वे करवावें ।। श्रन्ध-ज्ञान श्रकूर सुनि, मथुरा लौटे सब कही । हरत भार भू हरि गदा, श्रसुर विनासिनि कर गही ।।

इति श्रीभागवतचरितके पश्चमाहमें कुट्जाप्रसाद कुन्तीसान्त्वनाः नामक इकतीसवाँ ऋथ्याय समाप्त ।

[पाच्चिक पारायण ग्यारहवें दिन का विश्राम]

(इति पश्चमाह)

**₩₩** 

# अथ षष्ठाह

#### श्रथ प्रथमोऽध्यायः

( ? )

हे यदुकुलके तिलक शूर-सुत-तनय सुरारी।
हे मधुमोजदशाई शूरकुलके हितकारी।।
हे हरि लोकातीत भगोड़े यवन सँहारी।
हे माधव रणछोर श्रसुर-नाशक कंसारी।।
कहीं करीं लीला ललित, कछु ब्रज मथुरामें यथा।
श्रम तब चरनि बन्दिकें, कहूँ द्वारकाकी कथा।।

निज चरनितें करे कृतारथ व्रजके सब थल।
मथुराकूँ चिल दये सङ्ग ले संकरषन बल।।
करन द्वारका घन्य विचारे अन्तरयामी।
मामाकूँ दे मुक्ति करीं विधवा सब मामी॥
ज्यों निमित्त मामीं करीं, जरासन्ध आयौ यथा।।
ज्यों भागे रन छोड़िकें, सुनहु छठे दिनको कथा।।

जरासन्धकी सुता श्रस्ति श्रक प्राप्ति सयानी।

परम सुंद्री सुघर कंसकी दोऊ रानी।।

कंस मरत ससुराल त्यागि पितु घर श्रपनायौ।

जरासन्धतें सकल कंसको वृत्त बतायौ।।

सुनत कुपित श्रति खल भयो, भारी सेन सजाइकें।

श्रायो यदुकुल नाशहित, श्रति बलबश गरबाइकें।।

घेरी मथुरापुरी सकल यादव घवराये।
राम श्यामके दिव्य श्रस्त स्थ सुमिरत श्राये॥
चले साजि रन साज समरकूँ दोऊ आई।
जरासन्य बल लड़े भयंकर भई लड़ाई॥
इत हरि श्रतिशय छल कर्यो, रिपु सेनामहँ श्राइकें।
मागघ बल श्राधो कर्यो, डिम्मक हंस मराइकें॥

मनुजचिरत हरि करत लड़त बल विपुल दिखावत।
सिंह पकरि जिमि हरिन छोड़ि पुनि खेल खिलावत।।
चतुरङ्गिनि रिपु सैन्य मारि यम सदन पठाई।
कर्यो शत्रु संहार रक्तकी नदो वहाई॥
भयो पराजित मगधपति, रथ टूट्यो सेना मरी।
ह्नागे शत्रु बध बल करन, तब तिनितें बोले हरी॥

ह्रोड़ो भैया ! जाइ घेरि लावे श्रमुरिनकूँ। बिनु प्रयास परलोक पठावें सब पापिनिकूँ॥ सुनि बल ह्रोड़्यो चल्योकरन तपनृपति निवाद्यो। श्रायो सत्रह बार सेन सिन पुनि पुनि हाद्द्यो॥ पुनि तप करि हर बर लह्यो, द्विजनि विजय श्राशिष दई। क्रालयवन मथुरा तबहिँ, घेरी हरि चिन्ता भई॥

सोचें माया मनुज—यवन जीत्यो नहिँ जावै।
जरासन्ध हू आज कालिमें पुनि चढ़ि आवै॥
हर बरतें खल बढ़ियो घेरि सब बन्धुनि मारै।
कालयवन सुत गर्ग यादवनितें नहिँ हारै॥
तातें तिज पुर द्वारका, महँ दृढ़ दुर्ग बनाइँगे।
सागि चलें रन छोड़िकें, तो रनछोड़ कहाइँगे॥

बलदाऊतें पूछि उद्धिमहँ पुरी बनाई। द्वादश योजन दुर्ग नीरनिधि ताकी खाई॥ दई सुधमी समा इन्द्रने अति सुखदाई। करी समर्पित सिद्धि सुरिन जो हरितें पाई॥ सुरिशिल्पी नगरी रची, शोभा मूर्तिमती जहाँ। पहुँचाये हिर योग बल, तैं यादव सबई तहाँ॥

सबिन द्वारका भेजि भगे भगवान भगोड़े।
मशुराके घर द्वार सभा सरवर सब छोड़े॥
कमल कुसुम गलमाल निरायुध भागे नटवर।
कालयवन पहिचानि भग्यो पीछे बितु धनुसर॥
कहै—अरे यादव अधम, कायर सम भागे कहाँ।
चिल पीछो तेरो करूँ, भगिकें तु जावे जहाँ॥

करत अनसुनी श्याम भगत मुरि पीछे निरखत । पग पगपै जनु गहे यवन छिन छिनमहँ समुमत ॥ घुसे गुफामहँ श्याम निहाइयो तहँ नर सोवत । निज पट ताहि उढ़ाइ दुबिक रिपुको पथ जोहत ॥ कालयवन रिसमहँ भइयो, पदप्रहार तिहिपै कर्यो। तिहि उठि निरख्यो यवन जब, दृष्टिपरत ही सो महयो॥

वे नरवर मुचुकुन्द घेनु द्विज सुर हितकारी।

श्रसुरिन सतयुग प्रथम माँहिँ सुर सेन सँहारी।।

गये लड़न भूपाल गये जब देव शरनमहँ।

मारि भगाये श्रसुर भये विजयी सुर रनमहँ।।

देविन वर माँगन कह्यो, माँगी निद्रा भूप वर।

करै विघन मम नींदमहँ, सो ततिक्षन मिर जाय नर।।

एवमस्तु किह सुरिन समरथन नृपको कीन्हों।
श्रमित भूपकूँ गाढ़ नींदको मिलि बर दीन्हों।।
सोये तबतें गुफामाँहिं बहु बरष बिताये।
कालयवनको अन्त करावन हिर तहँ आये।।
मस्म यवन जब हुँ गयो, तब द्रशन नटवर द्यो।
लिख अति सुंदर सुधर नर, भूपित अति विस्मित भयो।।

पूछत बिनयावनत नृपति डरपत ऋति बोलत।
प्रभु! ऋति कोमल चरन कठिन मिएपे च्यों डोलत।।
हो त्रिदेवमहँ एक असुर सुर अथवा स्वामी।
अथवा अज ऋखिलेश अमरपति अन्तरयामी॥
हों मान्धाता नृपतनय, मोइ कहें मुचुकुन्द सब।
सुर बर लहि सोवत रह्यो, देवें परिचय आपु अब।।

कहें बिहँसि वल-बन्धु—नाम निज कहा बताऊँ। जनम करम गुन श्रखिल कहाँ तक तुम्हें गिनाऊँ॥ सुरिन बिनय जब करी जनम मिहपे तब लीयो। कंसादिक जे श्रसुर नाश तिनि सबको कीयो॥ बासुदेव मोक्टूँ कहें, कृपा करन श्रायो यहाँ। जहाँ रहें मम भक्तगन, दौरि तुरत पहुँचूँ तहाँ॥

सुमिरि गरगके बचन यादि मुचुकुन्दि शाई।
लिपटे चरनि दौरि बिनय धरि धीर सुनाई॥
हे मायापित ! ईश ! मोह बश तुमिहं न जानें।
भरि मदमह श्रिखलेश नृपित श्रपनेकू मानें॥
का इनकू माँगू प्रभो ! छिन भंगुर ये विषय सुख।
तव चरनिमह होहि मित, है यह जगमह परम सुख।

## मुचुकुन्द-स्तुति

हे ईश ! तुम्हारी मायामें, मैं मोहित हैकें भटक रह्यो। सुखकी श्राशातें या जगमें, स्वामिन् ! मैंने श्रति दुःख सह्यो ।। पायो नर तनहू ऋति दुरलभ, पर विषय-भोगमें नष्ट कर्यो। नहिँ नाम जप्यो तव कथा सुनी;नहिँ नटवर! तुमरो ध्यान घर्यो। मैं मानी हूँ सम्मानी हूँ, हूँ धनी यशस्त्री गुनखानी। योगी साधक हूँ तेजस्वी, हूँ बड़भागी ज्ञानी ध्यानी । श्रमिमान बढ्यो विश्वास घट्यो,विकराल काल सम्मुख आयौ। संकल्प सकल मनके मनमें, श्रिह मूषकवत् ताने खायौ। सत्संग मिलै सब मान मिटै, तब चरनिमें चित लिंग जावै। मिट जाय मरन अरु जनम चक्र, भवबन्धनको भय भगि जावै।। पीड़ित हूँ अति ही दुःखित हूँ, है चिन्ता इन छै शत्रुनिकी। धन वैभवकी बांछा न प्रभो ! चाहूँ सेवा पद्पदुमनिकी ।। सब छोड़ि छाड़ि जगकी आशा, आयो आश्रय अच्युत दीजै। भय शोक मृत्युतें रहित चरन, तव गही शरन रचा कीजै। सोरठा—मुनि इस्तुति घनश्याम, सद्य भूपपै है गये। प्रभुजी पूरन काम, दई भक्ति मुचुकुन्दकूँ॥ छप्पय-द्यो भक्ति बरदान गुहाते निकसे यदुवर। देखे नृप मुचुकुन्द कलियुगी लघु पशु, तरु, नर।। बद्रीवन तप करन गये तह मुनि व्रत साघें। संयम श्रद्धा सहित श्यामकूँ नित आराघें।। इत मथुरा आये मद्न-मोहन सेना यवनकी। लूटि पाटि बाँधीं तुरत, पुटरीं सब धन रतनकी।

खचर बैलिन लादि द्वारका धन पहुँचावत। तंब ई निर्ख्यो जरासन्ध सेना सँग आवत।। राम श्याम लखि सेन बाँधिके मुट्टी भागे। जरासन्धके सकल बीरवर पीछे लागे।। भगत भगत दोऊ थके, चढ़े प्रबर्षण्पे उछरि। घेरयो गिरि चहुँ श्रोरतें, जावें नहिं श्रव ये उतिर ।।

पर्वत लीयो घेरि आगि चहुँ और लगाई। जरि जावें मम शत्र जरासँध मनहिँ सिहाई।। कूदे दोऊ बन्धु न भय कछु मनमह मान्यो। कब गिरितें गिरि गये न काहूने कछु जान्यो।। जरासन्ध निजपुर गयो, शत्रु मरे हिय मानिकें। इत सुखतें यदुवर रहें, पुरी द्वारका आनिकें।।

इति भागवत चरितके षष्ठाह में जरासन्धाक्रमण् कालयवनोद्धार द्वारावती निर्माण नामक प्रथम ऋध्याय समाप्त ।

Offers of the fire on the three

the the principle of the party

### श्रथ द्वितीयोऽध्यायः

2015年的1000年

## [ 2 ]

पूछें शौनक—सूत ! द्वारका वृत्त बताओं। के हिर किये विवाह भये के पुत्र सुनाओं।। हँसिकें बोले सूत—कहाँ तक ब्याह गिनाऊँ। मुख्य भये जो आठ प्रथमकूँ प्रथम सुनाऊँ।। नृप विदर्भपति भीष्मके, पाँच पुत्र रुक्मी बड़ो। बहिन रुक्मिनी अंश श्री, जांके हित हिरतें लड़्यो।।

नारदादि मुनि आइ कृष्णकी करी बड़ाई।
सुनत रुक्मिनी हृद्यमाँहिँ हरि-मूर्ति समाई।।
इत हरि निश्चय कर्यो रुक्मिनीकूँ अपनाऊँ।
करिकें बिबिध उपाय प्रियाकूँ घर ले आऊँ॥
मातु पिता सहमत सबहिं, हरि बरतें जग होहि यश।
रुक्मीने शिशुपाल सँग, करी सगाई द्रेष बश।।

सुनत रुक्मिनी भई दुखित अतिशय घबराई। बुलवाये बर बिश बृद्ध निज बिपित सुनाई।। प्रेम पत्रिका लिखी बिशके करमह दीन्हीं। परि चरनिमें बिनय बिशतें बहु बिधि कीन्हीं।। चले द्वारका द्विज तुरत, प्रभु पथको सब श्रम हर्यो। निरखि विशकू मुद्ति मन, है हरिने स्वागत कर्यो।। करि पूजा पकवान प्रेमतें विविध खवाये।
पुनि शैया श्राति सुखद विद्याई विप्र सुवाये।।
लगे पलोटन चरन कुशल पूछत प्रभु पुनि पुनि।
वैदर्भीकी कथा भये प्रमुदित यदुवर सुनि।।
पीरी पाती निरिषकों, श्राति प्रसन्न सनमहँ भये।
बुद्ध विप्र बाँचन लगे, प्रेम मगन हरि है गये।।

लिखे रुक्मिनी—दियत ! भयो मम मन मतवारो ।
सुनि गुन अनुपम रूप लिख्यो हिय चित्र तिहारो ॥
हे हरि ! अशरन शरन आइ दासी अपनाओ ।
खल अगाल शिशुपाल हरे नरसिंह छुड़ाओ ॥
यदि आवें नहिं आपु तो, विष खाऊँ मरि जाउँगो ।
सुम विनु चाहें मद्न हू, आवे नहिँ अपनाउँगी ॥

कमलनयन ! सिंज सेन तुरत कुं डिनपुर आश्रो । रिपुसिरपे धरि चरन मोहिँ माधव ! ले जाश्रो ॥ जाउँ ज्याहके प्रथम दिवस देवी पूजन हित । लैकें भागें मोहि नहीं चित्रयकूँ अनुचित ॥ दीनबन्धु दुखहरन यदि, द्या न दासीपे करहिं । न्तो तब तक जनमूँ मरूँ, जब तक नहिँ यदुबर बरहिं ॥

सुन्यो प्रियाको पत्र नयन हरिके भरि आये।
प्रेम बिबश है गये बिप्रकूँ बचन सुनाये॥
द्विजवर! मोकूँ प्रिया रुक्मिनी अतिशय भावे।
करि करि वाकी यादि रैंनिमहँ नींद न आवे॥
चलो, चलें कुंडिनपुरी, अब दें दिन ही रहि गये।
सजि रथ द्विजकूँ संगलें, बहू हरन हरि चलि दये॥

हरि कुंडिनपुर पहुँचि रहे पुरकी अमराई।
इत अति विशद बरात चेदि राजाकी आई॥
जनमासो नृप दयो बराती अति हरषाये।
उत वल सुनि हरिगसनसेन सजि तिनि ढिँग आये॥
सकुचाये हरि वल हँसे, कक्षु मीठी चुटकी लई।
कहन वृत्त निज बिप्रकूँ, हरि चुपके आयसु दई॥

हरि श्रायसु सिर धारि गये द्विज श्रन्तः पुरसहँ।
द्विजमुख बिकसितिनिरिख भयो सुख कन्या उरमहँ॥
कह्यो सकल संवाद कुमारी सुनि हरषाई।
द्विजकी रिनिया बनी श्रश्रु माला पिहनाई॥
सुन्यो श्रागमन कृष्ण बल, को नृप सुनि बिस्मित भये।
श्रितिथ समुिक भीष्मक नृपित, सादर निज गृह लै गये॥

करि हरि बल आतिथ्य सकल सैनिक ठहराये। आये पुर यहुचन्द सुनत नारी नर धाये।। हरिको अनुपम रूप लखें पुनि पुनि न अधावें। कन्याके बर योग्य श्यामकूँ सबहिँ बतावें।। मची धूस हरिरूपकी, हाट बाट कूचे गली। त्तबहिँ रुक्मिनी सखिनि सँग, गौरी पूजन हित चली।।

पैदल मुनि व्रत धारि चलित शंकित सकुचावित ।
नूपुर कंकन कड़े छड़े चूड़ी कनकावित ।।
धरतें मन्दिर तलक बाढ़ सम सैनिक लागे ।
शूरबीर ले शस्त्र चलें कछु पीछे ध्यागे ।।
गौरी मन्दिर पहुँचिकें, प्रेम सहित पूजन कर्यो ।
धूप दीप उपहार सब, देवी के सम्मुख धर्यो ॥

करि पूजा परसाद धारि सिर बिनती कीन्हीं। होवें पति सम कृष्ण सुत्राशिष देवी दीन्हीं।। गौरी गृहतें निकसि निहारे हरिकूँ इत उत। शोभा बरिन न जाय सनहुँ सुन्दरता बिहरत।। रूप, शील, वय, बिनय लिख, सचर श्रचर सम सब भये। कामी नृप बाहन चढ़े, सुन्दरता लिख गिरि गये।

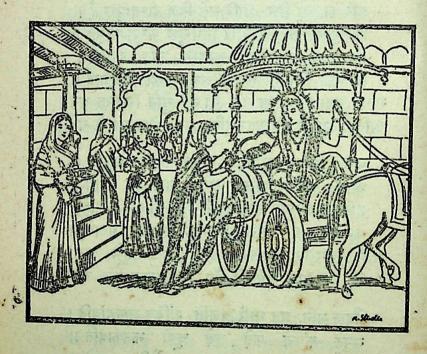

गरुड्ध्वज रथ निरिख बढ़ी उतहीकूँ वाला। त्रावत देखी कुँविर हाँकि रथ लाये लाला॥ कीयो ऊँचो हाथ पकरिकें रथ बैठाई। पायो पित को परस फुरुहुरी श्रँग श्रँग श्राई॥ त्रावे निर्भय भाग लै, सिंह सृगालनि मध्य न्यों। देखत देखत नृपनिके, भगे भाग लै श्याम त्यों॥

तब अति हल्ला मच्यो नृपति सब लिं आये।
यादव वीरिन सबिं भूप खल मारि भगाये।।
जनमासेमहँ आइ सबिन शिशुपाल मनायो।
करि कारो मुख भागि रैनिमहँ निज घर आयो।।
इत किम्मी हैं क्रुद्ध अति, करी प्रतिज्ञा हों लहुँ।
इति वध करि बिनु वहिन लें, नगरीमहँ नहिं पग धहुँ।।

ब्यर्थ प्रतिज्ञा करी चल्यो सेना सिन मानी। ललकारे चनश्याम बीरता बड़ी बखानी। भये खड़े भगवान बान तिक तिककें मारे। कुंडिनपुरके बीर भगे बोले—हम हारे।। रुक्मी है कें बिरथ लै, कर करबाल चल्यो लड़न। तबहीं रथतें उतिर हरि, लगे खड़ग लै बध करन।।

निरित्त बन्धु वध परीं रुक्मिनी हरिचरनिमें। हरिप कहें मम बन्धु वधें निह नाथ! शरनमें॥ मानि प्रियाके बचन न रुक्मी फिरि हरि मार्यो। करि कुरूप कच कतिर बाँधि रथ पीछें डार्यो॥ आह छुड़ायो रामने, डाँटे हरि अनुचित कहो।। गयो न पुर पुनि भोजकट, पुर बसाइ रुकिमी रह्यो॥

भीष्मक दुहिता जीति द्वारकामहँ हरि आये।
बहू आगमन सुनत नगरमहँ बजत बधाये॥
लोग लुगाइनि पुरी और नवबधू सजाई।
कीयो विधिवत् ब्याह रुक्मिनी सँग यदुराई॥

पाग दुपट्टा सिरोपा, पहिन पहिन यादव सर्जे । नारी गावें गीत मिलि, मधुर मधुर बाजे बर्जे ।।

मुन्दर मंडप सज्यो बघू द्यारु बर बैठाये।
गणपति प्रह द्यारु मातृकादि पूजन करवाये॥
माँमर फिरि कर कह्यो खीलको हवन करायो।
नेग जोंग सब करे माँग सिन्दूर भरायो॥
करिकें पलेंगाचार पुनि, कर्म चतुर्थी हू कियो।
यों श्रीरुक्मिनि संगमहँ, ज्याह श्यामको है गयो।

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाह में रुविमणी विवाह नामकः द्वितीय श्रध्याय समाप्त ।

### अथ तृतीयोऽध्यायः

## [ 3 ]

सुखी भये सब स्वजन निरिष्विश्वित श्रमुपम जोरी।
मातु मनावें होहिं कृष्णके छोरा छोरी।।
जनें पुत्र नित बिप्न कहें सुनि सकुचे बाला।
कृपा कपर्दी करी जन्यो बैदर्भी लाला।।
कामदेव जो प्रथम ही, शंभुकोपतें जरि गयो।
सोई बनि प्रसुम्न पुनि, प्रथम पुत्र हरिको भयो।।

शम्बर तिहि रिपु समुिक सूितकाघरमहँ आयो। शिशुकूँ करिकें कपट धाइ बनि घरतें लायो।। फेंक्यो सागर बत्स मत्स्यने निगल्यो जीवित। मिळुआ ताहि फँसाइ हो गये शंबरके हित।। निवसति रित शम्बर महल, मत्स्य उद्रमहँ मिल्यो पित। नारद मुनि परिचय दयो, पालति पित है सुद्दित आति।।

प्रथम कृष्णको ब्याह पुत्र उतपत्ति सुनाई।
मिण स्यमन्तकी कथा सुनो श्रव श्रित सुखदाई।।
सतभामा श्रंक जाम्बवती जिह कारन पाई।
हिने लीला लोभ मोहकी दुखद दिखाई॥
सत्राजित यादव परम, सूर्यभक्त लोभी सरल।
है प्रसन्न ताकूँ दुई, सूर्य स्यमंतक मिण श्रमल।।

सत्राजित मिण पहिन द्वारकामहँ जब आयौ।
समुिक सूर्य्य नर भगे कृष्ण सब भेद बतायौ॥
आठ भार नित कनक देहि दुख शोक नसावै।
हरि सोचें मिण दिब्य राज-महलिनेमें आवै॥
माँगी हरि परि नहिं दुई, सत्राजित लोभी परम।
लोभ मोहमहँ फँसि पुरुष, खोवै सब गुण निज धरम॥

सत्राजित लघु बन्धु प्रान सम श्रिय प्रसेन बर । धारि कंठ मांण चल्यो करन मृगया लै धनु सर ॥ बनमहँ पहुँच्यो त्राइ सिंहने ह्य सँग माउयो । लै मिण भाग्यो सिंह रीछने ताहि पछाउयो ॥ जाम्बवान मिण प्रहण करि, घुस्यो गुफामहँ मुद्ति मन । जब प्रसेन स्रायो नहीं, सत्राजित लाग्यो कहन ॥

हरि माँगी मिण नहीं दई माई सम माउयो।
घर घर फैली बात श्याम मनमाँहिँ विचाउयो॥
मिध्या लग्यो कलङ्क करूँ होँ मार्जन श्रवहीं।
संग लिये बहु लोग चले मिण खोजन तबहीं॥
हय प्रसेन निरख्यो सृतक, पुनि खोजत श्रागे गये।
माउयो सिंह लिख पुनि गुहा, देखि रीझकी घुसि गये॥

श्रद्वाइस दिन लड्यो रीछ परि हरि नहिँ हारे।
निज स्वामी रघुनाथ समुिक पुनि पैर पखारे॥
कन्या दई विबाहि जाम्बवित ले हिर निकसे।
बारह दिन लिख बाट श्यामके साथी खिसके॥
दुखित द्वारकामहँ सकत, मिलि दुर्गा पूजन करिहँ।
जोहत प्रमुकी बाट नित, सन्नाजितकूँ संब शपहिँ॥

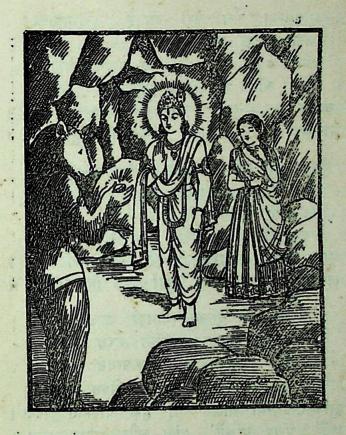

जाम्बवती सँग श्याम निरिष्त सब लोग सिहाये।
पुरवासी यों मुदित मृतक ज्यों घर फिरि आये।।
मिणिको सुनि सब वृत्त भयो दुःखित सत्राजित।
हरि मिणि सादर दई लई ताने हैं लिज्जित।।

सोचत सत्राजित सतत, यह अपयश कैसे सहूँ। होहि तोष यदि मणि सहित, सतभामा हरिक्टू दऊँ।।

शतधन्या सँग करी सगाई सतभामाकी।
तक कृष्णकूँ दई न चिन्ता कीन्हीं ताकी।।
तीन ब्याह करि गये बन्धु देखन हथिनापुर।
कुन्ती पांडव जरे सुनत पहुँचे तहँ सत्वर।।
जानत सब घनश्याम परि, लोक दिखावो करत हैं।
नरकीड़ा करि सबनिके, चंचल चितकूँ हरत हैं।।

हिथनापुर बल संग पहुँचि दुख बहुत सनायो।
भीष्म, द्रोगा, कृप, बिदुर सबनि प्रति नेह जनायो।।
गान्धारी घृतराष्ट्र नयनतें नीर बहावें।
बासुदेव ढिँग वैठि तिनहिँ प्रिय कहि समुमावें।।
पूछत सबतें अज्ञवत्, कैसे पांडव जरि गयं।
लोकोचित व्यवहार हित, वहाँ कछुक दिन रहि गये।।

शतधन्वा इन दुखित श्यामकी करत बुराई।
कृष्ण बड़े उद्देग्ड सबनिकी हरत लुगाई॥
कृतवर्मा अकूर कहें 'अपमान हमारो।
है सत्राजित दुष्ट अधमकूँ सोवत मारो॥
सुनि शतधन्वा चलि द्यो, हैकें दोडनितैं बिदा।
बजैं पराई फूँकतैं, शंख और मूरख सदा॥

नहीं द्वारका श्याम सोचि खल घरमहँ श्रायो । सत्राजित सुख सहित सद्नमहँ सोवत पायो ॥ सिर घड़तें करि पृथक भग्यो मिए लैकें पापी । सतभामा श्रात दुखित चित्त चिन्ता बहु ब्यापी । मृतक देह घरि तैलमहँ, रथ चिंद हियनापुर गईं। सकल बात श्रात दुखित है, रोइ रोइ हिरतें कहीं। उपरतें करि शोक द्वारका यदुवर आये। शतधन्वा अति डर्यो तुरत अकरू वुलाये।। हरितें रचा करो दीन हैं बोल्यो उनतें। सुनि बोले अकरूर—वैर को साधै तिनतें॥ खल बोल्यो घवराइकें, अच्छा, मिणकूँ तो घरो। हों भागूँ पुर छोड़ि तुम, सुखतें मंत्रीपन करो॥

यों कि चुपके भग्यो बिधक लोभी खल कामी।
हय ताको अति बेगवान शतयोजनगामी॥
हिर बल सँग रथ चढ़े दुष्टको पीछो कीन्हों।
भिग मिथिला तक गयो चक्रतें बध किर दीन्हों॥
मिली न मिथि बल ढिँग गये,कपट समुिक बल रिस भये।
जाइ बसे मिथिलापुरी, श्याम द्वारकाकूँ गये॥

आइ ससुरको श्राद्ध कर्यो बहु बिप्र जिमाये।
मिणि खल कहँ धरि गयो कछुक हरिधर खुजवाये।।
कृतबर्मा अकूर द्वारकातें सुनि भागे।
काशीमहँ अकूर नित्य मख करिबे लागे।।
देहिं कनकको दान बहु, कहें दानपित सकल मुनि।
बुलवाये घनश्याम जब, गये द्वारका तुरत पुनि।।

हरि कीयो सत्कार प्रेमते पास बिठाये।
कुशल प्रश्न करि सकल द्वारका वृत्त बताये॥
मन्द मन्द मुसकाय पकरि कर करते लीन्हों।
श्रति ही नेह जताय अपनपो प्रकटित कीन्हों॥
बोले—चाचाजी ! बढ़े, बैभवशाली मख करें।
तुमही पे मिण स्यमंतक, आपसमह हम सब लरें॥

बन्धु करें सन्देह लड़ें सब रानी घरमहाँ। तुम मिण देहु दिखाय रहे तुमरे ही करमहाँ॥ हरि आयसु अक्रूर मानि मिण सबहिं दिखाई। सबकी शंका मिटी शान्त सब भई लड़ाई॥ मिण दीन्हीं अक्रूरकूँ, सोनों सब घर घर बटत। सुखतें सब यादव रहत, कृष्ण कृष्ण सबई रटत॥

देख्यो चन्दा चौथ भाद्रपदको श्रीयदु बर । तातै लग्यो कलक्क सह्यो सब श्रपयश श्रीधर ॥ जो स्यमन्त श्राख्यान प्रेमते सुने सुनावें। चौथचन्द्रको दोष मिटै सब शोक नसावें॥ अपयश श्रपकीरति बड़ी, दुखदायी श्रति कष्टप्रद्। मिले शान्ति जा कथातै, श्रन्त पाहिँ नर परमपद्॥

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाहमें प्रद्युम्नजन्म स्यमन्तकोपाख्यान नामक तीसरा ऋष्याय समाप्त ।

[ मासिक परायगा--तेईसर्वे दिनका विश्राम ]



# त्रथ चतुर्थोऽध्यायः

[8]

कालिन्दी सँग व्याह कर्यो जैसे श्रीनटवर।
सुनो, ताहि अब कहूँ व्याह चौथो अति सुखकर।।
इन्द्रप्रस्थ हरि गये भये सब पाँडव राजा।
यदुनन्दनकूँ निरिष्ट भयो सब सुखी समाजा।
कि दिन यमुना तट गये, मृगया हित कन्या जहाँ।
रिबतनया हरि बरन हित, करित घोर अति तप तहाँ॥



कृष्णचन्द्र सर्वज्ञ जानि ताकी श्रभिलाषा। श्रर्जुनते बुलवाय पूर्ण कीन्हीं तिहि श्राशा॥ रथमहँ संग विठाय युधिष्ठिरके ढिँग श्राये। कालिन्दी रविसुता निरिख सब जन हरषाये॥ श्राइ द्वारकामहँ बरी, भये ब्याह यों चार श्रब। छठे पाँचवें व्याहको, मुनि वरणों बृत्तान्त सब॥

देश अवन्ति प्रसिद्ध भूप जयसेन वहाँके।
परम रम्य बन, नगर, शैल, सर, दुर्ग तहाँके।।
हरि फूआको ब्याह भयो जयसेन नृपतितें।
बिन्द और अनुबिन्द भये हैं खल सुत तिनतें।।
सुता मित्रबिन्दा हती, सो हरि मनपे चढ़ि गई।
किन्तु सुयोधन मानि सिख, भाइनि नाहीं करि दई।

गये स्वयम्बरमाँहिं डर्यो सुनिकें दुरजोधन।
कन्या ले हिर भगे लखे बिस्मित है नृप जन।।
बिधिवत् कर्यो बिवाह भई वो पंचम रानी।
ज्यों भद्रा सँग ज्याह भयो सो कहूँ कहानी॥
भद्रा फूआकी सुता, केकय नृप तनया सुघर।
भाइनि दीन्हीं मुद्दित मन, स्वीकारी तब गदाधर।।

भयो सातवों ब्याह श्याम को सत्या सँगमहँ॥ कोशलेशकी सुता सुन्दरी सुविदित जगमहँ॥ नृप प्रन कीयो सात बैल जो नाथे भूपति। ताकूँ कन्या देहुँ सुनत तहँ पहुँचे श्रीपति॥ प्रन सुनि उतरे फेंट किस, सात रूप हरि धरि लये। हँसत हँसत नाथे बृषभ, निरिस्त सुदित सब जन भये॥ ह्नै प्रसन्न नृप कर्यो ब्याह सत्याको हरिसँग।
पति परमेश्वर पाइ समाई निहं फूली ऋँग।।
दीयो बहुत दहेज द्वारका चले भुवनपित।
पथमहँ नृप बहु मिले करी जिन बृषभित दुरगित।।
भेड़िनकूँ ज्यों भेड़िया, छिनमहँ देइ भगाइकें।
नृपति भगाये पार्थ त्यों, दिब्य बान वरसाइकें।।

श्राये सत्या संग द्वारका यदुनन्दन पुनि।

मद्र देशमहँ गये लद्दमणा नृप कन्या सुनि।।

भयो स्वयम्बर भूप देश देशनिके श्राये।

श्रुत्पम कन्या निरिष्ठ नृपितगन सब ललचाये॥

रङ्गभूमि श्राई लली, जयमाला कर धारि जब।

रथमहँ पकरि बिठाइ हरि, भगे निहारें भूप सब॥

मद्राधिप नृप वृहत्सेन पुनि धन लै धाये।
कर्यो लक्ष्मणा ब्याह श्याम सँग मन हरषाये।
यों पटरानी आठ व्याहको वृत्त कह्यो सव।
जैसे सोलह सहस वरीं सो कथा कहूँ अव।।
भौमासुर नृप अति प्रबल, डरपे सुर नर दैत्य सब।
स्वर्ग, भूमि, पाताल महँ, करत फिरत उत्पात नव।।

बरुनदेवकूँ जीति छत्र अरु चँवर उड़ाये। स्वर्गलोकमहँ गयो अदिति कुंडल अपनाये॥ मेरुशिखरतैं मिण्यपर्वत अपने घर लायौ। जहँ जहँ निरखे रत्न छीनिकें खल ले आयौ॥ सुर सुरपित अति है दुखित, द्वार द्यानिधिके गये। कहे सकल खलके चरित, सुनत श्याम सकुचित मये॥ बोले सब सुनि श्याम—बात सुरपित सब जानी ।
भौमासुर हुँ गयो दुष्ट अतिशय अभिमानी ॥
अदिति मानुद्धिंग जाइ सुखद सन्देश सुनावें।
लैकें कुंडल शीघ्र स्वर्गमहँ इमहूँ आवें॥
पाइ बचन घनश्यामतें, सुरपित निजपुर चिल द्ये।
सतमामा सँग गरुड़ चिढ़, नरकासुर-पुर हिर गये॥

गिरि,शर,जल, श्रह श्रानिल, श्रानिल परकोटापुर के।
दश सहस्र श्राति घोर पाश घेरें फिरि मुरके।।
श्याम गदा, शर, चक्र सुदर्शनतें काटे सव।
पुरपालक मुर श्रमुर देखि लड़िने श्रायो तन।।
भये मुरारी मारि मुर, हरि सिर काटें चक्रतें।
शोभित धड़ पर्वत सरिस, कटे शिखर जनु शक्रतें।।

सुनिकें मुरको मरन श्रमुरगन श्रित घबड़ाये।
ताम्र श्रादि सुत सात पीठ सँग नरक पठाये।।
ते जब सब मिर गये स्ययं भौमासुर श्रायो।
लड़्यो प्रानपन सिहत श्याम बल पार न पायो।
चक्र सुदर्शनतें नरक—को सिर काट्यो श्रीहरी।
सुनत मरन सुत श्राइ मू, भेंट लाइ इस्तुति करी।

# भू-विनय

#### पद्

श्रुखिलपति ! श्रबला श्रित श्रुकुलावे। शंखचक्रधारी बनमाली, चरन कमल सिर नावे॥१॥ श्रुखिलपति० कमलनयन कमलानन कारक, नाभि कमल उपजावे॥ कमलमालपद कमलसरिस प्रभु,वेद विदित गुन गावे॥२॥ श्रुखिल० वित्रगुन त्रिवेद त्रिदेव त्रिलोकी त्रिभुवन सृष्टि रचावै। सवतें अलग ज्याप्त सबहीमें, पार न कोई पावै।।३॥ अखिल० पुरुष प्रधान, काल, मन, इन्द्रिय, तुम बितु कछु न लखावै। जमत चराचर अमवश तुममें, दीखे नहीं नसावै।।४॥ अखिल० शरणागतके सब अम भागें, माया नहिं भरमावै। च्यह भगदत्त शरण तुमरीमें, परि पग बिनय सुनावै।।४॥ अखिल० दोहा—सुनि विनती यदुवर तबहिं, धरनीकूँ दै धीर। कृपा करी भगदत्तपै, बोले गिरा गैंभीर।

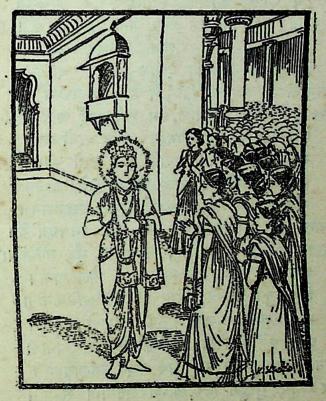

७३४ सोरठा-अविन ! त्यागि भय, शोक, होहि पौत्र तव भूपवर। तरक जाय सुरलोक, होहि अभय भगदत्त अव।। छप्पय-अभय दान हरि दयो नरक सुत नृपति बनायो। श्रवित पुत्र भगदत्त प्रभुहिं निज पुर ले श्रायो।। निरखीं सोरह सहस बन्दिनी कन्या पुरमहँ। होवें पति घनश्याम भई इच्छा तिनि उर्महँ॥ जानि सत्य संकल्प हरि, पठइ द्वारका सब दई। मनवांछित ते पाइ बर, श्रिधिक मुदित मनमह भई ॥ दैवे कुंडल अदिति स्वर्गमह गये मुरारी। पाइ श्यामको दरश मातु मन भई मुखारी।। सतभामाकूँ पूजि शर्चाने आदर कीन्हों। किन्तु मानवी मानि देवद्रुम-सुमन न दीन्हों॥ समुभि घोर अपमान निज, लैं हरि सँग उपबन गईं। कल्पवृत्त लिख लैंन हित, प्रेम सहित तह अड़ि गई। बृत उखार्यो श्याम गरुड़की पीठि धर्यो जब। रत्तक रोवत गये इन्द्रते बृत्त कह्यो सब।। शची उभारे इन्द्र सेन सजि लड़िबे आये। रबि, शशि, यम, अरु,बरुण,देव हरि सकल हराये।। श्रख्न-हीन सुरपति भये, भगे भूभि रन छोरिकें। सतभामा कटु बचन बहु, कहे हँसी मुँह मोरिकें।। श्रव सब समुमे शक सकुच तजि बोले बानी। हैं अच्युत अखिलेश आपु हों अति अभिमानी॥ माया तुमरी प्रवल भूलिकें उरम्भूगो स्वामी। न्तमा करें अपराध अखिलपति अन्तरयामी॥ सुनत इन्द्रके बचन मृदु, भये सद्य करुणायतन। पुर आयं सुरद्रुम लियं, थाप्यो सतभामा सद्न ॥

पुनि जो सोलह सहस एक सत कन्या आई।
बनवाये बहु भवन सकल सुखतें ठहराई॥
विधिवत् कर्यो विवाह रूप उतने धिर लीन्हें।
सबकूँ भूषन बसन दास दासी बहु दीन्हें॥
भवन भवनमहँ भुवनपति, पृथक पृथक निज तनु घरें।
सुखद सरस सुन्दर सतत, क्रीड़ा सबके सँग करें॥

पूछें शौनक—सूत ! ज्याह हरि बहुत बताये।
किन्तु पुत्र के भये श्रापुने नाहिं गिनाये॥
हाँसिकें बोले सूत—कहाँ तक पूत गिनाऊँ।
मुख्य मुख्य जे भये तिनहिँके नाम बताऊँ॥
शौनक बोले—प्रथम तुम, श्रीप्रद्युम्न कहो कथा।
शम्बरपुर मायावती, रितने पाले वे यथा॥

इति श्रीमागवत चरितके षष्टाह में श्रीकृष्ण श्रान्य विवाह नामक चौथा ऋध्याय समाप्त ।

#### अथ पञ्चमोऽध्यायः

( 4. )

कहें सूत—सब सूद दयो शिशु रितकूँ मनहर।
निज पितकूँ पहिचान करे पालन छिपि भीतर॥
भये युवक पित सिरिस भाव लिख वे घवराये।
रितने तब सब पूर्वजन्मके बृत्त बताये॥
रित माया प्रद्युम्नकूँ, दीन्हीं वे निर्भय भये।
इक दिन शम्बरतें स्वयं, बिना बात ही भिड़ि गये॥

कहा सुनी कञ्ज भई युद्धकी नौबत श्रायी।
हैं के दोऊ कुपित परस्पर गदा चलायी॥
पुनि मायातें लड़े श्रसुर नभ गयो उड़ाई।
माया कीन्हीं बहुत श्याम सुतकूँ सुधि श्राई।
सत्वमयी माया महा, छोड़ी शम्बर मिर गयो।
श्रसुर सकल दुःखित भये, सुरगन हिय श्रित सुख भयो॥

मायावित ले संग चले प्रद्युम्न मुद्ति मन ।
शोभित नभमहँ मनहुँ दामिनी दमकति सहघन ॥
पहुँचि द्वारका गय भवन रानी सकुचायीं।
कृष्ण सरिस नर निरिष्ठ कामवश भई लजायीं॥
तब आये घनश्याम तहँ, नारदतें सब जानिकें।
भई सुखी अति किनमनी, निज सुतकूँ पहिचानिकें॥

पहिचाने बसुदेव देवकी बल हरि सबने। बन्दन सबको कर्यो वधू सँग हरिनन्दनने॥ छातीतें चिपटाइ नेह सबने दरसायो। मृतक सरिस सुत पाइ हियो सबको हुलसायो॥ बैद्भीके प्रथम सुत, श्रीप्रद्युम्न कथा कही। घाब आठनिके सुतनिकी, सुनहु कथा जो बचि रही॥



बैदर्भी के पुत्र भये प्रयुम्न आदि दश।
सतमामाने भानु आदि जिन पायो जग यश।।
जाम्बवतीने शाम्ब सुमित्रादिक सुत जाये।
नाम्नजितीके वीर चन्द बमु आदि सुद्दाये॥
श्रीकालिन्दोके भये, श्रुत किव आदिक तनय दश।
जिन प्रघोष आदिक तनय, जह्यो लह्मणाने सुयश॥
४७

हुक, ह्वांदिक लाल मित्रबिन्दाने पाये। भद्राने संग्रामजीत दश बेटा जाये। कहूँ कहाँ तक नाम सबिन सुत दश दश मानो। एक लाख इकसठ हजार अस्सी सुत जानो।। भये पुत्र प्रदासके, श्रीत्रानिरुद्ध महारथी। रुक्मी जिनके व्याहमहँ, मरे द्यूतके स्वारथी।

शौनक पूछें—सूत! हने रुक्मी च्यों बलने।
सूत कहें—मुनि! रच्यो खेल यह काल प्रबलने।।
करन ज्याह अनिरुद्ध भोजकट आये यादव।
रुक्मी पौत्री संग ज्याह सम्पन्न भयो जब॥
भयो द्यूतको खेल तहँ, बल रुक्मी दलपित भये।
काँगट रुक्मीने करी, कुपित देवबल हो गये॥

लाल लाल करि आँखि सर्प सम बल फुफकारे।
किस्मी सिरमहँ परिघ जमायो प्राण निकारे।।
पुनि कलिङ्ग नृप पकरि तुरत बत्तीसी मारी।
जो खल भूपति हँसे सबनिकी दशा बिगारी।।
भलो बुरो नहिं हरि कह्यो, शील बन्धु तियको कर्यो।
यदुपति सोचत जात मग, मलो भयो सारो मर्यो।।

यों श्रनिरुद्ध विवाह मयो श्राये निजपुर सव।
हरि विनोद ज्यों कर्यो रुक्मिनी संग कहूँ श्रव॥
इक दिन निरखी प्रिया हँसति हरिने ढिँग श्रावति।
पग पगपै जनु सुखद मधुर रस-सो वरसावति॥
श्रातक, पलक, मुख, नासिका, कंठ, जघन, कटिवर,हृद्य।
जुवत सबनितें मधुर रस, मुख मनहर मुसकानमय॥

देख प्रियाको रूप हँसीकी हरिकूँ सूमी।
मंद मंद मुसकाय पहेली पिछली बूमी॥
कहो प्रिये! च्यौं छाँड़ि नृपतिगण मम सँग आई।
शूरबीर शिशुपाल संग तव भई सगाई॥
हम निर्गुण निष्पृह परम, निष्किञ्चन निर्धन निपट।
तातें तिज हमकूँ अंबहुँ, जाउ अपर नृपके निकट॥

सुनि पति-बचन कठोर रुक्मिनी श्रित घवरायीं।
मूर्जित हैं महि गिरी तुरत उठि श्याम उठायीं।।
प्रेमालिङ्गन कर्यो पौछि मुख केश सम्हारे।
पलँग पास बैठाइ मधुर स्वर बचन उचारे।।
श्रिरे । रूठी बृया' हँसी हँसीमें हों कही।
नरक रूप घरमहँ सरस, है प्रसङ्ग सुखकर जिही।।

सुनत निक्मनी हँसी शोक दुख हियको त्यागो।
प्रियको कठिन बिनोद दूध तातो-सो लाग्यो।।
बोलीं—तुम अति गुनी निरगुनी होँ हूँ स्वामी।
होँ अबला अति अधम आपु अज अन्तर्यामी।।
नित नित नूतन नारि होँ, तुम प्रभु पुरुष पुरान हो।
ों तिरिया तिरगुनमयी, आपु अजित भगवान हो।।

नाशवान नर झाँड़ि बरे तुम अज अबिनाशी।
जन्म जन्म हों रहूँ चरन कमलिनकी दासी॥
त्वचा, रोम, नख, केश, मूत्र, मलयुत निन्दत तन।
निज विषयनिकूँ संग लगायो प्रमु चरनिन मन॥
जन फिर कबहूँ नहिं कहैं, बचन बज सम अति कठिन।
जनप्रयाको प्रेम लिख, हाँसि बोले करुनायतन॥

मानिति लीयो मोल प्रेम सेवा करि मोकूँ।
नहीं दें सकूँ कछू प्रिये! बदलेमें तोकूँ॥
पौत्र ग्रौर निज व्याह समय जो घीरज धार्यो।
तातें हों बिन गयो भामिनी ऋनी तिहारो॥
पित पत्नीमहँ प्रेमकी, बात भयी दोऊ मिले।
पाइ परसपर परस तनु, उभय हृद्य सरिसज खिले॥
ऐसे ही इक दिवस सत्यभामा सँग नटवर।
खेल खेलमहँ कह्यो पुण्य कातिक हरिवासर॥
नारदकूँ दें तुलादान सत्म।मा ग्राहं।
पूछें निज सौमाग्य भये कस श्याम गुपाईं॥
बोले हरि—कातिक सदा, श्रक त्रत हरिबासर कर्यो।
तातें मम श्रधीं क्षिनी, प्रिया बनी मम मन हर्यो॥



प्राकृत पुरुष समान सवितक हैं हरि सम्मानें। तिनक राजकुमारि स्ववश पति नर सम जानें॥ श्रौरनिकी का कहें शम्भु ही लड़िबे श्राये। वाणासुरको पत्त लयो पीछे पछिताये॥

शौनक पूळें—सूतजी! च्यौं हर श्रीहरितैं लड़े। सूत कहें—मुनि! भक्त हित, वृषभध्वज प्रभुतैं भिड़े।।

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाहमें प्रद्युमचरित रुक्मिणी-परिहास नामक पञ्चम विश्राम समाप्त ।

#### अथ पुष्ठोऽध्याय

# [ ६ ]

बैरोचिन शत पुत्र बड़े सबमें नाणासुर। शूरबीर रणधीर दये तिनि हर इच्छित बर॥ शोणितपुरमहँ बसें करें हर पुररखवारी। कन्या ताकी परम सुन्दरी ऊषा प्यारी॥ तानें इक दिन स्वप्नमहँ, लखे बीर श्रनिरुद्ध बर। पति समान क्रीड़ा करत, बेधत हियमहँ काम-शर॥

उत्ता बोली—बहिन! स्वप्नमहँ नर इक आयो।
मन मेरो लै गयो तनिक अधरामृत प्यायो।।
जो न मिलै वह बीर धीर हियमहँ नहिं धारूँ।
तजूँ प्रान विष खाइ अगिनिमहँ तनकूँ जारूँ।।
चित्र चित्रलेखा लिखे, नर किन्नर, सुर, असुर बर।
लिख यदुवर अनिरुद्धकूँ, बोली—जिह मम चित्तहर।।

समुिक कृष्णको पौत्र चित्रलेखा घबराई। योग शक्तितें उड़ी द्वारका छिनमहँ आई।। देखे श्रीअनिरुद्ध सुखद शैया पर सोवत। शशि सम करत प्रकाश कामिनिनिके मन मोहत।। विकल प्रियाके प्रेममहँ, लिख बाला बिस्मित भई। शैया सहित उठाइकें, शोणितपुरमहँ लै गई॥ शोणितपुरमहँ आइ सखीकूँ कुमर दिखायो। कुमरि मुदित अति भई सुघर वर प्रियतम पायो॥ खान, पान, स्नक्, धूप, दीपतें पति सन्माने। ऊषा सँग अनिरुद्ध नहीं दिन बीतत जाने॥ गर्भवती ऊषा भई, द्वारपाल सब जानिकें। बाणासुरतें कह्यो जब, चल्यो असुर सर तानिकें॥

श्राइ श्रमुरने लख्यो कुँवरि ढिँग नर इक कारो । श्रात सुन्दर मनहरन सुघर वर श्रातशय प्यारो ॥ कञ्जक कहे कटु बचन न यदुवर सुनि घवराये । तबई सैनिक समर साज सजि लड़िबे श्राये ॥ लौह परिघ श्रानिकद्ध लै, लड़न लगे सैनिक डरे । प्रत्रल प्रहार न सिंह सके, कञ्जु भागे कञ्जु गिरि मरे ॥

महाबली तब बाण कोप करि आयो रनमहाँ।
करे युद्ध अनिरुद्ध न शंका कीन्हीं मनमहाँ॥
सहस्रवाहुने नागपाशमहाँ बाँधे लाला।
पतिको बन्धन निरिख भई अति बिह्वल बाला॥
इति नारद द्वारावती, आइ कह्यो वृत्तान्त जब।
सुनत कुपित यादव भये, चले सेन सिंज तुरत सब।

राम, कृष्ण, प्रद्युम, साम्ब आदिक सब आये। शोणितपुरकूँ घेरि शंख अरु पण्य बजाये॥ सुनि पुर-रक्षक शम्भु षडानन सब गन गनपति। करन युद्ध मिलि चले भिड़े रन भयो बिकट अति॥ कार्तिकेय प्रद्युम्नतें, सात्यिक बाणासुर लड़त। भिड़े शम्भु श्रीकृष्णतें, अद्भुत नरलीला करत॥ ब्रह्म बायु अरु अनल अस्त्र त्रिपुरारी छोड़े। जोड़ तोड़के छोड़ि श्यामने सबही तोड़े। जुम्मणास्त्र हरि छोड़ि लिबाई जमुहाई पुनि। आयौ तबई बाण भगत अपनी सेना सुनि॥

आइ कृष्णतें भिड़ि गयो, हरि हय सारिथ मारिकें। कर्यो विरथ तव मातु लखि, खड़ी नम्न ह्वे आइकें।।

नम्न नारिकूँ निरिष्ट नयन हरि पीछे फेरे। बाण गये पुरमाँहिँ शम्भु सम्मुख हरि हेरे॥ छोड़्यो शिव ज्वर उष्ण शीत ज्वर आइ द्वायो। करी कृष्णकी विनय उष्णज्वर पिंड छुड़ायो॥

बाण आइं हरि सँग लड़्यो, हाइयो सब सेना मरी। कर काटन लागे हरी, आइ शम्भु इस्तुति करी॥

### शिव-स्तुति

पारब्रह्म जगदीस जगत्पति जगनिवास प्रभु। ब्यापक नित्य निरीह निरामय निराकार विभु॥ नामि कही त्राकाश त्रिम मुख बीरज जल है। श्रवण दिशा सिर स्वर्ग पदुम पद ही सब थल है। सूर्य नेत्र मन चन्द्र ऋहं शिव जलिंध उद्दर है। खौषि ही सब रोम इन्द्र भुज केशहु घन है। धर्म हृद्य ऋज बुद्धि उपस्थहु कहे प्रजापति। करन जगत उपकार होहिँ अवतरित रमापति। बादिपुरुष सरवेश सकल घटके बासी। जग प्रपंचतें रहित सवेगत ऋज अविनासी।।

जो पाई नरदेह करे तुमरो नहिँ सुमिरन।
मायाने वह ठग्यो लगावै नहिँ तव पद मन॥
हौँ अज सुर-गन इन्द्र सवनिकें तुम हो स्वामी।
हो सबके पितु मातु सुहृद सत अन्तरयामी॥
बाणासुर मम मक्त अभय अब जाकूँ दीजै।
जानि दासको पौत्र कृपा करुणानिधि कीजै॥

छ्रप्य—इस्तुति सुनि हरि हँसे बाण्पे दया दिखाई।

श्रजर श्रमर करि दयो प्रतिज्ञा प्रथम निभाई।।

भयो बाण्कूँ ज्ञान लाइ वर वधू दिखाये।

पाइ दान सम्मान सकल यादव हरषाये॥

हरि हरतें श्रनुमित लई, पुरी द्वारका चिल दये।

बधू सिहत श्रनिकद्ध लिख, श्राति प्रसन्न सब जन भये।।

स्वयं सूत पुनि कहं — चरित नृग तृपित सुनाऊँ।
कैसे हरि उद्घार कर्यो सो वृत्त बताऊँ॥
यदुकुलके कञ्ज कुमर गये खेलन बनमाँहीं।
लगी प्यास इक लख्यो कूप जल तामें नाहीं॥
परवत सम गिरगिट पर्यो, ताहि निकारत द्यावशः।
नहिँ निकस्यो तब आइ तहँ, कर्यो प्रकट प्रभु तासु यश।।

करत कृष्ण कर-परस तुरत सुर तनु सो घाइयो।
पूछ्यो परिचय श्याम—कहे हों दास तिहारों।।
नृप इत्त्वाकु कुमार नाम नृग मेरो स्वामी।
करूँ धेनु नित दान आपु तो अन्तर्योमी॥
दिज गैया इक भूलतें, दूसर द्विजकूँ हों दई।
दोऊ दिज ममढिँग लड़े, तातें मम दुर्गति भई।।

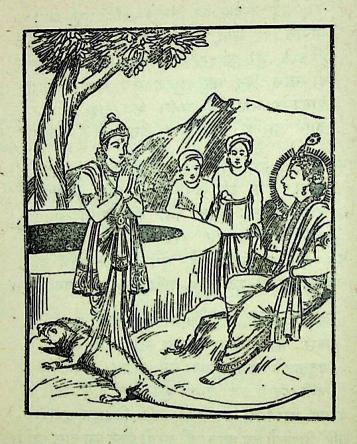

मर्यो तुरत यमसद्न गयो यम पूछ्यो हँसि तब। पाप पुण्यमहँ प्रथम आपु भोगिङ्गे का आव॥ प्रथम पाप हों कह्यो मिल्यो गिरगिट तनु तबई। प्रभुपद परसत नस्यो पाप जग-जन्यन आवई॥

यों किह हरि श्रानुमति लई, दिव्य लोककूँ नृग गये। तब हरिने यदुवरनिकूँ, सदुपदेश सुखकर द्ये॥

यादव ! कबहूँ मूलि बिप्रको धन मत खात्रो । जो नहिँ मानो सीख श्रविस नरकिनमहँ जात्रो ॥ श्रिहिफन, पारो भिन्ने हलाहल बिषहु पचावें। फ़िन्तु न द्विजधन पचै खाय दुख श्रिधिक उठावें॥

यों सबकूँ उपदेश करि, गये सबतिसँग श्याम पुर। इत इच्छा व्रज-गमनकी, उपजी श्रीवलदेव उर॥

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाह में हारहर संगर नृगोद्धार नामक छठवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ सप्तमोऽध्यायः

### ( 9 )

रथ चिंद त्रजमहँ गये सुनत व्रजवासी धाये।
मिले ललिक जनु प्रान मृतक तनमहँ पुनि त्राये।।
सिर सूँघत पितु मातु श्रौर सब हिये लगावें।
करि करि पिछली याद नयनतें नीर बहावें।।
प्रणय कोपयुत सब सखी, व्यंग वचन पुनि पुनि कहें।
कहो निगोड़े श्याम श्रब, रानिनि सँग सुखतें रहें।।

जिन हित हम पितु,मातु,स्वजन,परिजन सब त्यागे।

तृन समान ते तोरि नेह हमकूँ तजि भागे॥

कपट प्रेमको जाल रच्यो हम मृगीं फँसाईँ।

कैसे तिनिको तहाँ करति बिश्वास लुगाईँ॥

प्रेम कोपमहँ भरि कहति, सबहिं श्याम रँगमहँ रँगीं।

हरि चितवनि बोलनि चलनि,सुमिरि सुमिरि रोवन लगीं॥

समुमाई बलदेव करीं क्रीड़ा तिनि सँगमहँ।
मधु माधव द्वे मास सबनि ले बिहरिह बनमहँ॥
कालिन्दी इक दिवस करन जलकेलि बुलाई।
किन्तु समुमि उन्मत्त न तिनके ढिँग सो आई॥
संकर्षन अति कोप करि, हलतें खेंचीं तानिकें।
डरीं तुरत चरनि परीं, आई लोहो मानिकें।।

त्तमा करीं पुनि सिखिनि सिह्त सुखतें बल न्हायें।
जलिय जलिय जल प्रचुर परस्पर श्रङ्ग भिगाय।।
ब्रज बनितिनको मान करें सुख सबकूँ देवें।
पलक नयन कर देह सिरिस ते तिनकूँ सेवें॥
नंदगाँव बल निविस इत, करत सतत क्रीड़ा मधुर।
जत द्वारावित कृष्ण दिँग, पौंडूक पठयो दूत बर॥

दूत कहे—कारूष नृपित सन्देश पठायो।
बासुदेव हों एक भार भू हरिबे आयो।।
बासुदेव तू बनै चिह्न सब धारे मेरे।
तजे नाम निहाँ करूँ दाँत खट्टे हों तेरे॥
पौएडूकको सन्देश सुनि, श्याम हँसे सब हँसि गये।
रथ चिंद् लिंदबे ढीठतें, पुर कुरूषकूँ चिंत दये॥

रन हित हरि नृप लखे सेन सिन सम्मुख आयो।
धारि शङ्क चक्रादि विष्णु सम रूप बनायो।।
लखिके भाँड समान हँसे हरि खल ललकार्यो।
कीन्हों कछु दिन युद्ध अन्तमहँ ताकूँ मार्यो।।
काशिराज आयो लड़न, तासु काटि सिर श्यामघन।
फॅक्यो सो काशी पर्यो, लखि रोवत सुत प्रजाजन।।

यों दोजनकी करी मुक्ति हरि आये निज पुर।
इत पितु-बधतें दुखी काशि नृप-सुत सोचत उर।।
पितु-बध बदलों लेड कृष्ण पुरसहित जराऊँ।
शिव आराधन कर्ल मनोबांछित फल पाऊँ॥
करत सुद्दिण शैव मख, प्रकटित कृत्यानल मई।
करन भस्म हरि द्वारका, क्रू कृत्या गर्जत गई॥

कृत्याकूँ लिख डरे द्वारकाबासी सब जन। छोड़ि चक्र हरि दाह करायो नगर सुद्त्तिन।। पुर,द्विज,कृत्या,नृपति दग्ध करि सबनि श्रस्त हरि। श्रायो द्वारावती निमिषमहँ सब कारज करि।। काशिराजके दाहकी, कही कथा शुकदेवने। सुनो द्विबिद बानर चरित, ज्यों मार्यो बलदेवने।।

त्रेतायुगको द्विबिद बली बानर चंचल झित।
नरकासुरको मित्र संगतें भई दुष्ट मित॥
कृष्णमित्रध्रुक् मानि लैंन बदलो खल आयो।
जारे घर, पुर, गाँव दुष्ट आति दुंद सचायो॥
इक दिन गिरि रैबतकपै, बलदाऊ मदपान करि।
हँसत हँसावत प्रेमतें, बिहरत बनितनिकूँ पकरि॥

तहाँ द्विबिद्ने आइ करी अधिनय घट फोर्यो।
हिल मूसल बल लयो मारि बानर सिर तोर्यो॥
किप तरु फेंकत काटि देहिँ बल खल घवरायो।
द्वन्द युद्ध पुनि कर्यो पकरि बल गरो द्वायो।।
हुच हुच करिवे लग्यो, मिर धड़ाम घरनी गिर्यो।
साधु साधु सुर मुनि कहत, सबने बल आद्र वर्यो।

अपर चरित वल सुनो कर्यो हथिनापुर जाई।
जाम्बवती-सुत शाम्ब सुयोधन सुता उड़ाई॥
गही स्वयम्बरमाँहिँ चल्यो घेर्यो कौरत पुनि।
पक्रि बन्द करि द्यो भये क्रोधित यादव सुनि॥
करिबे बीच वचाव वल, हथिनापुरकूँ चिल द्ये।
संकर्षन सन्देह सुनि, कौरव अति क्रोधित भये।

बल बोले-सब सुनो, शान्तिके हित हीं आयो। उप्रसेन भूपाल—श्रधिपने मोइ पठायो॥ श्राज्ञा तुमकूँ दई शाम्बकूँ छोड़ो अब तुम। कौरव यादव एक रहें चाहत यह सब हम।। मूल समुिक माँगो चमा, बिगरी फिरि बनि जायगी। तुरत पठावो बर बधू, नहीं बात बढ़ि जायगी। सुनिकें कौरव कुपित भये बोले यादव सब। भूपति बनिकें पतित देहिं हमकूँ आयसु अब ।। नीच भगोड़े फिरें नेक नहिँ इनकूँ लाजा। मारे मारे फिरत भये अब माटू राजा।। हमने ही ऊँचे करे, संग विठाइ खवाइकें। सत्य कहत मुनि विष बढ़त, पय पन्नगनि पित्राइके ॥ यों कौरव कटु वचन कहत निज नगर सिघारे। इल मूसल है कुपित तुरत बलदेव निकारे।। मारी हलकी फार उभारयो सब हियनापुर। तरनी सम डगमगे नगर भय व्याप्यो सब उर ॥ कौरव कुल, धन, कुटुम्बको, सब मद तिज सुधे भये। तुरत साम्ब अरु वधू लै, बलदाऊके ढिँग गये।। हाथ जोरिकें कहें - प्रमो ! हम अति अभिमानी। आपु अनादि अनंत शेष समुमें मुनि ज्ञानी।। भूल चूककूँ भूलि करें अब अभय अखिलपति। साम्ब बघूसँग खड़े देहिँ हरिवत आशिष अति।। विनय सुनत कौरव अभय, करे मुद्ति पुनि पुर गये। संकर्षनकी बिजय सुनि, यादव आनन्दित सये।। इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाहमें बलदेवचरित नामक संप्तम अध्याय समाप्त ।

#### अथ अष्टमोऽध्यायः

( = )

बसिं द्वारका श्याम सविह रानिन संतोषें। सबके पुत्रनि प्रेम सिहत नित पालें पोषें।। नारद मन संदेह भयो हिर स्त्रति स्त्रलवेले। रानी सोलह सहस किन्तु हैं स्त्रापु स्रकेले॥ एक नारि मैंने बरी, भयो कछुक दिनसह विरत। इतिनिनकू सन्तुष्ट, करि, कैसे यदुनन्दन रमत।।

इच्छा मनमहँ भई लखूँ गृहचरिया हरिकी।
देखें चिलकें हृद्य भावना सव नारिनिकी॥
सोचि द्वारका चले घुसे पिहले इक घरमहँ।
प्रियासंग हरि हँसत लसत बनमाला उरमहँ॥
नारद लखि ठादें भये, बैठाये सतकार करि।
करि इत उतं दूसर महल, गये तहाँ हू लखे हरि॥

तहँ देखे घनश्याम प्रियासँग चौसर खेलत।
देखि दाव निज हँसत प्रियाकूँ करते ठेलत।।
नारद निरखे ऋतिथि कहें अनजान सिरस हिर।
करे ऋतारथ देव! दये शुभ द्रश द्या किर।।
करि पूजा मिष्ठान्न ऋति, ऋधिक खवायो पेट भिर।
तुरत तहाँतें चिल दये, नारद दंड प्रनाम करि॥

श्रपर भवन ऋषि गये तहाँ शिशु श्याम खिलावत । कानावाती कुरुं करें हँसि तिन्हें हँसावत ॥ अाटे बाटे खेल गुलगुली चपत लगावें। गोदीमें बैठाइ चूमि मुख हिय चिपटावें॥ द्विज लिख शिशु दुलिहिनि द्ये, बैठाये पग घोइकें। रसगुल्ला आगे धरे, हँसे बिप्र मुख जोइकें॥ खाइ भगे ऋषि तुरत न अब फिरि सम्मुख आवें। लिख चुपके हरि कृत्य अपर घरमहँ भगि जावें।। कहूँ निहारे न्हात खात कहुँ हवन करत हैं। कहूँ प्रियनि सँग हँसें कहूँ द्विज चरन परत हैं॥ कहूँ करहिँ सन्ध्या हवन, कहूँ दान व्रत हवन जप। कहूँ श्राद्ध तर्पन क्रिया, कहूँ बेद बिधि यज्ञ तप।। हरि कहुँ गर्भाधान आदि संस्कार करावें। जात कर्म पुंसवन कहूँ शिशु नाम घरावें।। कहुँ मुण्डन उपनयन कहूँपै ज्याह रचार्वे। . कहुँ पुत्रिनि करि ज्याह पतित्रत पाठ पढ़ावें।। घर घरमहँ नटवर लखे, नरलीला विधिवत् करत। नारद अति बिस्मय सहित, इतर्ते उत छिपि छिपि फिरत।। इतनेमहँ इक नारि लखी अतिशय सुकुमारी। रुनुमुनु रुनुमुनु करत फिरत ऋषि दौरि निहारी।। कहैं पैर परि-प्रभो ! नारि च्यौं रूप बनायो। हरि हँसि बोले—पुत्र तोइ निज खेल दिखायो॥ बेटा ! रज्ञा धर्मकी, सहित योगमाया करूँ। निज दासनिको शोक भय, भ्रम माया सबई इस ॥ इति श्रीमागवतचरितके षष्ठाहमें हरिगाईस्थदर्शन नामक **ज्यादवाँ अध्याय समाप्त ।** ( मासिक पारायग्। —चौबीसर्वे दिवसका बिश्राम ) 名に

#### अथ नवमोऽध्यायः

## [8]

यों नारद हिर चिरित निरित है मुद्ति गये पुनि । श्रव दिनचर्या कृष्णचन्द्रकी शौनक मुनि सुनि ।। हिर श्रित तरकें उठें धोइ मुख ध्यान लगावें। न्हावें सन्ध्या हवन करें पुनि धेनु मँगावें।। पितर देव पुनि पूजिकें, करें दान बहु धेनु नित । जाइँ सुधरमा सभामहँ, रथ चिंद उद्धवके सहित ।।

सिंहासन अति सुखद नृपतिके निकट विराजें।
जनु यादव नज्ञत्र मध्य शाशि सम हिर भ्राजें॥
इक दिन बैठे सभामाँहिँ तहँ नर इक आयो।
जरासन्धतें दुखित नृपति सन्देश सुनायो॥
शरनागत रज्ञक विभो, बन्दी हम खलने करे।
प्रमु अनाथके नाथ हैं, कारागृहमहँ हम परे॥

भक्त बछल भगवान सबिनकी बिपदा टारो।
फँसे फंदमहँ प्रभो! कुपा किर हमें डबारो॥
भयो दूत किह मौन तबिह नारद मुनि आये।
किर स्वागत सत्कार श्याम मुनि निकट बिठाये॥
बोले—मुनि करुनायतन! धर्मराज द्रशन चहत।
राजसूय मख करन हित, लग्यो चित्त तिनको सतत॥

इत शरणागत काज सुहृद् मख इच्छा जानी।
बोते श्रीघनश्याम मधुर मायायुत बानी।।
दुविघामह परि गये प्रथम हम कितकू जावें।
यादव रनकू कहें सुख्य सुनि मखिह बतावें।।
उद्धवजी श्रव पद्ध हैं, ये ही दुविधा हरिक्ने।
य निर्णय जैसे करें, तैसो ही हम करिक्ने।।

च्छव सुनि हरि बचन सकुचिकें बोले बानी।
हैं स्वामी सरबज्ञ कहूँ का हौं श्रज्ञानी।।
परि श्रायसु सिर धारि कहूँ मुनि बचन निभाश्रो।
इन्द्रप्रस्थमहँ प्रथम युधिष्ठिर मख हित जाश्रो॥
शरणागत रज्ञा परम, धर्म कह्यो मख मुख्य श्रति।
तहाँ कांज दोऊ बनें, कहूँ सुनो हे जगत्पति॥

जरासन्ध श्रित बली ताहि को रनमहँ मारे।
बिना दिग्बिजय राजसूय व्रतकूँ को धारे।।
प्रथम पहुँचि मखमाँहिँ भीम श्ररजुन सँग लावें।
बिप्र बेष धरि द्वन्द युद्धकी मीख मँगावें।।
यह खल छल हीतें मरै, प्रभुने तो बहु छल करे।
उद्धव सम्मति सुनि सकल, साधु साधु कहि हँसि परे।।

इन्द्रप्रस्थकूँ चले प्रथम निश्चय करि हरि तब । श्रायसु सबकूँ दई चले हरिषत हुँ कें सब ॥ रानी सोलह सहस पाइ पति श्रनुमति श्राईँ । सिज बिज शिविकिन चढ़ीं श्रिधिक मनमाँहिँ सिहाईँ ॥ चले सङ्ग नट नर्तकी, पथमहँ नित नाटक करत । सेवक सैनिक श्रश्व गज, रथ चढ़ि कछु पैदल चलत ॥ करे पार श्रानर्त, मस्य, मरु देश सुघर वर ॥ लाँघि नदी, नद नगर-निकट पहुँचे पाँडवपुर ॥ सुन्यो श्याम श्रागमन पाण्डु-सुत श्राति हरषाये । करिबे स्वागत संकल नगरतें बाहर श्राये ॥ धरमराज पग परनहित, इत हरि दौरे ललकिकें। हिय चिपटाये युधिष्ठिर, बाहु पाशमहँ जकरिकें॥

नयनित नीर बहाइ न्ह्वाये बस्त भिगोये।
तनु पुलकित चित मुद्ति भइयोहिय पुनिपुनि रोये।
पुनि प्रभु सबतें मिले प्रेम अतिशय प्रकटायो।
अति बिह्नल सब भये मनुज तनुको फल पायो॥
करि स्वागत सम्मान अति, चली सवारी श्यामकी।
चिद्न इज्जनि नारी लखें, शोभा शोभाधामकी॥

महलिन पहुँचे श्याम पैर कुन्तीके पकरत । लीये हिये लगाय सुमद्रा कृष्णा रोवत ॥ सबकी पूछी कुशल शिशुनिकूँ आशिष दीन्हीं । प्रभु पत्निनि गृह लाइ द्रौपदी पूजा कीन्हीं ॥ यों अति ई सम्मानयुत, इन्द्रप्रस्थमहँ प्रभु रहत । अरजुनके सँग सरस शुभ, सुखप्रद नित कीड़ा करत ॥

धरमराज इक दिवस सभामहँ बैठे सब सँग।
रोभा लिख घनश्याम होहिं पुलिकत सब ऋँग ऋँग।।
बोले—हम हरि! राजसूय मख करिकें तुमकूँ।
पूच्यो चाहें विश्वनाथ ! ऋपनावें हमकूँ॥
ऋति प्रसन्न सुनि हरि भये, बोले—यह सङ्कल्प बर।
राजसूयमें तृप्त सब, होहिँ विष्ठ, सुर, पितर, नर।।

श्रच्युत श्रनुमित पाइ बन्धु दिग्विजय करन हित।
पठय चारिहु दिशनि गये सेना सँग उत इत।।
सब नृप जीते किन्तु न जीत्यो जरासन्ध जब।
उद्धवजीकी थुक्ति बताई बासुदेव तब।।
हिर बहुविधि समुमाइकें, धरमराज सहमत किये।
संग भीम श्ररजुन लिये, गिरिव्रजकूँ सब चिल दिये।।

माला चन्द्रन धारि कपट द्विज वेष बनायो ।
मगध देशमहँ पहुँचि श्रलख नृप द्वार जगायो ।।
जरासन्ध श्रति बिप्र-भक्त सेवक श्रतिथिनिको ।
श्रतिथि योग्य श्रति समुिक कियो बहु श्राद्र इनिको।।
छिलिया कपटी कृष्णने, मगधेश्वरकूँ ठिंग लयो ।
द्वन्द्युद्धको बर लह्यो, तब श्रपनो परिचय द्यो ॥

बोले श्री भगवान—भीम नृप ! इनकूँ जानों।
दूसर इनके बन्धु बीर अरजुन लघु मानों।।
हे मामाके ससुर ! औरका बात बताऊँ।
मैं तुमरो हूँ शत्र कृष्ण कंसारि कहाऊँ।।
नृप हँसि बोल्यो—भगोड़े ! द्वन्द युद्ध का करेगो।
इन निरबल छोरनि सहित, बिना मौति तू मरेगो।।

है तू तो अति भीक हीनबल अरजुन छोटो।
भीम संग लिंड लेंड तुल्य बल मम सम मोटो॥
हिर बोले—अब भूप! होहि रन देर न लाओ।
सम्बन्धिन ढिँग जाय भेंट अन्तिम किर आओ॥
जरासन्ध सुनि मुद्ति मन, गदा युद्ध हित कर लई।
पुर बाहर रन थल बन्यो, एक भीमहू कूँ दई॥

भिड़ें मेषतें मेष साँड़तें साँड़ लड़ें ज्यों।

द्वे द्विप है मद्मत्त लड़ें बर बीर उभय त्यों।।

दाव पेच करि उभय प्रकरषन अरु अनुकरषन।

श्राकरपन करि लड़ें करें पुनि प्रवल विकरषन।।

यों सत्ताइस दिन लड़े, कहे भीम—हे कुपानिधि।

हों हताश यह रिपु प्रवल, जीत्यो जावै कौन विधि।।

कहें कृष्ण—यह जुर्यो मध्यतें जाकूँ फारों।
पैर पकरिकें चीरि बीचतें रिपुकूँ डारों॥
गये लड़न पुनि भीम कृष्णकी बात भुलाई।
छिलयाने तृन फारि भीमकूँ सुरित कराई॥
तुरत भीम बलभीमने, पकरि शत्रुको पग लयो।
एक दबायो पग पकरि, एक करिनतें किस गह्यो॥

द्यो बीचतें फारि फर्र दुंकड़ा है कीये।
तुरत दौरिके श्याम पकरि कुन्तीसुत लीये।।
लीये हिये लगाइ बधाई भाई दीन्हीं।
कहें—कृतारथ कोखि मातु कुन्तीकी कीन्हीं।।
जरासन्ध-सत आइकें, प्रभु पैरनिमहँ परि गयो।
कर्यो प्यार सन्तोष दै, राजतिलक ताको कियो।।

मगधेश्वर सहदेव कर्यो पितु काज कराये। चढ़ि रथ काराबासमाँहिँ बन्दिनि ढिँग आये॥ बन्दी भूपित दुखित सतत प्रभु पन्थ निहारें। कत्र भयभञ्जन श्याम आइकें हमिहेँ उबारें॥ तबहीं निरखे भयहरन, कमलनयन प्रभु मन हरत। कमल सरिस पग, कर, बदन, शीश मुकुट मिलमिल करत॥ निरखे नयनानंद निरामय नटवर नरपित।
भगी विपति भय भग्यो भये आनंदित सब आति॥
पुनि पुनि दरशन करे होहि संतोष न मनमहुँ।
बहें निरन्तर नयन पुलक होवे सब तनमहुँ॥
दंड सरिस परि भूमिपै, पुनि पुनि प्रभु पैरनि परे।
अञ्जलि बाँधे विनय युत्, गद्गद स्वर इस्तुति करे।॥

राजाञ्जोंकी स्तुति

देव देवेश्वर शोभाधाम । करें रत्ता नटवर घनश्याम । यह संसार अपार अति, करे कुपानिधि पार। त्तजि जगके नाते सकल, आये तुमरे द्वार॥ विपति भयभंजन तुमरो नाम ॥१॥ करे रज्ञा० धन जन बल सरबसु समुिक, भजहिं तुमहिं सुख रूप। धनमद्में मद्मत्त हैं, कहें श्रकरि हम भूप।। भयो मद चूर श्याम श्राभराम ॥२॥ करें रज्ञा० वासुदेव हरि कृष्ण विसु, प्रणतपाल जगदीश। कृपा कृपामय करें अब, हे गोविँद गोपीश।। परमप्रिय पदुमिन माँहि प्रनाम ॥३॥ करे रज्ञा० समुिक तुमहिँ सरबस्व सत, करे नाम नित गान। बली धनी गुनवान हम, अब न होहि अभिमान ॥ करें सब तुमरे ही हित काम ॥४॥ करे रज्ञा० छुप्य-हरि द्रशनतें मोद भयो मन प्रमुद्ति अतिशय। करि इस्तुति बहु भाँति करें सब मिलिके जय जय।। शरनागत प्रतिपाल कृपा भूपनिपै कीन्हीं। करि सबको सम्मान छुखद शिचा शुभ दीन्हीं ॥ जात्रो निज निज नगरकू, रटन नामकी नित करो। स्थागि मान, मद, मोह नित, मजहु मोहि तो भव तरो॥ श्रव तुम मुखतें सकल जाउ श्रपने श्रपने पुर । धारो श्रद्धा सहित मूर्ति मेरी श्रपने उर ।। धर्मराज मख करिह श्राइ तुम सेवा करिकें । द्रव्य सफल निज करहु भेंट वहु श्रागे धिरकें ।। तब सवकू सहदेवने, श्रसन बसन बाहन दये। प्रभु श्रायसु स्वीकार करि, सब निज निज नगरिन गये।।

यों रिपुकूँ मरबाइ भूप बन्दी छुड़वाये।
हैं सम्मानित श्याम भीम जय सँग पुर आये।।
इन्द्रप्रस्थ ढिँग आइ सबनि निज शंख बजाये।
लोग सुनत शुभ शङ्क बिजय समुक्ती हरषाये।।
घरमराज धुनि सुनि सुदित, भये लखे जय भीम हरि।
अरघ अश्रु दे दौरिकें, मिले श्यामतें अंक भरि।।

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाहमें जरासन्धवध नामक नवम ऋध्याय समाप्त।

[ पाच्चिक पारायण-द्वादश दिवस विश्राम ]

## अथ दशमोऽध्यायः

## [ % ]

जरासन्ध-बध वृत्त सुनत नयनि जल छाये।
नृपति भये छति दीन बिनययुत बचन सुनाये॥
प्रभो! छापु ई राजसूयकी दीचा लेवें।
छथवा सेवक समुिक दासकूँ छायसु देवें॥
बोले हरि—कुरुकुलितिलक! राजसूय मख करहु तुम।
भरे कोष जीते नृपति, सम्मुख सेवक सकल हम॥

हरि आयसु सिर घारि यज्ञके ठाठ रचाये।
करमकांडमहँ कुशल बेद्बिद बिप्र बुलाये।।
सुनत, कएव, त्रित, कवस, असित, क्रतु, पैल, पराशर।
गौतम, श्रत्रि, बसिष्ठ, राम आदिक सब मुनिवर।।
आये मखमहँ मुद्ति मन, श्रति स्वांगत सबको कर्यो।
चरन पखारत प्रमुहिँ लखि, नयन नीर सबके भर्यो।।

धूम धाम श्रित मची—लेहु धन भोजन पाश्रो।

मनमाने धन रतन बाँधिके घर ले जाश्रो।।

कहें नारि नर—यज्ञ न ऐसो देख्यो कबहूँ।

जल सम बरसत कनक चुकत नहिँ तनिकहु तबहूँ।।

परब सोमरस-पान दिन, करि याजक पूजन नृपति।

प्रथम समासद पुज्यको, जामें मच्यो विवाद श्रित।।

बोले उठि सहदेव—सभामहँ स्याम बिराजें।
नभमहँ उडुगन मध्य शरद शिश सम हिर भ्राजें।।
ये ही जगके पूज्य प्रथम पूजा श्रिधकारी।
श्रिखल भुवनपति सकल चराचरके दुखहारी॥
कर्यो समरथन पितामह, साधु साधु सव ई कहत।
धरमराजके प्रेमवस, नेह नीर नयनिन भरत॥

पांडव कृष्णा सहित सुनत श्रति भये सुखारे।
पूजन प्रभुको कर्यो प्रेमतें पाद पखारे।।
पूजाविधि सब भूलि करें कछु कछू बतावें।
कहि न सकें कछु बात कँपें कर हिय हुलसावें।।
प्रभुपूजा शिश्रुपाल लिख, बोल्यो—कृष्ण श्रयोग्य श्रति।
जाति बरन कुलतें रहित, कपटी कायर मंदमति।।

जनमभूमि तिज भग्यो ठग्यो मगधेश्वर छलतें। कोई जीत्यो नहीं भूमिपति जाने बलतें॥ चित्रय छलतें हीन दीन अति जाकूँ प्यारे। धनी न मानी जाहि, निहारें वैभव वारे॥ अंडबंड बहु काल तक, बकत रह्यो शिशुपाल जब। दौरे पांडव हनन हित, रोकि कहें घनश्याम तब॥

बूत्रा मेरी श्रुतश्रवाको सुत यह पापी। तीन नयन भुज चारि सहित जनम्यो संतापी॥ तब नभवानी भई गोद जाकीमहँ जावै। गिरें नयन कर वही जाहि परलोक पठावै॥ मेरी गोदीमहँ गिरे, करी बिनय बूत्रा बहुत। दयो ताहि बर द्यावश, ज्ञमा करहुँ श्रुपराध शत॥ तबतें हों गिनि रह्यो भये अपराध अधिक शत।
अब हों मारूँ जाइ होहि जामें सबको हित!।।
यों कहिकें घनश्याम सुद्रशन चक्र चलायों।
किर घड़तें सिर पृथक समामहँ काटि गिरायों।।
तेज निकसि शिशुपाल तन, तें हिर तनमहँ मिलि गयो।
तीन जनममहँ द्वेषतें, भिज पुनि प्रभु पार्षद भयो।।

चेदिराज बिल चढ़ी . भयो मख पूरो तबहीं।
पाइ मान सन्तुष्ट भये आगत नृप सबहीं।।
दुई दृष्टिना बिपुल कनक धन रतन लुटाये।
सब सुर नर गन्धर्व निरिल मख परम सिहाये।।
पूरन मख करि हरि सिहत, धरमराज अति सुद्ति मन।
संग लिए नर नारि सब, चले न्हान अवसृत करन।।

गंगाजीपै जाय न्हान की घूम मचाई।
घेरे रानिनि श्याम उलचि जल देह भिगाई॥
पिचकारी प्रमु मारि करें ब्याकुल नारिनिकूँ।
हँसें हँसावें पकरि डुवावें सब साथिनिकूँ॥
रानिनि सँग होरी करत, मलत मुखनि केशरि ललित।
सुमन गिरत शिर कच खुलत, कृष्ण कलित कीड़ा करत॥

करि अवभृत इस्तान नृपित निज निज पुर गमने।
सुहृद् बिछोहो निरिष्ट धरमसुत भये अनमने॥
रहे प्रेममश श्याम सुयोधन ठहर्यौ कछु दिन।
लिख पांडव धन बिभवतासु हिय जरत छिनहिँ छिन॥
एक दिवस मयसभामहँ, जल थल भ्रम ताकूँ भयौ।
श्रतकूँ जल लिख मोह बश, पग रपट्यो पुनि गिरि गयौ॥

लिख पांडव नृप हँसे घरमसुत बहुत निबारे।
किन्तु कौतुकी कृष्ण सेंनमहँ सबिह उभारे॥
दुरजोवन अति दुखी भयो खीक्यो खिसयायो।
सबिह ब्यंगतें कहं—अंधने अंधो जायो॥
भर्यो क्रोघ में चिल द्यो, हिथनापुरमहँ आइकें।
छलें पांडविन खूतमहँ, सोचै गुटु बनाइकें॥

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाहमें धर्मराज राजसूययज्ञ नामक दशम अध्याय समाप्त



### अथ एकाद्शोऽध्यायः

FLAND SERVICE DESCRIPTION OF

### [ ११ ]

इत यदुबरतें रहित द्वारका शाल्व निहारी।
चित्रकें सौभ विमान लड़ाई कीन्हीं मारी।।
करत नगर विध्वंस लड़े निहें हारत श्रघमति।
यादव वंश विनाश हेतु तप कीन्हों खल श्रति॥
श्रीधरदानी शम्भुने, इच्छित फल ताकूँ द्यो।
वायुयान बर मय-रचित, पाइ मत्त दुरमित भयो॥

इन्द्रप्रस्थ प्रभु गये द्वारकापै चिंद श्रायौ।
लैकें सौभ विमान नगरमह दुन्द मचायौ॥
श्रस्त शस्त्र बरसाइ तुरत नभमह छिपि जावै।
जलमह उतरै फेरि सतत गोला बरसावै॥
इरिनन्दन प्रद्युम्न तब, सिंज सेना रिपु दलनहित।
चले संग यादव सुभट, भये सौभ लिख चिकत चित॥

हरे नहीं प्रद्युम्न प्रथम रिपु मायानाशी। छोड़े अगितत बान कृष्णनन्दन सुखराशी॥ कीयो मूर्छित शाल्व सचिव ताको पुनि आयो। देख्यो आवत शत्रु तबिंद रथ तुरत घुमायो॥ सहसा श्रीप्रद्युम्न हिय, गदा मारि गरज्यो सचिव। बा सरसि हियमहँ तगी, दुखी सारशी भयो तब॥ तै रथ रतते भग्यो चेत हरि-सुतकूँ आयौ ।

युद्ध पलायन निरिष्ट सारथी अति धमकायौ ।।

करिकें पुनि पय-पान कवच बदल्यो रन आये ।

गरजन भीषन करी शत्रु सैनिक घबराये ॥

मंत्री शाल्व द्युमान बध, कर्यो फेरि आगे वढ़े ।

करिहं बान बरसा असुर, बायुयानपै सब चढ़े ॥

सत्ताइस दिन भयो युद्ध निहं यादव हारे।
हय, गज, पैदल, रथी सौभपतिके बहु मारे।।
भगे न खल छल करे शस्त्र नभतें वरसावे।
बन, डपबन, आराम, सभा घर तोरि गिरावे॥
पुरी सकल ऊजर करी, पुरबासिनि अति दुख द्यो।
इन्द्रप्रस्थतें आइ इत, श्याम परम विस्मय कियो॥

चत बिच्चत निज पुरी निहारी कहें मुरारी।

श्राइ सौभपति श्रधम द्वारका सकल उजारी॥

बल पुर-रच्चा हेतु भेजि रिपु सम्मुख श्राये।

उभय परस्पर भिड़े क्रोधयुत बचन सुनाये॥

वाननिकी बरसा करा, शत्रु मान-मर्दन कर्यो।

रिपु मारे शर श्यामकर, सारँग धनु करतें गिर्यो।

सुर मुनि हाहाकार करें रिपु भये सुखारे।
शाल्य बढ़चो श्रमिमान गरबयुत बचन उचारे॥
कृष्ण मारिकें तोइ मित्र-ऋण श्राजु चुकाऊँ।
हँसि बोले भगवान-तोइ यमसद्न पठाऊँ॥
मायापतिसँग सौमपति, बिबिध भाँति माया करत।
माथातें बसुदेव रचि, काट्यो तिनको सिर तुरत।

नरलीला कक्कु करी फेरि माया सब जानी।
सौभ करन विध्वंस गदा श्रीहरिने तानी॥
भारी, गिर्यो बिमान टूटिकें चूर भयो सब।
लखि हरि सम्मुख शाल्व चकर्तें सिर काट्यो जव॥
हाय हाय श्ररिदल मची, भये मुद्ति यादव श्रमर।
जय जय सुर नर मुनि कहाई, सुघर श्याम जीत्यो समर॥

शाल्व और शिशुपाल मरन सब जगमहँ छायौ।
वद्लौ लैवे दन्तबक द्वारावित आयौ॥
रनके बाजे बजे उभयदल चले हरिष पुनि।
मामा फूफी बन्धु लर्डें लिख बिहँसत ऋषि सुनि॥
गदा श्याम सिर मारि खल, हँस्यो न हरि बिचलित भये।
तानि गदा कौमोदकी, कृष्ण असुरके ढिँग, गये॥

मारी हियमहँ गदा गिर्यो मिर श्रित श्रिममानी ।
तनुतें निकसी ज्योति श्यामतनुमाँहिँ समानी ॥
तीन जन्म जय बिजय भये खल हरिने मारे ।
शाप मुक्त श्रब भये तुरत बैकुन्ठ सिधारे ॥
दन्तबक्रको बन्धु लघु, श्राइ बिदूरथ रन कर्यो।
सोऊ हरिके हाथतें, समरमाँहिँ सम्मुख मुद्रयो॥

विजयी बनि घनश्याम पुरी अपनीमहँ आये।
सुन्यो द्यूतमहँ धरमराज कौरवनि हराये॥
राज पाट सब हारि बने पांडव बनबासी।
पहुँचे बनमहँ तुरत सुनत अच्युत अबिनासी॥
दुई सान्त्वना सबनिकूँ, बनको प्रन पूरन भयो।
दुरयोघनने तऊ नहिं, राज पांडवनि फिरि द्यो॥

भयो युद्ध उद्योग पत्त पांडव प्रभु लीयो।

उदासीन बनि रहीं यही बल निश्चय कीयो।।

तीरथ व्रतके ज्याज द्वारकार्ते चिल दीय।

पहुँचे चेत्र प्रभास तृप्त सुर, नर, ऋषि कीये।।

करत पुर्य तीरथ सकल, नैमिषार आये मुद्ति।

स्वागत हित ऋषि आपु सब, उठे अरघ दीयो उचित।।

पिता न मेरे उठे रहे वैठे उच्चासन।
बल सोचें—यह घृष्ट करूँ हों जाको शासन।।
ब्रह्म अस्त्रतें तुरत पिताके काट्यो सिरकूँ।
ऋषि बोले—हम दियो ब्रह्म आसन बर इनकूँ॥
बल वोले—यह अघ भयो, भावी अति बलवान है।
उप्रथम वक्ता बनें, आत्मा पुत्र समान है।

श्रीर कहें सो करूँ बतावें श्रपर प्राइचित। ऋषि बोले—ितत विधन करे बल्वल पापी इत।। ताकूँ मारें श्रवहाँ वरष भरि पुनि तीरथ करि। यद्यपि श्रापु विशुद्ध शुद्ध होवें द्विज दुख हरि।। बल बोले—हे विप्रगन! बल्वलको वध करुङ्गो। द्विजद्रोहीकूँ नष्ट करि, सब सङ्कट दुख हरुङ्गो।।

बक्का मोकूँ कर्यो रहे कक्कु दिन यदुनन्दन । कर्यो उपद्रव आइ परबपै बल्वल भीषन ॥ हलतें खेंच्यो असुर ताँनि मूसर सिर मार्यो । करत भयङ्कर शब्द गिर्यो परलोक सिधार्यो ॥ यों बल्वलकूँ मारिकें, तीरथ हिन बल चिल द्ये। तब तक कौरव खल-नृपति, भारत रनमहँ मिर गये॥ भीम सुयोधन लड़ें न बल बल बहुत लगायो।
किन्तु उभय हठ करी सुयोधन स्वर्ग सिधायो॥
नैमिसार पुनि आइ यज्ञ बलदाऊ कीन्हों।
यज्ञ दिल्ला रूप ज्ञान तुम सबकूँ दीन्हों॥
यों बध बल्वलको कर्यो, संकरषन अवतार बल।
सुनहु सुदामा चरित अब, परम सुखद अतिशय विमल॥

इति श्रीभागवत चरिके षष्ठाह में शाल्वोद्धार बल्देव तीर्थ यात्रा नामक ग्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त । (मासिक पारायगापचीसवें दिवसका विश्राम )



# अथ द्वादशोऽध्यायः

## [ १२ ]

हरि सहपाठी सखा सुदामा रहे विप्रबर।
मिल्त बसन तन छीन दीन भिन्नुक फूट्यो घर।।
पितनी तिनकी लटी दूबरी करुतामूरित।
हरि-साली घर हिली करी तिनकी छाति दुरगित।।
भिन्नामें जो कछु मिले, तार्ते करि निरबाह नित।
हरि सुमिरन दोऊ करत, निहं अधर्ममहँ देहिं चित।।

दारिद दुख श्रित दुसह भयो तब सती सुभायो।
हैं यदुनन्दन सखा देव ! बहु बार बतायो॥
च्यों न द्वारकानाथ निकट हे प्रियतम ! जावें।
दीनबन्धु ढिँग जाइ दुसह दुख च्यों न सुनावें॥
दिज बोले—धन हेतु हरि, ढिँग कबहूँ नहिं जाउँगो।
बिना श्रन्न मरि जाउँगो, तऊ न खदर दिखाउँगो॥

विविध भाँति समुकाइ द्वारका भेजे द्विजवर ।
चूरा मुद्री चार माँगि दीये श्रति सत्वर ॥
दात्रि बगलमहँ भेंट चले द्विज लिठया टेकत ।
डगमग डगमग परें पैर हाँपत मग देखत ॥
तक तर सोये श्रान्त है, तनु जरजर मग श्रति बिकट ।
लाइ सुवाये शक्ति हरि, पुरी द्वारकाके निकट ॥

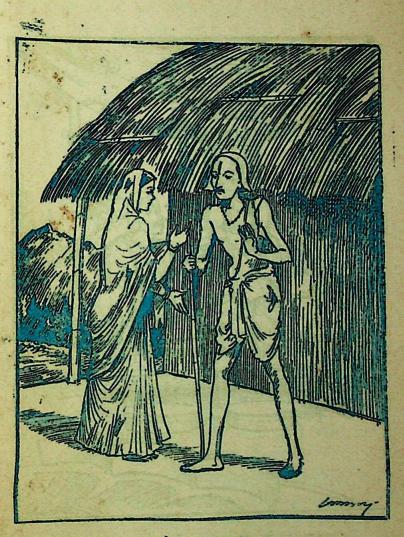

सुदामा श्रीर उनकी पत्नी पु॰ ७७०

100

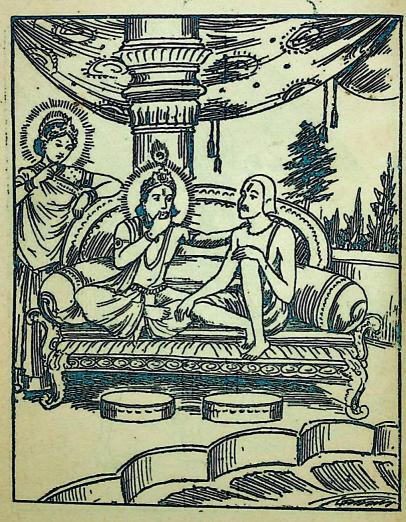

युदामा जो के चावल श्रीर श्रीकृष्ण जी पृ० ७७२

जागे, पूछें — कहाँ द्वारका कृष्ण रहें कित।
भौंचक्के से लखें परम बिस्मित हैं उत इत॥
लोगिन द्यो बताइ किकिमिनी महलिन आये।
द्विजिन सिहत छै द्वार लाँचि हिय अति हरषाये॥
भित्र मिलनकी चटपटी, लगी सबनितें द्विज कहत।
कृष्ण हमारे सखा हैं, हम उनितें मिलिबो चहत॥

सब सेवक सुनि हँसिहें व्यंग किर किर बतरावें।
ओरे भारे विप्र सरल चित बात बतावें।।
प्रिया सहित प्रभु पलँग पधारे दीठि परी जब।
दौरे हैं कें बिकल बिसारी तन सुधि बुधि सब।।
दोऊ भुजा पसारिकें, चिपटाये हियतें तुरत।
सित्र सित्र पुनि पुनि कहत, नेह नीर नयनि बहत।।

स्वयं पकरि यदुनाथ पलँगपै विश्व विठाये।
पुजाको संभार स्वयं करकमलिन लाये॥
करि पूजन सम्मान स्वादु भोजन करवाये।
करें प्रेम श्रिति श्रिधिक सुदामा बहु सकुचाये॥
नेह सहित वैठाइ ढिँग, पुनि पुनि पूछत कुशल हरि।
कहो लौटि गुरुसद्नतें, गृही बने निर्ह ज्याह करि॥

भाभी कैसी मिली मिले मन तुमरो वाते। लड़ित भिड़ित तो नाहिं कान तो करे न ताते॥ कितने बालक भये सबितके नाम बताश्रो। सब घरको बृत्तान्त सुनाश्रो मित सकुचाश्रो॥ गुरुकुलके सुखमय दिवस, हाय! स्त्रप्न सम श्रव भये। वा दिनकी कछ यादि है, ईंधन लैवे बन गये॥ घरमहँ ईंघन नाहिँ कह्यो गुरुआनी जाओ । बेटा ! बनमहँ जाइ तुरत ईंघन ले आओ ॥ हम तुम दोऊ चले प्रबल वन आँधी आई। बरषा भीषन भई नहीं मग परे दिखाई॥ राति बिताई बृच तर, भोर भयो गुरु आइकें। कर्यो प्यार आशिष दई, हिय लीये चिपटाइकें।

जो गुरु दैके ज्ञान मोज्ञको मार्ग बतावे ।
ते हरि हर अज रूप सिच्चदानन्द कहावे ॥
अच्छा, भाभी कहा हमारे लीये दोयो।
अबही निहं तुम दयो बिलम काहेकूँ कीथो॥
किछु न कहें द्विज लाजबश, श्रीहरि वैभवते चिकत।
बार बार यदुवर कहें, देहु उपायन प्रिय तुरत॥

द्ये रुकिमिनी कछुक प्रेममय हरिकूँ ताने।
तिनकूँ सुनिके बिप्र श्रौर सहमे सकुचाने।।
इत उत चित्त बँटाइ बगलतें चिउरा खींजे।
खाये मुट्ठी तुरत कहें—ये श्रम्मृत सींचे॥
लगे चबावन दूसरी, लयो रुकिमिनी पकरि कर।
कहें—करो का कृपानिधि, मोऊकूँ कछु देउ बर।।

विखरा मुट्ठी एक खाय सब सम्पित दीन्हीं।
मोकूँ हू अब देंन आपुने इच्छा कीन्हीं।।
यों हिर सब कछु दयों न द्विजकूँ प्रकट दिखायों।
होत प्रात ही बिप्र पूछि निज नगर सिधायों।।
कछुक दूरि पहुँचाइबे, आये हिर हिय लायकें।।
बिदा करे अति बिनयतें, अति ही नेह जनायकें।।

सगमहँ सोचत जात श्याम आदर अति कीयो।
किन्तु न एक छदाम ब्राह्मनीकूँ धन दीयो॥
नहीं दियो भल कियो अरथतें अनरथ होवे।
द्रब्य पाइकें पुरुष मनुजता ऋजुता खोवे॥
सोचत सोचत नगर ढिँग, पहुँचि लगे विस्मय करन।
किरिखिअसन, पट, गज, तुरँग, बहु सम्पति मिण्मिय भवन॥

विद्य अपसरा बनी बस्न भूषनतें सन्जित। बहु दासिनितें घिरी निहारी नारी हरिषत।। स्त्ररग सरिस सम्पत्ति सकल श्रीहरिकी जानी। समुिक गये सब रहस कृपा यदुबरकी मानी।। सुिमरन करि करि कृपाको, पुलिकत तनु बिनती करें। जनम जनम हरि सखा बनि, ऐसे ही मम दुख हरें।।

प्रमु प्रसाद सब समुिक करें विषयिनको सेवन । मनमह धारे कृष्ण करें तिनि नित प्रति चिन्तन ॥ जगमह सब सुख मोगि द्यंत हरि लोक प्रधारे । भये सुदामा सखा श्यामके द्यतिशय प्यारे ॥ सुनें सुदामा चरित जे, ते न परे भवकूप पुनि । गोपिन सँग हरि मिलन ज्यों, भयो कहूँ द्यब सुनहु सुनि ॥

इति श्रीभागवत चरितके षष्ठाह में सुदामाचरित नामक बारहवाँ श्रथ्या य समाप्त ।

### अथ त्रयोदशोऽध्यायः

# [ १३ ]

सूर्य प्रहत इक बार पर्यो सुनि सब नर नारी ।
गये न्हान कुरुचेत्र सकल यादव बनवारी ।
इतर्ते गोपी गोप परवपै मिलि तहँ आये ।
भेंट परस्पर भई सकल मिलि परम सिहाये ।।
उभय और आनन्द अति, प्रसुदित यादव गोप-गन ।
खिल्यो कमलसुख नयन जल, पुलकित तनु गद्गद बचन ।।

राम कृष्णने दौरि नंद यशुमति पग पकरे।
शिशुसम गोद विठाइ पुत्र किसके हिय जकरे।।
हमय नयन जलधार बहै कहना घवरानी।
भये कंठ श्रवहद्ध न निकसै मुखतें वानी।।
मातु पिताकी गोदमहँ, रोवत शिशुसम श्याम बल ।
पट मिगवत सिसकत लिपटि, पुनिपुनि पौँछत नयन जल।।

शान्त भयो आवेग यशोदा भीतर आईं।
दौरि देवकी और रोहिनी हिये लगाईं॥
करि करि पिछली यादि अधिक आभार जतावें।
ये तुमरी सुत-बधू सबनिके नाम बतावें॥
राम श्यामकी बहुनिकूँ, लिख यशुमित प्रसुदित भईं।
नातीं बेटा होहिं बहु, मातु सबनि आशिष दुईं।

लिख बैभव ब्रज-बाल बहुत मनमहँ सकुवावें।
सोचें-कब एकान्त ठाँवमहँ हरिकूँ पावें।।
श्रात रहस्यमय बात होहिँ नहिँ सबके सम्मुख।
निभृत निकुञ्जनिमाँहिँ मिलहिँ प्रियतब होवें सुख।।
समुिक भाव भगवान पुनि, सबतें निर्जन थल मिले।
गाढ़ालिङ्गन कर्यो हरि, चन्द्रानन सबके खिले।।

सकुची सहमी सखी श्याम संकोच छुड़ायो।
मधुर मधुर मुसकाइ करिन मुख अधर उठायो॥
पूछें—का रिस मई न हों फिरि ब्रजमहेँ आयो।
जो नहिं चाहों करन भाग्यने सो करवायो॥
है प्रारब्ध अधीन सब, मुख दुख अक बिछुरन मिलन।
सार यही संसारमहँ, मोमें थिर है जाइ मन॥

भरि नयनि जल कहें गोपिका—हरि ! तुम ज्ञानी ।
का समुभें हम योग ज्ञानयुत तुमरी बानी ॥
कीयो जो उपदेश साँच हम ताकूँ मानें।
किन्तु न यशुमिति तनय छाँड़ि हमजग कछु जानें॥
बरदाता ! बर देहु जिह, जाइ न हमरी अनत मित ।
तब मूरित हियमहँ बसे, चरन कमलमहँ होहि रित ॥

करी कृपा करुनेश सबनिक धीर बँधायो। धरमराजने दरश हेतु सन्देश पठायो॥ गोपिनिक करि बिदा द्वारपे यदुवर आये। करि स्वागत सत्कार नृपति पांडव बैठाये॥ कुशल दोम पूछी तबहिं, कहिं धरम-सुत नयन भरि। भई कुशल अब द्यामय, तब चरनिके द्रश करि॥ इत यदुनन्दन पांडुसुतिन सँग प्रेम दिखावें। इत पांचाली प्रभु-पितिन सँग मिलि वतरावें।। निज विवाहकी वात चलाई सब उकसाई। पूछें सबतें—कहो कृष्ण तुम कस अपनाई।। रुकिमिनि! सत्ये! लद्मणे! हे भद्रे! हे जाम्बवित। सत्मामे! रोहिनि! कहो, अपनाई ज्यों जगत्पित॥

कृष्णातें सब कहें व्याहकी बिहँसि कहानी। सत श्रक सोलह सहस श्राठ श्रीहरिकी रानी॥ स्विमिनिने निज हरन सत्यभामा मिन चोरी। ज्ञाम्बवतीने कही मिली हरितें ज्यों जोरी॥ कालिन्दी तपकी कथा, सत्याने बृष नाथिबो। कह्यो मित्रविन्दा स्वयं, बल-पूर्वक हथियायवो॥

भद्राने संचेपमाँहिं सब बात बताई।
परम सरसतायुक्त लद्दमणा कथा सुनाई।।
पुनि जो सोलह सहस अधिक शत प्रभुकी पतिनी।
कही सबनि इक संग कथा करुनामय अपनी।।
हिरि पत्निनि अनुराग लिख, सब अति आनिन्दित भई।
भाग्य सराहत सबनिके, सब निज निज डेरनि गई।।

इत बाहर हरि दरश हेतु मुनिवर बहु आये।
करि स्वागत सत्कार कनक आसनिन बिठाये॥
पुनि पुनि करी प्रनाम जोरि कर बोले श्रीहरि।
आज धन्य हम भये द्ये शुभ द्रश द्या करि॥
जप, तप, तीरथ, व्रत, सतत, सेवनतें पावन करें।
किन्तु संत द्रशनिन ही, तें सब दुख दारिद टरं॥

सुनी श्यामकी बिनय भये बिस्मित सब ऋषि-गन।
समुिक लोक व्यवहार कर्यो पुनि सबने थिर मन।।
कहें—देव! करि दरश दुरित दुख टरे हमारे।
प्रभु तुम अशरन शरन चरन लखि भये सुखारे॥
हृदयकमलमह योगि जन, करहि ध्यान जिनको सतत।
तिन पद्पदुमनि ध्यानमह, रहहिं सदा हम सब निरत॥

यों करि बहु बिधि बिनय चलन लागे ऋषि मुनि जब।
तुरत जाइ बसुदेव चरन सिर धरि बोले तब।।
करम धरमके हेतु करम बिजु नहीं नसावें।
कौन करम करि होहिँ मुक्ति सो युक्ति बतावें।।
मुनि हँसि बोले—कृष्ण पितु, है के हू शंका करें।
बसहिँगङ्गके निकट नर, पय न पियें प्यासे मरें।।

नारद बोले— मुनिगन ! जामें अचरज नाहीं।
रहे संग नित होहि न श्रद्धा ताके माहीं।।
सुनि मुनि बोले— प्रभु प्रसाद हित कर्म करें जे।
होहि न तिनकूँ दोष बन्ध जग नहीं परें ते॥
सुररिन, ऋषिरिन, पितृरिन, रहे सबनिपै तीन रिन।
यज्ञ और अध्ययन सुत, करि होवें सब द्विज जरिन॥

सुत सर्वेश्वर करे कर्यो श्रध्येन जथामित । कर्यो न मख श्रव करो श्रर सुत सुनि हरषे श्रति ॥ मख करवावो मोहि सुनिनितें बिनती कीन्हों । सब ऋषि ऋत्विज करे यज्ञकी दीचा लीन्हीं ॥ सजि बजिनर नारी फिरहिं, मख हित लाविहं फूल फल । इरि दरशन के लोभवश, रहे तहाँ ऋषि सुनि सकल ॥ श्रजुपम उत्सव भयो सबितको स्वागत कीन्हों। बहुत धेनु धन धान दान विप्रितिकूँ दीन्हों।। मखमहँ सुर ऋषि पूजि शूर-सुत श्रित हरषाये। पाइ मान सुर बिप्र सकल निज धाम सिधाये॥ पूजित हैकें नंदजी, सब ई गोपी गोप-गन।। रहे देखुक दिन संग तहँ, पुनि कीयो व्रजकूँ गमन।।

नित प्रति छकराजोरि चलहिं जब गोप नयन भरि ।

श्राजु नहीं श्रव काल्हि जाइयों किह रोकें हरि ॥

तीन मास यों रहे निकट जब बरषा श्राई ।

भये विवश वल श्याम कष्टतें करी विदाई ॥

नंद यशोदा सुतनिकूँ, पुनि पुनि हिये लगाइकें ॥

कच भिगवत चूमत बदन, नयननि नीर वहाइकें ॥

गोपी गोपनि हृद्य प्रेमतें श्रित भरि श्राये।

मन हरि चरनि छोरि मधुपुरी तनतें धाये।।

इत यादव सिन सेन द्वारकामहँ श्राये जब।

कही कथा जो भई मिले ज्यों व्रजवासी सब॥

मिले रहत बल्लभ सदा, गोपिनि हियमहँ वसहिँ नित।

मिलन भयो कुरुन्नेत्रमहँ, भयो न व्रज सम मन मुद्ति॥

इति श्रीभाग चरितके षष्ठाह में कुरुद्दोत्रमें कृष्ण व्रजबासी संगम् नामक तेरहवाँ ऋध्याय समाप्त ।

## त्रथ चतुर्दशोऽध्याय [ १४ ]

एक दिवस बल श्याम गये निज पितुके पार्ही । निरिष्ठ ज्ञान जिह भयो पुत्र मेरे ये नाहीं ॥ ऋषि मुनि भीषम न्यास इन्हें सर्वेश बतावें । मानि मोइ निज जनक आइ पद शीश नवावें ॥ बोले—तुम दोऊ सकल, या जगके आधार हो। अज, अच्युत, अज्ञर, अजिर, अखिलेश्वर अवतार हो॥

## बसुदेव—स्तुति

जय कृष्ण कृपालो ! मयत्राता ।
जय संकरषन सब सुखदाता ।।
दोऊ जा जगके रच्चक हो, निर्माता हो पुनि भच्चक हो ।
तुम सकल ज्ञानके शिच्चक हो,निह तुमरो जगते कछु नाता।।१॥जय०
चाहें जब जैसे बनि जावें, धरि रूप बिबिध जगमें आवें ।
निह पार निगम आगम पावें, तान्यो जगमायाको छाता।।२॥जय०
हैं जगमें जितने शिक्तमान, अधिपित स्वामी अरु तेजवान ।
भगवान ज्ञान अरु बुद्धिमान, तुमही सबके हो गुनदाता।।३॥जय०
हैं पुरुष पुरातन आपु उभय,रिब,शिश,तारा प्रह,सदा सभय ।
नित करें सरग,थिति आपुप्रलय,सबजगके तुमहीपितु माता।।४॥जय०

छ०—मोपै किरपा करो शरन तुमरी हों आयौ।
इन्द्रिय विषयित फँस्यो समय सव ब्यर्थ गँवायौ॥
सुनिकें पितुके बचन श्यामसुन्दर सकुचाये।
आत्मज्ञान युत मधुर बिहँसि बर बचन सुनाये॥
सब भगवतके रूप हैं, मैं तुम बल ये चराचर।
आत्मा अद्वय एकरस, नित्य निरंजन परावर॥

सुनि हरिको उपदेश भये वसुदेव सुखारे।
तब ई आई मातु सुदित वल श्याम निहारे॥
बोलीं माता—प्रथम सृतक गुरु-सुत तुव आन्यो।
योगेश्वर तुम उभय सुनिनितें मखमहँ जान्यो॥
मेरे छै सुत कंसने, जनमत मारे सुघर सब।
तुम समर्थ सर्वज्ञ हो, तिनहिँ दिखाओ लाइ अब॥

माता इच्छा समुिक सुतल वल हिर डिठ घाये। बित पूजित भये कुमर माया तें लाये।। सुतिन पाइ श्रित मुद्ति भई जननी सुख पायो। पय पित्राइ मुख चूमि सूँघि सिर हिय सरसायो।। श्रे मरीचि सुत विधिहें जब, कामातुर लिख हँसि गये। श्रमुर भये ते शाप बश, प्रभु प्रसाद पुनि सुर भये।।

सृत कहें — श्रव हरन सुभद्रा सुनहु मुनीश्वर।
करिह भक्त श्रमिलाष सकल पूरन परमेश्वर॥
बन प्रसङ्गमह पार्थ सुभद्रा इच्छा लखि डर।
बनि बाबाजी रहें छदातें छिपिके हिरिपुर॥
बल छलकू समुमे नहीं, करे निमंत्रित कपट मुनि।
करित सुभद्रा पूर्व ही, प्रेम पार्थको सुयश सुनि॥



श्रीविष्णु जी पर भृगु मुनि का पदंप्रहार पृष्ठ ७८८



सुमद्रा इरण पृ० ७=१

मौनी बाबा बने सुयश पुरमाहीं छायो। बल बुलाइ घर प्रेम सहित भोजन करवायो।। कुमरि सुभद्रा बार बार ब्यंजन बहु परसे। अति सुन्दर मनहरन रूप लिख पुनि पुनि हरषे।। द्रै द्रै मिलिके चार जब, भई आँखि दोऊ ठरो। कपटी मुनि मोहित भये, प्रण्य सहित देखन लगे।।

वेष बद्तिके चार मास अरजुन तहँ निवसे। करत प्रकृक्षित सबनि शारदी शशि सम विकसे ॥ कुमरि हरन हरि संग योजना बैठि बनाई। रथ चढ़ि उत्सव माँहिँ सुभद्रा बाहर आई।। बासुदेव निज रथ दयो, छद्म बेष तजि पांडुसुत। गये सुभद्राके निकट, पकरि बिठाई रथ मुद्ति।।

सुनि बल यादव कुपिस चले लड़िबे अरजुनतें। ह्वें के हिर गम्भीर प्रेमयुत बोले तिनतें।। है अजेय जग पार्थ बात मत ब्यर्थ बढ़ाओ। करो सुमद्रा ब्याह नेहतें नगर बुलास्रो॥ हरिकी सम्मति समुिक बल, जय बुलाय कन्या दई। पाइ परस्पर बर बघू, अति प्रसन्नता मन भई।।

श्रव इक मुनिवर कहूँ कृपायुत कलित कहानी। मिथिलापुरमहँ बसहिँ विप्र श्रुतदेव श्रमानी॥ भूपित तहँ बहुलाश्व भक्तवर हरिके प्यारे॥ दोडिन करन कृतार्थ कृष्ण पुरमाँहिँ पघारे॥ पहुँचे मिथिला नगरमहँ, बहु ऋषि मुनि हरि संगमह। सुनत बिप्र नृप हरषते, नहीं समाये अंगमहा। दोडिनने इक संग निमंत्रित श्रीहरि कीन्हें।
दोडिन करन कृतार्थ रूप द्वै हरि घरि लीन्हें॥
एक रूपतें गये ऋषिन सँग नृप महलिनमहँ।
अपर रूप घरि गये द्विजनि लै विप्र भवनमहँ॥
भूपित हरि-पद गोद घरि, सुहरानें पुनि पुनि कहें।
करें कृपा करुलेश कछ, काल जनकपुरमहँ रहें॥

इत द्विज देखे देव दीनके द्वारे आये। चरण कमल सिर नाइ विनययुत बचन सुनाये॥ नित्य निरक्षन नाथ निरन्तर निकट हमारे। आति अनुकम्पा करी अज्ञ अनुचर उद्धारे॥ करें कहा करुणायतन! विधिवत बात बताइ दें। होहिं द्रवित जाते तुरत, साधन सुखद सिखाइ दें॥

हँसि हरि बोले—बिप्र बेद जगमाँहिँ प्रचारें। शम, दम, संयम, नियम साथि तिनिकूँ ते धारें।। मेरे हू ते पूज्य करें जो अर्चन तिनिको। समदर्शी है जाय मक्त होवे जो उनिको॥ यों सिख दीन्हीं द्विज नृपिहेँ, कळु दिन रहि पुनि पुर गये। सुनो कथा अब शम्भुकी, बिकल असुर बर दै भये॥

इति श्रीमागवतचरितके षष्ठाह में मातृपितृमैथिलानुप्रह नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ पश्चद्शोऽध्यायः

#### [ १५ ]

पूछें शुकतें भूप—प्रभो ! हर मरघटवासी।
विता भस्म तन मलें दिगम्बर विषय उदासी।।
तिनिके सबई भक्त घनी मानी भोगी अति।
बने ठने हरि रहें सुघर सुन्दर कमलापित।।
शादमीपित-प्रिय धन रहित, शैव धनी बनि जात हैं।
बैद्याव वनि माँगत फिरहिँ, ये का उलटी बात हैं।।

बोले शुक—सुनु नृपित शम्भु अज श्रोघर दानी।
होहिँ शीघ्र सन्तुष्ट लहिं बर खल श्रमिमानी।।
पाइ श्रमित ऐश्वर्य करें अपमान सबितको।
प्रकृति परे प्रभु बिष्णु टिकै नहिँ चित्त खलिनको।।
करैं विष्णु जापै कृपा, निष्किञ्चन ताकूँ करें।
सबकी श्राशा छोड़ि जब, श्रावे तब सब दुख हरें।।

सुनो एक इतिहास परे हर संकट दे बर।
आशुनोष शिव समुिक करे तप उप हुकासुर॥
तनुको काटै मांस अप्रिमें होमें ताकूँ।
बसै तीर्थ केदार भये छै दिन यों वाकूँ॥
शिव दरशन जब नहिँदये, सतवें दिन गहि खडग खल।
सिर काटन लाग्यो जबहिँ, प्रकटे शंकर शिव विमल॥

कहें - अरे, च्यों मरे माँगु बर मत घबरावे। माँग्यो बर—कर धरूँ जासु सिर सो मरि जावै।। आशुतोष ह्वे विमन दयो बर खल सुख पायो। भयो विमोहित शिवा रूप लिख चित्त चलायो ॥ करूँ परीचा शम्भु सिर, कर धरि यदि मर जायँगे। मिलै सुन्दरी शिवा अठ, सबरे सुर डर जायँगे।। घरन शम्भुपै हाथ बढ़चो हर अति घबराये। भागे मुट्टा बाँघि लोकपालनि पुर आये॥ बृक हू बरतें बढ़ यो भरी सँग शिवके मगमहाँ। कौत अन्यथा करे शम्भुके बरकूँ जगमहाँ॥ श्रीर उपाय न देखि हर, भागि चले वैकुएठपुर। रमारमन जहँ रमा सँग, करहिँ कलित क्रीड़ा सुघर ।। हरि सब समुक्ति रहस्य रूप बटु धरि मग आये। बृकतें बोले-बीर! फिरौ च्यों तुम घबराये॥ कह्यो श्रमुर सब बृत्त बताई श्रपनी इच्छा। बोले हरि-निज शीश हाथ धरि करहु परीचा ।। सुनिखल निजसिर कर धर्यो,भयो भस्म शिव बिच गये। ऐसो बर फिरि देहिं नहिं, हरि हरतें कहि हँसि गये।। सोरठा-सूत कहें मुनिराज, वेदस्तुति बरनन करूँ। वे ही कारन काज, ज्ञान रूप हरि एकरस।। छुप्पय—हरि सब जगके ईश सृष्टि सब जिही बनावें। जे ही रत्ता करें प्रलयमें लेट लगावें।। बन्दी बनिके बेद विनययुत बोलें बानी। बानी श्रुति कहलाइँ भेद समुमें मुनि ज्ञानी।। प्रलय अन्तमें श्रुति सकल, करहिं विनय हुँ के मगन। इस्तुति नृपकी करिहें ज्यों, बन्दी मागध सूत-गन।। शौनक बोले—सूत ! वेद इस्तुति कक्कु भाखें ॥
भेदभाव निज भक्त समुिम मनमहँ निहं राखें ॥
कहें सूत—मुनि ! विषय गृद् कैसे हों भाखूँ ।
आपु सकल सर्वज्ञ भेद तिकहु निहं राखूँ ॥
ब्रह्मित्र जनलोकमें, भयो कुमारितको प्रथम ।
नारदतें हिर ने कह्यो, कहूँ ताहि श्रव सुनहु तुम ।।
बने सनन्दन व्यास भये श्रोता सब माई ।
प्रकट्यो ब्रह्म विचार ज्ञानकी नदी बहाई ॥
कहें सनन्दन—प्रलयकाल श्रवसान समुिम सब ।
श्रुति इस्तुति मिलि करे कहूँ ताहीकूँ हों श्रव ॥
सोवें सुखतें प्रलय-पय, में परमेश्वर श्रुति जगीं ।
हाथ जोरि सर्वेशकी, यों इस्तुति करिबे लगीं ॥

# वेद-स्तुति

#### चौपाई

जाते जनमें जे सम भूता, सब जग जाको प्यारो पूता। जानें पूरब अज उपजाये, जानें चारिहु वेद बनाये।। बुद्धि प्रकाशक देव अनन्ता, शरण गहूँ जो आत्मिन सन्ता। श्रद्धा सत्य अठ ज्ञान अनन्ता, जो सरबज्ञ सर्वविद् सन्ता।। कथन मात्र हैं सकल विकारा, ज्यों घटमें मिट्टो ही सारा। श्रद्धा स्व जग माई मिथ्या नाना जो दिखलाई।। कमलपत्र जल निहं ठहरावे, त्यों ज्ञानी अब निहं लिपटावे। द्वेन न जाके मनमहं आवे, पाप पुन्यतें सो बिल्गावे॥ नाम असुर्यो लोक अनन्ता, तमतें घरे नहीं जिनि अन्ता। आत्माघाती जे नर अहहीं, मिरकें तिनि लोकनिमें रहहीं॥ ४०

'आत्मज्ञान जाने' नहि' कीयो, तानें मनि तिज लोहो लीयो। व्यक्ष अमृतकूँ जो नर पीवें, मरे न कबहूँ ते नित जीवें।। जो विषयनिमहँ नर फाँसि जावें, भ्रमें जगतमहँ दुख बहु पावें। 'अन प्रानमय वही नहा है, वही बुद्धि मन परनहा है॥ कोई उदर ब्रह्म करि मानें, कोई हृदय ब्रह्म ही जानें। कोई दहर उपासन करहीँ, दहर अन्त आकाशहिँ भरहीँ।। एक देव सब भूननिमाहीँ, छिप्यो गूढ़ है दीम्बत नाहीँ। साची सबके हृदय बिराजे, केवल निगुन हुँके राजे॥ सबरे जगकूँ वही बनावें, रचि पचि पुनि तामें घुति जावें। जो पुतरिनिमहँ पुरुष दिखावै, सोई सूरजमाहिँ लखावै॥ 'एक अनेक प्रकार लखाई, अन्य नहीं सो तू ही भाई। नमें जाहि संव देव पितरगन, ज्ञानी श्रौर मुमुन्तू हरिजन।। सव प्रतिविम्ब देखि इरषावं, पतो विम्वको नहीं लगावें। घड़ा देखि विस्मय सब माने , कुम्भकारकूँ नहिं पहिचाने ॥ देखो सुनो मनन् करि ध्यात्रो, आत्मा में ही चित्त लगाओ। सन बानी जहाँतें फिरि आवें, ब्रह्म ताहि सब बेद वतावें।। जाको सब ई जगत् पसारो, जाते नहीं जगत् कछु न्यारो। 'पहिले सत ही सत जगमाहाँ, कहो श्रसत कछु हानी नाहीं।। जहा बहा ही बहा लखावे, बहा बिना कछु दृष्टि न आवे। मूरल फँसे अविद्या भीतर, समुभि विज्ञ दें मन्त्र निरन्तर ॥ अन्धे अन्धिन गैल दिखावें, दोऊ गिरि कूत्रा में जावें। अद्भय एक ब्रह्म सत चित है, भूत भूतमें वह व्यवधित है।। एक अनेक वही कहलावें, जैसे जलमें चन्द्र लखावे। आत्माको ही सकल पसारो, आत्माते कोई नहिँ न्यारो।। ज़िह्म सत्य श्रारु ज्ञान श्रनन्ता, नाना नहीं एक ही पन्था। जो नानापन जगमें देखे, मृत्यु द्वार मरिके वह पेखे।।

ता बितु वस्तु बहुत नहिँ थोरो, बँधे नाम दामहुकी डोरी। हाथ पैर नहिँ इन्द्रिय मन हैं, चलें फिरे सब करें करम हैं।। जाके डरतें भूत, चन्द्र, रिव, करे करम सो सरवेश्वर कवि। अगिन पतङ्गा ज्यों उपजावे, त्यों आत्मा जग अखिल बनावे।। में सब जानूँ जो यह माने, सो मानों किब्बित नहिँ जाने। जल बुद्बुद्वत जनम मरन है, वही करम अरु वही करन है।। सुमन भिन्न सब रस मिलि जावै, सब मिलि जुलि सो मधु कहलावै। ज्यों सरिता सागर मिलि जावें, नाम रूप तिज सकल बिलावें।। त्यों विद्वान श्रसत्य भुलावे, पुरुष पुरातनमहँ मिलि जावे। माया में फॅसि जीव भुलावै, पुनि पुनि जनमै पुनि मरि जावै।। जनम मरन भक्तिकूँ नाहीं, परें नहीं ते माया माहीं। चित चंचल हयके सम अहहीं, होहि समाहित गुरुपद गहहीं।। जे गुरु बितु भव तरिबौ चाहीं, ते बितु केवट उद्ि तराहीं। ने रति सुखकूँ बड़ सुख मानें, ते नहिं आत्मतत्व पहिचानें।। सत्संगति जिनकूँ मिलि जावै, तिनिकूँ रति-सुन्न घर निहं भावै। स्वरग नरक दोऊ दुखकारन, आत्मज्ञान ही है सुख भाजन।। जो गृह तजि पुनि रति सुख चाहें, ते पुनि पुनि नरक्रनिमें जावें। हरि ही हैं या जगमें सारा, हरि ही को यह सकल पसारा।। हरि ही जग जगही सब हरि है,हरि हरि कहि नर जगतें तरि है। हरि ही नारी हरि ही नर है, हरि ही भीतर हरि बाहर है।। इरि भजु सब तजिहरि गुन गात्रो, हरिहीमें नित वित्त लगात्रो। उपर हरि हैं नीचे हरि हैं, और कब्बू नहिँ हरि ही हरि हैं।। उठें नाथ सब जगहिँ उठावें. अपनो गुन कीर्तन करबावें। जो तुमरो नितप्रति गुन गावें, ते तुमरे ही पद्कूँ पावें॥ दोहा-वेद स्तुति सनकादि सुनि, भये प्रसन्न महान। सम्माने श्रीसनन्दन, पुनि कीयो प्रस्थान।।

गूढ़ ज्ञान मुनिवर परम, धारे हियमें आप श्रवन मनन निद्ध्यासतें, मिटें जगत संताप ॥ छप्पय-श्रीर सुनो इक चरित चली चरचा सुनिमाहीं। करहिं यज्ञ ऋषि विशद् सरस्वति तटके पाहीं।। हरि, हर, अजके बीच कौन सुर श्रेष्ठ कहावें। भृगु मुनि करे नियुक्त परीचा लैत्रे जावें।। प्रथम गये ते अज निकट, करा न दंड प्रणाम मुनि । सुत अबिनय लखि अति कुपति भये न बोले ब्रह्म पुनि ।। भृगु शिवसन पुनि गये शम्भु दौरे मिलिबे हित । कह्यो अघोरी आपु न मेंटूँ है यह अनुचित।। मारन दौरे रुद्र संती पंग परि लौटाये। क्रोधी शिवकूँ समुिक फेरि मुनि हरिपुर आये।। सिर घरि लर्द्मा अंकमहँ, सोवत हरि मुनि जायके । चरमहँ मारी लात कसि, उठे विष्णु घवरायके ॥ लात लगत ही उठे चरन मुनिकं सुहलावें। पुनि पुनि करे प्रणाम दीन है बचन सुनावें।। द्विजवर! मोतें भूल भई स्त्रागत नहिँ कान्हों। सेवा कछु नहिं बेनी कष्ट ऊपरतें दीन्हों।। तब पद हैं ऋतिशय मृदुल, हिय कठोर मम बज्ज सम । पहुँची पग पीड़ा प्रभो ! भये दूरि मम दुरित भ्रम ।। हरिकी सुनिकें बिनय भये भृगु अतिशय लजित । श्रेम न हिये समात क्एठ गद्गद श्राति विस्मित ॥ आइ सत्रमहें सकल वृत्त विप्रनि सन भाख्यो। त्रिप्णु सबनितें बड़े सबनि यह निश्चय राख्यो ॥ हरिलीला संवरणको, भास होहि जामें यथा। कहूँ विप्र अरु पार्थकी, अति अद्भुत अत्र सो कथा।

रहें द्वारका पार्थ कृष्ण इक चरित दिखायो।

मृतक पुत्र ले चित्र द्वार राजाके आयो।।

सबै यादविन कहें मरे च्यों मेरे बालक।
हैं सब यादव पतित अधरमी कुलके घालक।।

एक एक करि नौ मरे, पुनि ।पुनि रोवत आइके।
अन्तिम द्विज सुत मृतक लिख, अरजुन कहें रिस्याइके।

कहो निप्र! का यहाँ न कोई चत्रिय निवसे। बिलपे ऐसे निप्र न कोई घरते निकसे।। तब सुत रत्ता करूँ देव! श्रव निहं घवरावे। होहिँ प्रसवको समय श्राई पुनि मोइ बतावे।। सुत रत्ता यदि निहं करूँ, जरूँ श्रिगिनमहँ हँस्यो दिज। प्रसव काल श्रायो जबहिं,गये पार्थ ले घनुष निज।।

बोड़ि शरिन घर घेरि बनायो पिँजरा सम तिन । जनम्यो शिशु करि रुद्न भयो अन्तरहित तत् क्षिन ॥ अरजुन लिजत भये बिप्र कटु बचन सुनाये। द्विजसुत ढूँढन हेतु लोकपालिन पुर धाये॥ कहूँ मिल्यो बालक नहीं, लागे अरजुन तब जरन। तोइ दिखाउँ द्विज तनय, चल बोले अशरनशरन॥

दे श्ररजुनकूँ धीर ताहि रथमहँ बैठाइयो।
पिन्छम दिशिकरि लच्य दिब्य रथतुरत सिधाइयो॥
पर्वत, द्वीप, समुद्र सात सब लंघन करिकें।
कर्यो घोरतम नाश सुदर्शन श्रागे बढ़िकें॥
देख्यो तमके पार श्रति, दिब्य तेजमय लोक तहँ।
परे सहस फन श्रहि प्रबल, दिब्य उद्धिके भवनमहँ॥

तिनकी शैया सुखद ताहिपर श्याम बिराजें।

मूमा, अज, अखिलेश अख आयुध सह आजें।।

पार्थ कृष्णने जाइ चरन बन्दन तिनि कीन्हें।

मूमा पुरुष निहारि तनय दश द्विजके दीन्हें।।

बोले मूमा पुरुष पुनि, नर नारायण उभय तुम।
आओ भूको भार हरि, तुरतिहं आयसु देहिं हम।।

करिके दंड प्रनाम द्वारका दोऊ आग्ने।
द्विजके दशहू तनय दये दोऊ हरषाये।।
समुक्ते अरजुन भेद करन हारे सब हरि हैं।
कोई करि नहिं सकै कछू कारे सब करिहैं।।
यों लीला संबरणको, यदुनन्दन निश्चय कर्यो।
भावमयी हरि भामिनिनि, को आपुहि हीयो भर्यो।।

इति श्रीमागवत चरितके षष्ठाह हर भृगु ऋर्जनानुयह नामकः पन्द्रहनाँ ऋध्याय समाप्त ।

rtine kontiguer open den frank fisik ka Karantants door dar finansk fisik fis

The property of the property o

#### अथ पोडशोऽध्यायः

## [ १६ ]

भाग्यवती हरि त्रिया रिमार्वें हरिकूँ नित प्रति ।।
रहें सुखी सब सदा सुमिरि श्रीहरि चितवन गति ।।
कमलनयन सुखं दयो सरसतामहँ सब पागी ।
श्रव सबकूँ श्रति विरहमयी लीला ते लागीं ॥
कररी, चक्रवी, नीरनिधि, चन्द्र, मलय मारुत, सरित ।
कोकिल, भूधर, सजल घन, कहहिँ सबनि लखि कछु दुखित । ॥

#### प्रथम गीत

कुररी च्यों रोवित सुनिशा में।
सोवत श्याम सुखद शय्या पै, विघन करित तू तामें।।१।।।
बात बताइ वीर! विपदाकी, दूबी विरह विथामें।
ये सुखदेंनि रैंनि प्रिय सँगमहँ, हँसि हँसि बहिन! बितामें।।२॥।
नींद नहीं आवित है तोकूँ, यादि प्रान प्रिय आमें।
कृटिल कटाच कमल दल लोचन, सर हियमहँ धँसि जामें।।३॥।
तो फिर भूख नींद सुख सजनी, निशि बासर न सुहामें।
हमहूँ व्यथित दुखित निशि रोवित, तोकूँ का ससुमामें।।४॥।

#### द्वितीय गीत

चकवी ! किन मूरित तू ध्यावै ।

पित बियोगतें व्याकुल बनिकें, बार वार बिललावे ॥१॥

निशि निहँ नींद नीर भोजन तिज, नयनि नीर वहावे ।

समुिक श्याम दासी तू हमकूँ, मत सौभाग्य सरावे ॥२॥

दासभावमहँ दुख पग पगपे, बिन पार्छे पिछतावे ।

हिर चरनिपे अरिपत माला, जो तू शीश चढ़ावे ॥३॥

तो सजनी ! सब ई फिर जीवन, यों ही बिलपत जावे ।

निपट निटुर नर कपटी सब ई, मत तू नेह बढ़ावे ॥४॥

#### वृतीय गीत

सागर ! च्यों गरजत निशिबासर ।
नींदलोपको रोग भयो का, जागत रहत निरन्तर ॥१॥
का चितचोर चुगई तुमरी, कौस्तुभमिण अति सुन्दर ।
अथवा शंख हरनके कारन, कोसत हो नित नटवर ॥२॥
अथवा शिया वियोग जनित दुख, उमिंड घुमिंड उर अन्तर ।
प्रलपत रहत प्रेमके कारन, है अति प्रेम भयंकर ॥३॥
हमरो चित्त चुरायो हरिने, हम तुम एक बरावर ।
प्रसुकी करनी प्रभु ही जानें प्रेम गली अति सांकर ॥४॥

## चतुर्थ गीत

शशि! च्यों सुन्दर बदन मलीन । तम तव रिपु तव निकट बिराजत, करत न ताकूँ छीन ॥१॥ राजरोग चय दुख अति दारुन, ताते तुम हो दीन । अथवा तुमहू ठंगे श्यामने, जो सब कला प्रवीन ॥२॥ सुनि सुनि सरस श्यामकी बतियाँ, छतियाँ छेद नबीन। विँधिके मयो हियो छननी सम, कान्ति भई सब छीन॥॥ तुम सम हमहूँ परम दुखित शशि! भई निठुर श्राघीन। अभु बितु जग सूनो सब दीखत, कृष्ण पत्त श्रति हीन॥अ।

पंचम गीत

मलयानिल ! च्यों दुखी बनाश्रो ।
हम श्रवला जगमहँ श्राति निरबल, च्यों हिय चोट चलाश्रो ॥१॥
श्रापुहिँ दुखी श्याम दुख दीनो, नमक कटे बुरकाश्रो ।
हिर कटाच सर कसकत उरमहँ, तुम ताकूँ करकाश्रो ॥२॥
मद्न दहते हियकूँ परि तुम नहिँ, सखा मसुमि ससुमाश्रो ।
बहि बहि मेंद सुगन्धित शीतल, रितेपितकूँ चकसाश्रो ॥३॥

#### षष्ठम गीत

चन! तुम यदुनन्दन के प्यारे।
नेह रोग तुमहूकूँ लाग्यो, चित्त चित् गये कारे।।१॥
किरिकें प्रेम कौन सुख पायौ, सब ई भये दुखारे।
छिन छिन पल पल रोवत बीतत, नयनि बहत पनारे।।२॥
हमने फँसि जो जो दुख पाये, सो तुम नाहिँ विचारे।
अबं महर कर आँसू बरसाबत, कपटी कृष्ण हमारे।।३॥

#### सप्तमगीत

कोकिल ! कुहू कुहू का बोलित । रसमें संनी सुधा सम बानी, बोलित तरुपे डोलित ॥१॥ ऐसे ही ये श्याम निगोड़े, प्रेम पिटारो खोलत । नेह तुलामह हियकू धरि के, राग बाटतें तोलित ॥२॥ कूजित तू कलकंठ कोकिले ! प्रियकी सुरित दिवावित । का प्रिय करें बहिन ! तेरो हम, तव चरनिन सिर नावित ॥३॥ गोबिँदके गुन खग गन गावत, उड़ि उड़ि इत ई रोवत । तू तो प्रमुके प्रेम छीरमहँ, मधुरव मिसिरी घोरित ॥४॥

#### अष्टमगीत

भूघर ! प्रेम समाधि लगात्रो !
निहँ डोलत निहँ बोलत बाबा, श्रासन श्रचल जमात्रो ।। ।।
का सोचत का चाहत तप किर, श्रपनी साथ बताश्रो ।
श्रातिशय मृदुल चरन यदुवरते, शिखरिन परसन चाश्रो ॥२॥
परिस प्यास निहँ बुभै बावरे ! मत तिनकूँ ललचाश्रो ।
प्रथम होहि सुख श्रातिशय श्रानुपम, परि पीछे पिछताश्रो ॥३॥
हम बिललावित रोवत डोलित, हिरतें हमें मिलाश्रो ।
बज समान कित हिय हमरे, प्रभु पदतें पिघलाश्रो ॥४॥

#### नवम गीत

सरिता! च्यों सूखत तब गात!
नहिँ पय भ्रमर हिलार तरँगहु, तट मर्याद दिखात ॥१॥
देखी प्रथम फली फूली तृ, सिज बिज पिय ढिँग जात।
श्रम न पदुम श्री मीन पीन पय, चन्द्र बदन कुन्हिलात॥२॥
हमहुँ दुखित प्रण्य सर हिर हिय, घुसि पीड़ा पहुँचात।
बिज दुरबल भटकति इत उत निशि, दिवस कक्कू न सुहात॥३॥
इसों तुम पित-पय तें श्रम बंचित, त्यों हमहू घनरात।
प्रमु सुबक्षमत्त सुरति करि रोवति, जग सब सून दिखात॥४॥

#### द्शम गीत

1. 130

हंसा ! हरिके दूत जनाश्रो। लैके सरस सँदेश श्याम को, हमरे ढिँग मत श्राश्रो॥१॥४

होहि न तोष सँदेशनिते प्रिय, यदुबर हमहिँ मिलाओ । देखो परि न जलमुही कमला, सौति संग मत लाओ ॥२॥

लिपटी रहत श्याम अँगमहँ नित, ताको मुँह न दिखाओ। हम सबहू कछु लगें तिहारी, एक बार फिरि आओ।।३।।

जाश्रो जाश्रो यदुनन्दनिहँग, प्रिय संदेश सुनाश्रो। करवाश्रो प्रभु परस प्रेमतै तनकी तपन बुक्ताश्रो॥४॥

छ्रपय—गावे महिषी गीत कबहुँ नहिँश्याम सुलावे । तिनिके भागनि इन्द्र, शम्सु, श्रज सकल सरावे ॥ जगपतिकूँ पति पाइ भये तिनिके सुत दश दश। सबमें श्रीप्रद्मुत्र ज्येष्ठ जिनिको व्यापो यश॥

तिनिके श्रीत्रानिरुद्धजी, शूरवीर वर सुत भये। वज्र भये तिनिके तनय, यदुकुलच्चयते बचि गये।

वज तनय प्रतिबाहु, सुबाहू सुतहू तिनिके। शान्तसेन तिनि पुत्र भये शतसेनहु डिनके। यादव कोटि असंख्य सबनिकी संख्या नाहीं। यो यहुकुल पुनि बढ़्यो छीन किलयुगके माहीं।।

जब सब सुरगन, घेतु, द्विज, अधरम ते हुँ कें दुखित । हिरिहिंग जामें दीन हुँ, होहिं अवतरित तब अजित ।

सब सारित को सार श्याम गुन सुनें सुनावें।
है के तन्मय सतत नाम हिर चिरितिन गावें।।
सुखद सरस शुभ चिरित जगत दुख दूर भगावें।
सुनत सुनत हिर कथा कृष्ण हियमाहिँ समावें।।
पावन परम चिरित्र जे, नेम प्रेमतें गायँगे।
ते पहुँचहिँ प्रभु पदिनमहँ, पुण्य परमपद पायँगे।।

इति श्रीमागवतचरित के षष्ठाह में महिषीगीत नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

् ( मासिक पारायण — छुब्वीसर्वे दिनका विश्राम ) इति षष्ठाह



## ऋथ सप्ताह

#### प्रथमोऽध्यायः

## [ 8 ]

छ्रपय—हे यदुनंदन कृष्णचन्द्र सब जगके शासक ।

बासुदेव भगवान भक्त वत्सल भयनाशक ।।

हे हरि झान स्वरूप मोहनाशक दुखमंजन ।
हे शोभाके धाम भुवनपति देविकनंदन ॥
हे उद्धव मैत्रेय अठ, विदुर झानदाता प्रभो ।
हम अज्ञानिनिपै कृपा, दृष्ट बृष्टि होवै विभो ।।

भटिक रहे भवमाँहिँ पन्थ दीखे निहं सूघो।
हमहूँ कूँ मिलि जायँ विदुर सम व्रजमें ऊघो।।
लेहिं मधुर तव नाम सरस कछ कथा सुनावें।
कैसे पार्वें तुम्हें सरल-सी गैल बतावें।
संतिनके ढिँग बैठिकें, कथा कीरतन करिहं नित।
अरचन बन्दन देहतें, तव चरनितमें रमिह चित।।

दोहा—सूत कहें शौनक मुनिहिं, हिर गुन चरित अपार।
किन्नु रसमय लीला कही सुनो ज्ञानको सार॥
लित लित लीला करीं, प्रभु लैके अवतार।
जो गावें ध्यावें सुनें, ते यावें भवपार॥

यों लैके अवतार श्याम बल असुर सँहारे।
भारभूत भूपाल महाभारतमहँ मारे।।
भूको भार उतारि जानि निज कुलकूँ दरिपत।
ताहूको संहार करन हिर सोचत हरिषत।।
बिप्रनि कुपित कराइके, यदुकुल शाप दिवाइके।
नगमने प्रभु निज धामकूँ, लीला लिलत दिखाइके।।

शौनक पूछें—सूत ! शाप विप्रित चयों दीन्हों।
चयों हरिने संहार स्वयं निज कुलको कीन्हों।।
सूत कहें—व्रत चतुर मास हित आये ऋषि मुनि।
पिंडारकमहँ रहे गये थादवकुमार सुनि।।
नारि बेच करि शाम्बको, पूछत—प्रसव करै कहा।
कहें क्रोध करि मुनि—जनै, कुजनाशक मूसल महा।।

द्विजिनि शाप सुनि कुमरं भये श्रित दुखित डराये। साम्ब उदरतें मुसल भयो लिख सब घबराये।। थर थर काँपत श्राइ नृपिहं सब वृत्त बतायो। उपसेन सुनि सकल मुमल तुरतिहं रितवायो।। चूरो श्रह लोहो बच्यो, फेंक्यो सागरमहँ जबहिँ। चूरो बिह तटपे लग्यो, भये एरका तुन तबहिँ॥

जो लोहेकी कील बची सो सफरी खाई।
उदर फारि सो जरा ज्याध सर नोंक लगाई।।
यदुकुलको संहार साज सबरो ई साज्यो।
महाकालको कठिन क्रूर अब घंटा बाज्यो।।
सखा और निज जनकक्रू, तत्व ज्ञान अन्तिम द्यो।
नारद मुनि बसुदेवतें, उद्धवतें आपुहिं कह्यो॥

अब नारद बसुदेव सुनहु सम्बाद प्रथम सुनि। भजै मोइ भ्रम सकल सरल उपदेश सुखद सुनि ॥ एक दिवस बसुदेव भवन नारद सुनि आये। सब विधि करि सत्कार मृदुल आसन बैठाये।। बोले श्रीबसुदेव जी-मुनिवर ! अब हम का करें। देहु सुगम उपदेश वर, अनायास जगते तरे।।

माया मोहित भयो कर्यो मैंने तप सुत हित। श्रव समुभयो यह रहस लगायो प्रभुचरननि चित।। बोले नारद् - नृपति ! प्रश्न श्रति सुन्द्र कीयो । कृष्णिपिता ह्वे मोइ प्रश्न करि आद्र दीयो॥ नव योगेश्वर जनकको, भयो सुखद सम्बाद वर। जो सब देशनि सब समय, है सबकूँ कल्याणकर।।

ऋषभतनय शत भये, इक्यासी विप्र कहाये। नव द्वीपनि नव नृपति भूप बड़ भरत बनाये।। कबि, हरि, श्राबिहींत्र, पिप्पलायन, करभाजन। अन्तरिच अरु चमस,द्रुमिल अरु प्रबुध योगिगन।। नव योगेश्वर बिद्ति जग, जनक सभामहँ सब गये। मैथिल मन अति मुद्ति है, परमारथ पूछत भये।।

बोले बिज्ञ बिदेह—बिप्रगन! बात बतावें। जा जगमहँ का सार भागवत धर्म सुनावें।। जिनि धरमनिकूँ पालि जगत्के बन्धन दूटें। लोक और परलोक जीवके भय सब छूटे ॥ जनक प्रश्न सुनि सुनिनिमें, तैं जो किन सुनि ज्येष्ठ हैं। भूपिततै कहिबे लगे, जो सबई विधि श्रेष्ठ हैं।। किंब बोले-नृप! अजित चरन चिन्तन ही भयहर ।
सुगम भागवत धरम राजपथ सुन्दर सुखकर ॥
तन, मन, बानी, बुद्धि आदितैं करै करम जो ।
कृष्णार्पण करि देइ न फिरि बन्धन कारक सो ॥
प्रसु लीला नितनित सुनै, नाम गान निरभय करें ।
नाचै गावै नेह भरि, हँसि रोवै गिरि गिरि परै ॥

लोक लाजकूँ त्यागि पुकारै प्रभु श्रव श्राश्चो।
हिर ! नारायण ! कृष्ण ! कृपालो द्रश दिखायो ।।
है के सदा श्रमंग त्यागि संकोच सबनिको।
करे मधुर स्वर सतत कीरतन हिर नामनिको।।
करत करत कीर्तन कलित, होहि प्रेम प्रभु पद्निमहँ।
तव निरखे निज इष्टकूँ, जीव चराचर सबनिमहँ।।

वृत्त, नीरनिधि, नदी, सरोवर, पुर, बन, भूधर।
पृथिची,जल, ऋरु ऋनिल, ऋनल, नभ, नखत, चराचर।।
सवकूँ प्रभुको रूप समुिक निज शीश नवावै।
श्रादर सबको करें भेद मनमहँ नहिँ लावै।।
भगै भूख भोजन करत, तुष्टि पुष्टि हू होहि ज्यों।
भजन करत प्रभु प्रेम ऋरु, होहि ज्ञान वैराग्य त्यों।।

पुर्त नृप कहें बिदेह—आगवत कैसे जानें।
हैं य भगवद्भक्त कीन विधितैं पहिचानें।।
सबई देहिँ बताइ भागवत लच्चन भगवन।
भक्त आचरन, चलन, मिलन, बोलन अरु चितवन।।
मुनि कि भूपित प्रश्न सुनि, निरखे मुनिवर हरि जबहिँ।
समुिक बन्धु संकेत हरि, लगे देन उत्तर तबहिँ।।

हरि बोले — नृप ! श्रेष्ठ भक्त हरि सबहिँ निहारें।
श्रपनेमहँ लखि सबनि न कबहूँ श्रसत् उचारें।।
ये तो उत्तम भक्त मध्य कछु भेद जनावें।।
खलिन उपेता, नेह भक्त, हरि प्रेम दृढ़ावें।।
श्रधम न पूजहिँ भक्तकूँ, प्रभुहिँ न निरखें सबनिमहँ।
प्रतिमा पूजन करहिँ नित, लहैं सिद्धि कछु दिननिमहँ।।

करै सकल ब्यवहार होहि श्रासक्त न तबहूँ। समुभै माया सबहिँ करै नहि सुख दुख कबहूँ॥ जो सांसारिक धर्म न मोहित तिनिमहँ होवै। हँसै न लखि श्रमुकूल निरिख प्रतिकूल न रोवै॥ जनम, करम, श्राश्रम, बरन, जाति भेद मनतें तर्जे॥ ते ई भगवत् भक्त बर, प्रेम सहित प्रभुकूँ मर्जे॥

परम भागवत में मेरीमहँ नाहिं भुलावें।
हरि सुमिरनके हेतु राज वैभव ठुकरावें।।
सुमिरन निशि दिन करें नहीं प्रभु-पद बिसरावें।
समदरसी बनि जायँ परमपद तबई पावें।।
पत पल सेवहिँ हरि चरन, शरन गहें सब कछु सहें।
तिनकूँ ऋषि सुनि वेदवित, भक्त-संकुटमणि बर कहें।।

इति श्रीभागवत चरितके सप्ताहमें यदुकुल शाप, नारद-बसुदेव सम्बाद नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त ।

( पाद्मिक पारायण – तेरहर्वे दिवसका का विश्राम )

### श्रय द्वितीयोऽध्यायः

(२)
बोले मैथिल भूप—नाथ! मम रोग मिटाओ।
कृष्ण कथामृत मधुरसरसकळु श्रधिक पिश्राओ।।
होहि न मेरी तृप्ति चारु प्रभु चिरत सुनावें।
माया श्रति बलवती बताई तिहि सगुमावें।।
श्रन्तरिच्च बोले तबहिँ, त्रिगुनमयी माया प्रवल।
सर्ग स्थिति लयकारिनी, सृजत बायु, भू, जल, श्रनल।।

हिर स्वरूप निज जीव भोग श्रक मोन्न करनकूँ॥
पंचभूततें रचे दीर्घ श्रक लघु श्रानिनकूँ॥
तिनिसवमहँ प्रभू प्रविशिकरनमनविन भोगनिकूँ।
भोगें हैं श्रासक्त श्रातमा माने इनिकूँ॥
करम वासना युक्त हैं, कें भटकै संसारमहँ॥
पुनि पुनि जनमै पुनि मरे, पर्यो प्रवाह श्रसारमहँ॥

प्रकृति श्रीर महतत्व, श्रहं तैजस रज तममय। तामसतें सब भूत करन राजसतें निश्चय॥ करनिके सब देव श्रीर मन तैजस संभव। हुँ कें सब उत्पन्न रहें फिरि प्रलय होहि जब।। तब ये सब प्रतिलोमतें, मिलें जाय श्रव्यक्तमहें। यह माया भगवानकी, रहें सदा परतत्वमहें॥ कैसे माया तरें, नृपितने पूछ्यो जब ई।
सुति सुनिप्रवर प्रबुद्ध भूपतें बोले तब ई॥
समुभै घर, धन,करम,नाशयुत गुरु चरनि ढिँग।
जावे सीखे घरम भागवत भक्तनिके सँग॥
सतसंगति, मैत्री, द्या, बिनय शौच तप तितिचा।
विनय बड़िन प्रति नेह सम,दीनिनके प्रति सदिच्छा॥

रहें मौन स्वाध्याय सरलता चितमहँ धारै।

ब्रह्मचर्यत्रत धारि न काहू जीवहिँ मारे।।

सुख दुखमहँ सम रहें निहारे सब थल हरिकूँ।

रहें सदा एकान्त न समुभै अपनो घरकूँ।।

पट पिंचत्र पिंहने परम, यथालाम संतोष नित।

सतत भागवत धर्मके, प्रन्थनिमें ही देहि चित।।

करै न निन्दा भूलि अन्य शास्त्रनिकी कबहूँ। चाहें सरबसु भिले अन्तर बोले निहँ तबहूँ॥ संयम मन अरु बचन करमतें नित ई राखे। शम दशको आचरन करै हरि चरितिन भाखे॥ जनम करम गुन गन श्रवन, श्रीहरिके नित नित करै। कथा कीरतन ध्यानमहँ; रहै मगन माया तरै॥

यज्ञ करे मख, दान, मंत्रजप,तप सब नियमित।

सुत, दारा, गृह, प्रान करे सब हरिकूँ अरिपत।।

हरि भक्तनि सरबस्व समुिक सेवे सुख पावै।

हरि चरचाकूँ त्यागि अनत निहँ चित्त चलावे।।

इन धरमिन आचरनतें, प्रेम भाव होवे उदित।

भिक्त भाव भावित भगत, नित नाचत रोवत हँसत॥

नारायन हरि कौन, नृपति ने प्रश्न करयो जब।
सुनिके बोले बिहँसि पिप्पलायन सुनिवर तब।।
जगकी उतपति प्रलय अकारन हुँ के कारन।
बाहर भीतर रहें सबनिमहँ हरिनारायन।।
स्वयं प्रकाशित परावर, नेति निगम आगम कहें।
प्रान, करन, अन्तःकरन नित, जिनतें जीवन लहें।।

तिवृत् श्रौर महतत्व सूत्र, हंकार, सकल सुर।
करत, श्रेरथ, सत,श्रसत ब्रह्म ही सब थल श्रज्ञर।।
साची चेतन शुद्ध नित्य कूठस्थ कहावै।
जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति सबनिको दृश्य दिखावै।।
इच्छा जब उत्कट बढ़ै, कब पाऊँ प्रभु पद कमल।
करमयोगतै होहि मन, शुद्ध ब्रह्म दीखे श्रमल।।

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें नवयोगेश्वरोपदेश नामक द्वितीय श्रध्याय समाप्त ।

## श्रथ तृतीयोऽध्यायः

(3)

करमयोग श्रव कहें, जनक जब बोले मुनितें ।-मुनिवर श्राविहोंत्र 'विहँसिकें बोले तिनितें ॥ करमयोग श्रति कठिन होहिँ मोहित हू ज्ञानी । करमफंदमें फँसे न समुमें नर श्रज्ञानी ॥ करम करें निष्काम नित, बेद बिहित प्रभु प्रीति हित-। प्रतिमापूजन प्रेमतें, करें होहि तब शुद्ध चित ॥

भीतर बाहर करन शुद्ध करि प्रतिमा सम्मुख ।
बैठे प्राणायाम करे तिज जगके सुख दुख ॥
पूजाकी सब बस्तु जथाक्रम सब ई धरिकें।
स्वयं श्रङ्ग करन्यास करे प्रतिमामहँ करिकें।।
मूलमंत्र पिढ़कें करें, प्रतिमा पूजन प्रेमतें।
श्रङ्ग उपाङ्ग सपार्षदिहँ, पूजे नित प्रति नैंमतें।।

पाद्य, अरघ, आचमन, स्तान, नाता पट, भूषन।
गन्ध, पुष्प, तिल, हार, धूप, दीपक, बर ब्यंजन।।
पुङ्गीफल, तांबूल, दिल्ला, नीराजन, करि।
ज्ञामा प्रार्थना स्तोत्र दंडवत पृथिवीपे परि॥
यो तन्मय हुँके करे, पूजन प्रभु परमेशको।
होवे तबहीं नाश सब, जगके दुख भय क्र शको।।

श्रीहरिको निरमाल्य गन्ध माला सिर धारे।
पूजित बिग्रह यथाथान धरि नाम उचारे।।
यों जल,थल,रबि,श्रनल,श्रितिथि, प्रतिमाके माहीं।
यजन कृष्णको करे मुक्ति पद दुरलभ नाहीं।।
श्ररचन, पूजन, कीरतन, श्रवतारिनको नित करे।
त्रिभुवनकूँ तारे स्वयं, इकिस पीढ़िनि सँग तरे।।

भूप कहें—श्रवतारचरित सब देव ! सुनाओ ।
दुमिल कहें-श्रव चित्त नृपति मम श्रोर लगाओ ॥
है श्रवतार श्रनन्त श्रन्त बेदहु नहिँ पावें ।
तोऊ कछु कछु गुननि सहित हरि चरित सुनावें ॥
प्रथम पुरुष वे ई मये, श्रज, हरि, हर नर नरायन ।
बदरीबनमहँ तप करत, काम क्रोधतैं बिगत मन ॥

हंस और सनकादि ऋषभ हय प्रीव मत्स्य हरि। कियो अविन उद्धार बेद बाराह रूप धरि।। पुनि प्रभु कछुआ बने पीठ मंदर गिरि धाउयो। बिन हरि गजकूँ प्राह बक्त्रतें खेंचि उबाउयो।। बालखिल्य उद्धार करि, इन्द्र शाप रज्ञा करी। असुर बन्दिनी बनी बहु, सुर-ललनिन विपदा हरी।।

कलप कलप मनु भये लयो अवतार सबनिमहँ। लयो सुरनिको पत्त सुरासुर सबिह रनिमहँ॥ लै बामन अवतार छले बिल त्रिभुवन पाल्यो॥ परशुराम बिन गये ज्ञञ्जल पापी माउयो॥ रामक्रपते चद्धिपै, कंड्यो सेतु रावन हन्यो। जग-चद्धारक मुक्तिप्रद, चरित-सेतु तार्ते बन्यो॥



नर नारायण के तप में अप्सराओं का विन्न पु० ८०६



कलिकाल में भगवन्नाम-कोर्तन पृ० ८०८

कृष्ण रूप धरि करें कलित क्रीड़ा कंसारी।

बुद्ध रूपतें निरदय हिंसा नाथ निवारी।।

कल्कि लेहि अवतार अंत करि कलिको केशव।

सत्युगको आरम्भ करें करि क्रूरनि निज बरा॥

अवतारनिकी क्छु कथा, कही अधिक संदोपमहाँ।

इरि फिरि कें ये ही चरित, सब पुरान अरु बेदमहाँ।।

निमि पूछें — प्रभु ! भिक्तहीन गित कैसे पावे ।
कहें चमसमुनि — नृपित ! प्रश्नको मरम बतावे ।
बण्णिश्रम उत्पन्न करें हरिजनक कहावे ।
श्राद्र तिनि निहेँ करें भजैं निहेँ तिनि गिरि जावे ।।
जो भोरे श्रनपढ़ बिबस, भक्त तिनहिँ श्रपनाइके ।
कथा कीरतन सुलभ करि, तारे नाम सुनाइके

कळु पाखंडी श्रज्ञ अंट की संट सुनावें।
फलश्रुति बाणी मधुर कहें बहु बात बनावें।।
कामी, कोधी, क्रूर, काम्य कळु करम करावें।
भक्ति, भक्त, भगवान सबतिकूँ ढोग बतावें।।
धन, बैभव, कुल, रूप, बल, बिद्याके श्रभिमानमें।
भरे रहें मन देहिँ नहिँ, भक्त-बळ्ळल भगवानमें।।

मैथुन मदिरा मांस बेदबिधि मूर्ख बतावें। बेद निवृति हित कहें ताहि बिधि कहि समुक्तावें। इच्छा नियमित करन ज्याह मख बिबिध बताये। सुत हित कह्यो बिबाह यज्ञ आलभन जताये।। सौत्रामणि मखमह सुरा, सूँघि नियम पूरो करें। जो बिधान इनकू कहै, सो नर नरकनिमह परे।। धरम अरथ अरु काम नरक, भू, नाक घुमावें।
पाये बिनु पद परम शान्ति नर कबहुँ न पावें।।
नित प्रति नव नव सुघर मनोरथ महल बनावें।।
तिज घर, सुत, धन, सुहृद् मृत्युके सुखमहँ जावें।
होवे दुरगति भक्ति बिनु, उभय लोकमहँ नरनिकी।।
भक्ति भवनमहँ प्रविसिकें, होइ सुग्रति इन सवनिकी।

निमि पूळें — युगधर्म सिविधि मुनिवर समुमावें।
युग युगमहँ हरि रूप, नाम श्रद्ध बरन 'वतावें।।
करमाजन मुनि कहें — चारि युग चारि रूप धरि।
सतयुगमहँ बटु बनें चतुरभुज शुक्ल बरन हरि॥
तपतें वब तिनिकूँ भजें, प्रेम करें तपधाम तें।
करें कीरतन हंस, मनु, ईश्वर श्रादिक नाम तें।।

त्रेतामहँ मख रूप त्रयीमय स्नुक स्नुव धारी।
रक्त बरन भुज चारि रूप धरि रहें मुरारी॥
पृश्निगर्भ, उरुगाय, बृषाकिप, बिष्णु उरुक्रम।
यज्ञ श्रादि तै नाम करें कीर्तन नर श्रनुपम॥
द्वापरमह कारे बने, पीताम्बर श्रायुव सहित।
तन्त्र बेर विधितै तिनहिं, पूजैं नर चित-समाहित॥

नर नारायन बासुदेव संकर्षत आदिक।
नाम कीरतन करें पूजि प्रभु श्रेष्ठ उपासक॥
कुष्ण कान्तिमय कृष्ण बरन किल काल सपार्षद्।
करिके कीर्तन यज्ञ सहजमहँ पाहिँ परमपद्॥
राम कृष्ण अवतार गुन, नामनिको कीर्तन करें।
केवल कीर्तन ही करत, नर भवसागरते लरें॥

या किल-गुनतै' रीिक जनम किलमहँ चाहें सुर । होवे किलमहँ भक्त करें कीर्तन धिर हिर उर ॥ तिज सब विषय बिलास शरन हिरकी जे जावें। सब रिनतै' ह्वे डिरन श्यामके धाम सिधावें॥ श्रिशुभ करम यदि भूलतें, कबहुँ भक्ततें बनि परें। तिनकूँ शरनागत बछल, श्रघहारी श्रीहरि हरें॥

नव योगेश्वर द्यो ज्ञान निमिक्टूँ हैं प्रमुद्ति।

श्रात प्रसन्न नृप भये गये हैं कें मुनि पूजित।।

नारद मुनि बसुदेव प्रश्नको उत्तर दीन्हों।

शूर-तनयने ब्रह्म-तनयको श्रादर कीन्हों।।

मुनि बोले—त्रमुदेवजी! तुम सहपत्नी धन्य श्राति।

जगमहँ जिनके सुत भये बासुदेव श्रीजगतपति॥

यों देंके उपदेश गये नारद्मुनि इत उत ।।
मोह छोड़ि बसुदेव देवकी दयो कृष्ण चित ।।
सूत कहें — यह सुखद चरित निरमल ऋति पावन ।
मोह बिनाशक मुक्तिकरन जग दुःख बिनाशन ॥
यों नारद बसुदेवको, प्रश्नोत्तर मुनिवर भयो।
कहूँ ज्ञान श्रव श्रति विषद, जो प्रभु उद्धवतै कह्यो॥

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें नारद-बसुदेव सम्बाद समाप्ति नामक तृतीय श्राध्याय समाप्त ।

# अय चतुर्थोऽध्यायः

## [8]

एक दिवस बसु, रुद्र, पितर, ऋषि, सुनि, शिव, सुरगन ।
सब मिलि प्रभुढिँग गये द्वारका सँग चतुरानन ।।
नन्दन बनके सुमन बिपुल प्रभुपे बरसाये।
नव जलधर सम छटा निरित सब श्रित हरषाये।।
करि दरशन घनश्यामके, दुःख शोक सबके भगे।
सुलालित पद श्रित मधुर स्वर, तैं इस्तुति करिबे लगे।।

करि बिनती अज कहें—नाथ ! भूभार उताइयो । पापी असुरिन मारि देव द्विज दुःख निवाइयो ॥ हम सब प्रभुवर ! खड़े कृपा करि हमें निहारे'। अब न रह्यो कछु काम धाम घनश्याम पधारे'॥ हँसि बोले उक्मिनि-रमन, शेष अबहिं कछु काम अज । यदुकुलको संहार करि, तब आऊँ पुनि धाम निज ॥

हरि श्रायस सिर धारि देव निज धाम सिधारे।
पुरी द्वारकामाँहिं सबनि उत्पात निहारे॥
बोले सबतैं श्याम—नित्य श्रपशकुन दिखावें।
सब मिलि चलो प्रभास पितर सुर पूजि नहावें॥
करिबे शान्ति श्रनिष्टकी, सब चिलबे उद्यत अये।
हरि-हियकी सब समुमिकें, उद्धवजी प्रभु दिँग गये।

बोले—हे बिश्वेश ! आपुकी इच्छा जानी ।
तिज पृथिबी निजलोंक गमनकी मनमहँ ठानी ॥
रहूँ तुम्हारे बिना नाथ ! निहं जगके पाहीं ।
तर्जे न मोकूँ देव ! संग ले चलें गुसाई ॥
प्रभु ! प्रसाद, पट, गंध, स्नक्, सिर धरिकीर्तन करिक्ने ।
तब चरितनि चिन्तन करत, दुस्तर माया तरिक्ने ।

खद्रवकी सुनि बिनय बिहँसि बोले बनवारी। हाँ, मैंने निजलोक गमनकी करी तयारी। यदुकुल होवै नाश घरम अब होहिँ तिरोहित। तुम तजिके सब मोह जाड बद्रीबन तप हित॥ जो मन-इन्द्रिय बिषय हैं, मायामय सब मानिकें। त्यागो गुन अक दोष भ्रम, आत्मरूप जग जानिकें।

श्रात्मा श्रद्धय श्रजर श्रमर व्यापक सब थलमें। जगमह एक समान रहें रिव शिशा नम जलमें।। जाकू ऐसो ज्ञान न सो जगमह दुख पाने। हश्य चराचरमाँहि सबिनमह ब्रह्म लखाने।। ज्ञानी बालकके सिरस, भेद भावतें रिहत है। नहिंसोचे वह स्वपन्नमें, यह श्रविहित यह बिहित है।।

कर्म त्याग संन्यास घरम सुनि बोले उद्धव।
विषय गहन हों श्रद्ध सरलतातें कहु केशव।।
काकी जाऊँ शरन श्रापु सम श्रीर न पाऊँ।
श्रायो तुमरी शरन चरनमहँ शीश नवाऊँ।।
उद्धवकी सुनिके विनय, बोले प्रभु परमातमा।
उपदेशक, गुरु, सुहृद, रिपु, है श्रपनी ही श्रातमा।

नाना योनि बनाइ सबनिमहँ निवसूँ भाई।
किन्तु मोइ नरयोनि सबनितें अति सुखदाई।।
करिके मनुज बिचार भेद मेरो सब जानें।
इन्द्रिय मन धी परै मोइ साधक पहिचानें।।
नृप यदु अरु अवधूतको, भयो सुखद संवाद जो।
अति पावन अति ज्ञानमय, कहूँ प्रेमतें सुनहु सो।।

एक दिवस यदु गये निहारे बनमहँ ज्ञानी।
श्रूल, नगन, निरभीक, युवक किंब सरल अमानी।।
नित्य मगन अवधूत देखि नृप पूछि हैं मुनिवर।
बिचरो बालक सरिस बुद्धि कहँ पाई सुखकर।।
दन्त मधुर भाषी सुघर, तोऊ जड़ उनमत्त सम।
निरधन हैं बिचरो सुखी, काम अगिनिमहँ तपिहेँ हम।।

हँसिबोले अवधूत—भूमि,नभ,अनिल,अनल,जल।
रिव,शिश,अजगर,जलिध,क्बूतर,हरिन,कद्नबल।।
मधुमक्खी, करि, मीन, पिंगला बेश्या, कुररी।
शरकृत, भृंगी, सरप, कुमारी कन्या, मकरी।।
मधुहारी अठ पतङ्गा, गुरु चौबीस बनाइके।
सबईतें शिक्षा लई, इन सबके ढिँग आइके।।

होवें नित उत्पात अविनये सब ई खोदें।
कहँ चाँदी कहँ कनक खोदिकें नर नित सोदें॥
तऊ न होवे कुपित धीरता मनमहँ धाँरै।
ज्ञानीको सत्कार करे चाहें तो मारै॥
माला मेली कएठमें, काहूने गारी दई।
रहें सदा ई एक रस, यह शिह्ना भूतें लई॥

परकारजमहँ निरत रहें सब द्याँतें नग गिरि।
पत्र, पुष्प, फल, मूल, काष्ठ,बलकल,छाया करि।।
देहिँ सबनि विश्राम करें निज 'जीवन द्यरपित।
ग्राश्रय, जल, श्राहार दान करि होवें प्रमुदित।।
नित प्रति पर उपकारकी, शिक्षा गिरि वृक्षनि दई।
कहूँ ताहि जो बायुकूँ, गुरु बनाइ शिक्षा लई।।

केवल करि ब्राहार प्रान सन्तुष्ट रहें नित ।
है सुन्दर रसयुक्त पदारथ नहिँ देवे चित ॥
प्रान बायुतें लीनी मैंने संयम शिद्धा ।
मिलै भाग्यवश रूखी सूखी जैसी भिद्धा ॥
ताकूँ पावे प्रेमतें, प्रान मात्र धारन करें ।
कबहुँ न रसना स्वादके, चक्करमहँ योगी परे ॥

गन्ध बहन नित करें रहें निरलेंप अनिलहू ॥
परस न ताकूँ करें गन्ध दुरगन्ध तनिकहू ॥
यों ही योगी रहें बिरत बिषयनितें नित नित ।
तनके आश्रय रहें देहि नहिँ तिनके गुन चित ॥
होहि गन्धमहँ लिप्त नहिँ, अनल सर्वगामी सतत ।
शिचा लई असंगकी, बिज्ञ बायुवत नित बिरत ॥

करिकें गुरु आकाश लई जो शिक्ता भूपित।
कहूँ ताहि अब सुनहु आतमा है असङ्ग अति।।
व्याप्त चराचरमाँहि सर्वगत अनुगत सबके।
सूत्र ब्याप्त स्नक्माँहिँ रहें मनिका बश तिनके।।
सीखी अपरिछिन्नता, आत्मा देह असङ्गता।
इन भूतनितें आतमा, की होवे नहिँ एकता।।

तेज किरन आकाशमाँहिँ चहु दिशितें आजें।
जल सीकर नित व्याप्त बायु सरवत्र विराजें।।
पृथिवी जनित पदार्थ रहें सब ताके माहीँ।
भरे रहें नित मेघ लिप्त तिनमहँ नम नाहीँ।।
हैं कें मुनि नित समाहित, करे भावना गगनमहँ।
आत्मा शुद्ध अनादि अज, फँसै न तीनिहु गुननिमहँ॥

जल गुरुतें गुन चार भूप सीखे त्राति सुन्दर।

तित स्वभावतें शुद्ध रहें मुनि बाहर भीतर॥

स्तेहयुक्त बनि सबनि प्रेममहँ नित्य न्हवावै।

कहिकें कड़वे बचन चित्त निहं कबहुँ दुखावै॥

तीर्थ रूप सबकूँ बनै, सदा तृप्त सबकूँ करै।

इँसे हँसावै सरल चित, दुखियनिके दुखकूँ हरे।।

द्रशन दैकें करे सबनिकूँ शुद्ध सरल चित।
परस प्रेमतें करे करे नित सब प्रानिनि हित॥
कृष्ण कीरतन करे कथा हरि सुनै सुनावै।
परस्वारथमहँ निरत सबनिकूँ धीर बँधावै॥
जीवन ही जलकूँ कह्यो,सृष्टि प्रथम जलतें भई।
उत्तम शिक्ता नीर गुरु, तैं राजन् ! मैंने लई॥

तेजस्वी मुनि रहें श्रमिके सरिस निरन्तर।
तपतें ह्रें देदीप्य प्रकाशित भीतर बाहर॥
जीति होहि नहिँ कबहुँ पेट ही पात्र बनावे।।
भिचामें जो मिलै ताहि ताही छिन खावे॥
रहें सर्वभची तऊ, कबहुँ न मल धारन करै।
कहूँ गुप्त कहुँ प्रकट ह्रें, भिचादातिन श्रघ हरै॥

भेद भाव निहँ करे अन्न सबईको खावै। जामें प्रविसे अनल रूप ताके हुँ जावै॥ लेवे शिचा यही आत्मा सबके माहीं। प्रविसे हुँ तद्रूप लिप्त तिनिमहँ सो नाहीं॥ लये आठ गुन अगिनितें, तातें ते मम गुरु भये। कहूँ तिनिहिँ अब चन्द्र गुरु, करि तिनतें जो गुन लये॥

चन्द्र एकरस रहे स्वयं निजलोक प्रकाशित।
कृष्णपत्त्त्त महेँ घटे शुक्तमहेँ बढ़े कला नित ॥
सोचे योगी जिही आतमा अजर अमर अज।
गरम, जनम अरु जरा मृत्यु तनके सब कारज॥
खिन छिन पल पल जगत्महें, परिवर्तन होवे सतत।
चलत रहत तातें कहत, जाकूँ सब मुनिजन जगत॥

श्रीप्र शिखा छिनमाँहिँ प्रकट हैं के छिपि जावे।

एक नष्ट हैं जाय दूसरी तत्छिन श्रावे॥

जल उद्गमते निकसि बहै फिरि नूतन पुनि पुनि।

बहै प्रहन तब करै थान पुनि बीते बिन्दुनि॥

जग परिवर्तनशील है, श्रसत् श्रभद्र श्रनित्य है।

"परिवर्तन तनमहँ सकल, श्रात्मा चेतन नित्य है॥

श्रव जो शिद्या लई सूर्य्यतै' ताहि सुनाऊँ।
गुरु सूरज च्यौं कर्र्यो हेतु ताकौ समुक्ताऊँ॥
निज किरनितें खींचि सलिल श्रीषममहँ लेवै।
बरषामहँ बरसाइ फेरि श्रानिनिकूँ देवै॥
इन्द्रिनितें स्वीकारिकें, त्यों ही त्रिगुन पद्गर्थ सब।
समय पाइ त्यागत तुरत, होहि न हर्ष विषाद 'तब॥

जलपात्रनिमहँ पृथक सूर्यं बहु रूप लखावे।

टेढ़े मेढ़े गोल पात्र अनुरूप दिखावे।।

प्रतिबिम्बित लखि अझ पात्रमहँ रिवहिँ जनावें।

कहें अझ परिक्रिन्न बहुत किह ताहि बतावें।।

सूर्यविम्ब सम मुनि कहें, आत्मा अद्वय सर्वगत।

अब कपोततें लयो गुन, कहूँ ताहि नृप दें चित।

काऊ बनके सघन बृत्तपै रहें कबूतर।
पत्नी ताकी रूपवती गुण तामें सुन्दर॥
करैं परसपर प्रेम राग नव नित्य दृढ़ावें।
मिलि जुलि सँग फिरैं संगमें सोवें खावें॥
कक्कुक कालमें चार सुत, जने नेह दम्पति करैं।
शिशु कलरव कोमल परस, तें दोडनिके हिय भरें।।।)

दोऊ इक दिन गये चुगन खगघाती आयौ।

सुन्दर शावक निरित्व डारि कर्ण जाल विछायौ।।

बालक कर्णके लोभ जालमहँ फँसि घबराये।

तब ई लैकें चुगो तुरत दोऊ तहँ आये।।

लिख कबूतरी बन्ध-शिशु, स्वयं फँसी पित फँसि महयो।

वरै मोह सुनि कबहुँ निहं, दिब्य ज्ञान हियमहँ धर्स्यो।।

श्रजगर गुरु करि लई सीख माँगन नहिं जाने।
रुखी श्रधिक न्यून पाने सो खाने।।
यदि भोजन नहिं मिले याचना करे न कबहूँ।
होहि चाहिं उपवास करे चिन्ता नहिं तबहूँ।।
चिन्ताते कारज न कछ, कबहुँ बनै चितमहँ धरे।
रच्यो उदर सो भरेगो, मूरख च्यों चिन्ता करे।।

भाग्यमाँहिँ जो होहि देह सुख दुःख प्रवलहूं। इन्द्रिय, मन, बलयुक्त होहि शारीरिक बलहू ॥ तबहुँ न चिन्ता करै तानिकें सोवे चाद्र । यह शुभ यह है अशुभ कर्मको करै न आद्र ॥ काहूतें कड़वो बचन, हित अनहित कबहुँ न कहै। अजगर सम निद्रित सतत, निर्वापार बन्यो रहै॥

जलनिधि कीन्हीं कृपा दया करि दीचा दीन्हीं।
निस्तरंग जलराशि निरिख ग्रुम शिचा लीन्हीं॥
शान्त और गम्भीर रहें सागर सम ज्ञानी।
थाह न समुर्कें मनुज पार निहं पाविहें प्रानी॥
चाहें बहु पूजा करिहं, अथवा ताड़न करिहें जन।
घटना कैसीहू घटें, कबहुँ न होवे जुमित मन॥

ज्यों श्रगनित जलराशि सहित सरिता सागरमहाँ। जानें तऊ न बृद्धि होहि पयनिधिके पयमहाँ॥ श्रोषममहाँ सुखि जायाँ घटै नहिँ तबहुँ पानी। त्यों त्रिय पाइ पदार्थ होहि हर्षित नहिँ ज्ञानी॥ सुख दुखमहाँ सम भावकी, शिच्चा सागरतें लई। लखि समता गम्भीरता, ममता मेरी नसि गई॥

श्रव पतङ्ग गुरु कर्यो कहूँ कारन सो भूपति।
देखि दीपकी लोय फँसै तामें खल दुरमित॥
त्यों ही कुण्डल कनक कामिनी पद श्रित सुन्दर।
भोग बुद्धि करि फँसै दैवकी माया दुस्तर॥
कृप श्रिगिनमहँ भसम तनु, करे होहि श्रासक्त श्रित ॥
सुन्दरतामहँ सुख ससुिक, जगमहँ होवे नहिं सुगिति॥
४२

तातें सुन्दर नारि निरिष्ठ निह चित चलावे।

तर सुबेष लिखनारि कबहुँ मन नाहिं डिगावे।।

जो धारे निहं सीख व्यर्थ नर देह गँवावे।

है पतङ्ग सम पतित मृत्युके सुखमहँ जावे।

यह सुन्दर शिचा सुखद, लई पतँग गुरु स्वयं करि।

मधुमक्खी ज्यों गुरु करी, सुनहु ताहि अब धीर धरि।।

मुष्पिततें मधु लेइ न तिनिको रूप बिगारै।
त्यों ही मुनि मधुकरी-बृत्ति भिन्नाहित घारै।।
सुमनितें गहि सार स्वार्थ नित अपनो साधै।
त्यों शास्त्रिनिको सार समुभि हिरकूँ आराधै॥
इत उततें अति यक्न करि, मक्स्त्री मधु छत्ता घरै।
त्यों यति कबहूँ भूलतें, संचय नहिं कबहूँ करे।।

करपे भिचा लेइ उद्रमें जिती समावे। जलके तटपे जाइ प्रेमतें ताकूँ पावे॥ बचे अन्न कञ्ज रोष अन्य प्रानिनिकूँ देवे। कल या सायंकाल हेतु निहँ यति धरि लेवे॥ त्यागी बनि संचय करे, सो पीछे पछिताइगो। मधुमक्खी मधुहित मरे, त्यों यति हू गिरी जाइगो॥

इक दिन घूमत फिरत गयो नृपवर हों बनमें।
सोचूँ लखिके बनी काठकी हथिनी मनमें।।
कौने यह घरि दई खिलोंना बड़ो बनायो।
इतनेमें मदमत्त युवक इक हाथी आयो।।
प्रबल कामके बेगतें, अन्धे हुआमें गिर्यो।।
प्रस्यो पैर हथिनी सहित, अन्धे कुआमें गिर्यो।।

जब कल्लु आगे बढ़्यो यूथ हाथिनिको आयौ।
पर हथिनी सँग निर्राख युवक गज मारि गिरायौ॥
गुरु गज करिकें लई सीख अतिई उपयोगी।
बनी काठकी नारि पैरतें छुये न योगी॥
परनारी है अगिनि सम, काम नेहतें नित जरै।
जो पकरें सो मृत्युको, आलिङ्गन करि वत करै॥

जोरि जोरिकें घरे लोमबरा लोभी धनकूँ। स्वयं खाइ नहिँ देहि अतिथि गुरु बन्धु स्वजनकूँ॥ भेद भेदिया लेइ एक दिन चुपके आवै। मधुहारी सम आइ निकारे मधु सब खावै॥ रचि पित्रकें संग्रह करें, ते देखत रहि जात हैं। गम भरोसे जे रहें, मेवा मिश्री खात हैं॥

मैं मेरी करि पहिन लोइ बेड़ी नर पगमहूँ।
धन काहूको भयो न होगो है निह जगमहूँ।।
मधुमक्खी करि कष्ट राति दिन शहद जुटावै।
माग करि सकै नहीं काम औरनिके आवै॥
मधुहारी गुरु करि सदा, भिन्ना माँगन जात हूँ।
गृही संगृहीतें प्रथम, बाबा बनिकें खात हूँ।।

बीहड़ बनमें ब्याध बिलोक्यो बीन बजावत । ढिँगमहँ जाल बिछाय मधुर स्वर राग श्रलापत ॥ सुनि बीनाकी तान राग-प्रिय मृग तहँ श्रायो । श्राम गीत सुनि फँस्यों श्रज्ञ निज प्रान गँमायो ॥ श्रवनेन्द्रिय श्राधीन हैं, पछितावै श्रक सिर धुनै । बनबासी यात भूलिकें, विषय गीत कृदहुँ न सुनै ॥ कोकिलकंठी नारि गाइकें चित्त लुभावे । बिषय प्रशंसा करें स्वार्थतें तुरत गिरावे ॥ ब्याधिन जाल बिछाय मनुजसृग तुरत फँसावे । ऋष्ट्यशृङ्ग दृष्टान्त शास्त्र प्रत्यच बतावे ॥ सृग गुरु करि शिचा लई, करें राग व्रजचन्दमहें। बिषयराग सुनि सृग सरिस, फँसे न जगके फन्दमहें॥

मत्स्य कर्यो गुरु लई सीख रसना वश राखै। लोलुपता बश कवहुँ न अनुचित रसकूँ चाखै।। माँस लोभतें मत्स्य निगलि काँटेकूँ जावै। फेरि डगलि नहिं सकै लोभमहँ प्रान गमावै।। होवैं विषय निबृत्ति जब, शिथिल होहिं इन्द्रिय सकल। केवल रसना छोड़िकें, यह इन्द्रिय अतिशय प्रवल॥

हैं इन्द्रिय आधीन समय सब योंहीं बीते। इन्द्रियजित नहिं होहि न जब तक रसना जीते।। रसना संयम सीख लई सफरीतें राजन्। बेश्या गुरु च्यों करी कहूँ ताको अब कारन।। मिथिलापुरमहँ पिंगला, वेश्या अति सुन्दर रहति। आवे कोई नर धनी, बैठी नित आशा करति।।

इक दिन बैठी रही न कोई कामी आयो । है निराश बैराग्य भयो मन आति पिछतायो ॥ सोचित-हों आति पितत मनुज तन ब्यर्थ गमायो । नित्य कमाऊँ पाप न हरिमहँ चित्त लगायो ॥ करें कामना पूर्ण का, ये कामी आति जुद्र नर । च्यौं न मजूँ प्रभुकूँ सतत, जो विश्वस्थर गुणांकर ॥ करि करि पश्चाताप पिंगला अतिशय रोयी। आशा छूटी सुखी भई अति सुखतें सोयी।। आशामें ही दुःख निराशा सुखकी जननी। पावे फल नर अविश होहि जाकी जस करनी।। शुभ शिचा निरपेच्चता, की बेश्या गुरुते लई। कहूँ कुरर पची कथा, जो मेरे सम्मुख भई।।

मांसखंड ले कुरर बेगते' नभमहँ जाने।
मेरो है जिह मांस सोचि श्रति हिये सिहाने॥
इतनेमें कछु बली बिहँग डिड़कें इत श्राये।
निरिष्ति मांस हिय लोभ बढ़यो छीनन सब धाये॥
मार परै तोड न तजे, चत बिच्चत तनु है गयो।
करयो त्याग जब बिबश है, तब श्रति श्रानन्दित भयो॥

शिचा मैंने लई करें नहिँ यति संचय धन। जो जो संचय करें रहें ताहीमहँ निज मन।। चिन्ता शंका लोभ होहि भय धनतें नित नित। धनलोभी बहु रहें धनीके पीछे उत इत।। कुरर सरिस संग्रह करें, मार खाइगो सो अवसि। निष्किञ्चन श्रति सुख लहें, ब्रह्मामृत सागर प्रविसि।।

बालककूँ अपमान मानको भान न होते। सोवे लागे नींद भूख लगिबेपे रोवे॥ घर फूटे या गिरै रहे धन चाहें जावे। जो मुखमहूँ घरि देउ ताहि भावे तो खावे॥ भेद भाव चिन्ता नहीं, रहे करत क्रीड़ा सतत। यों झानी यति हू रहे, आत्मभावमहूँ नित निस्त॥ द्वे ई जगमहँ सुली और सब दुखी भूमिपति।
एकगुननितें पार ज्ञान बिज्ञान निपुण यति।।
दूसर छलतें रहित सरल शिशु भारो भारो।
अधकचरे नित रहें दुखी चिन्तित हिय धारो॥
बालक गुरु करि जगतमहँ, बिचक हैं निःशङ्क नित।
निज पर भेद भुलाइकें, समसूँ सबकूँ आत्मवत॥

निरखी कन्या एक श्रकेली बैठी श्राँगन।
खोजन माता पिता गये बर पहुँचे पाहुन।।
चावल घर निहँ रहे घान वह लागीं कूटन।
पहिनें करमहँ चुरी शङ्ककी लागीं बाजन।।
पृथक् करीं करतें कञ्च, रहीं वजी दें शेष जो।
एक उतारी निहँ बजी, हों गुरु कीन्हीं तुरत सो॥

शिचा ग्वातैं लई—कलह होवै बहुतिनमहँ।
यदि सँग द्वेऊ रहें समय वीतै बातिनमहँ॥
मीड़ भाड़में भिच्च भूलिके कबहुँ न द्यावै।
रखै न दूजौ संग द्यकेलो समय बितावै॥
एकाकी चिन्तन करै, खटपटतैं नित ही बचै।
नर नारिनिकी संगता, जनम मरन पुनि पुनि रचै॥

गुरु कीयो इषुकार बान पथमाँहिँ बनावे। हैके तन्मय चित्तवृत्ति सरमाँहिँ लगावे।। राजा सेना सहित गयो चित नाहिँ चलायो। इतर्ते भूपति गयो कह्यो कछु नहिँ सकुचायो।। बिषयनिते बैराग्य करि, नित नितके अभ्यासते। चित्त मिलावे लच्यते, आसन प्राणायामते।। रज तम रूपी मैल त्यागि जग बन्धन तोड़ै।
प्रविशि परम पद चित्त धूलि करमनिकी छोड़े।।
आत्मामहँ चितरोध होहि हियमहँ सुख पाने।
भीतर बाहर फेरि न कछ जग बस्तु दिखाने।।
बाणकारके सरिस नित, करे चित्त एकाप्र यति।
देहि ध्यान नहि जगतमहँ, तब पाने त्यागी सुगति।।

श्रिह सम बिचरै मिछु श्रकेलो सवर्ते छिपिकें।
एक थान निहं रहे गुहामें सोवे लुिककें॥
कबहुँ न करै प्रमाद समयकूँ ब्यर्थ न खोवे।
जन संग्रह निहँ करै श्रल्पभाषी नित होवे॥
परै न मठके फेरमें, कंकर पत्थर जोरिकें।
पर्यो रहे एकान्तमें, सबतें नातो तोरिकें॥

श्राम-घड़ा सम देह पलकमहँ फटतें फूटै। कच्चे काँच समान श्राँच लागत ही दूटै॥ जा श्रनित्य तनु हेतु भवन श्रित विषद बनावै। हरि सुमिरन निहं करें व्यर्थमहँ पाप कमावै॥ पावै सूनो भवन जहँ, श्रिह सम रैंनि बिताइकें। चलैं फेरि शिक्षा लई, श्रिह गुरुदेव बनाइकें॥

मकड़ीतें शुभ सीख महेश्वर-लीला लीन्हीं। नित्य सृजन थिति प्रलय करे गुरु तार्ते कीन्हीं॥ हियतें सुखके द्वार जाल बिस्तृत फैलावे। तामें करे बिहार लीलि पीछेतें जावे॥ कल्प श्रादिमहँ जगतकूँ, रचें मध्य क्रीड़ा करें। कल्प श्रन्तमहँ निज रचित, सबकूँ हर बनि संहरें॥ ईरवर श्रात्माधार श्रकेले पुनि रह जार्ने।
मायाकूँ करि जुन्ध सूत्रकूँ फेरि बनार्वे।।
जामें श्रोत प्रोत जगत्के जीव चराचर।
प्रकृति पुरुषके ईश करें नित खेल परावर।।
रचे हरे रज्ञा करे, हरि समान क्रीड़ा करित।
जगबन्धनमें नहिं परे, समुमि खिलारी खेल श्राति।।

रिव घर भृङ्गी कीट पकिर कीड़ाकूँ लावे। किरकें घरमें बन्द निरन्तर शब्द सुनावे॥ ताको सुनि सुनि शब्द ध्यान भृङ्गीको किरकें। भृङ्गी ही बनि जाय एक ही तनतें डिरकें॥ ध्यान घरत तद्रूपता, होवें निश्चय यह भई। गुरु किर भृङ्गीकूँ तुरत, उपयोगी शिद्या लई॥

काहूमें भय द्वेष नेह बश चित लगि जाने।
शृङ्गी क्रीड़ा सरिस तुरत तन्मय बनि जाने॥
तन गुरु कर्यो निनेक होहि नैराग्य भूपवर।
उपपित और निनाश होय दुख सहै निरन्तर॥
यद्यपि जातें तत्वको चिन्तन हों नितप्रति करूँ।
जानि परायो मोह तजि, है असङ्ग निर्भय फिक्रा।

दारा, मुत, धन, भृत्य, कुटुम घर सक्चय करिकें।
परिहत श्रम नित करे बृत्त सम दुख बहु सिहकें।।
अपनी अपनी ओर खेंचि इन्द्रिय ले जावें।
जैसे पितकूँ सौति पकरिकें बहुत नचावें।।
परमारथ जातें सधै, वर तर तनकूँ पाइकें।
मोत्तं हेतु श्रम नहिं करे, सरबसु जाइ ग्रमाइकें।

हरिने नाना योनि रचीं परि तोष न पायो।
सुखी भये लखि मनुज मोज्ञको द्वार बतायो।।
पाइ मनुजको जनम जनम को अंत न कीयो।
विषयिन फाँसिमरि गयो श्रमृत तिज्ञके विष पीयो।।
सब योनिनिमहाँ विषय सुख, मिलै करै च्यों श्रम श्ररे।
छनिक दुखद सुखतिज सरस, नित्य सुखिं भिज बावरे।।

नहिँ सीमित मम ज्ञान लैहुँ जो होहि सबनिपै।
सबतें ले उपदेश फिरूँ निःसंग अवनिपै।।
ब्रह्म एक ही मुनिनि निरूपन बहु बिधि कीयो।
जातें जो मिलि गयों ज्ञान ग्वाईतें लीयो।।
कहें कृष्ण— उद्धव! सुनो, यों कहिके अवधूत मुनि।
पूजित है नृपतें गये, भये मुदित यदु ज्ञान सुनि।।

इति श्रीमागवत चरितके सप्ताह में उद्भवगीतान्तर्गत श्रवधूतगीताः नामक चतुर्थ श्रध्याय समाप्त ।

多种中,第一方法 (M) 1867年中

#### अथ पश्चमोऽध्यायः

[ 4 ]

उद्धव ! निज निज घरम पालि पार्वे सुख प्रानी । आश्रम कुल अरु बरन घरमकूँ त्यागिहेँ ज्ञानी ॥ भक्त शौच संतोष आदि नियमनिकूँ पालिहेँ । गुरुकूँ पूजिहेँ सदा साधना सत सब साधिहेँ॥ चह मिथ्या संसार सब, सत्य समुक्ति नर दुख सहैं। मोकूँकाल स्वाभाव सब, वेद जीव धरमहु कहें॥

उद्धव बोले—बद्ध मुक्त श्ररु भक्ति लच्चा।
कहें प्रभो! सरबेश सुनत हरि बोले तत् श्चिन ॥
गुनतें ही है बद्ध मोच्च माया मूलक गुन।
बिद्यातें है मोच्च श्रबिद्यातें जगबन्धन॥
जीव ईश पच्ची सखा, तनु तरुपै बैठे उभय।
फल खावें सो भय लहें, निराहार नित ही श्रभय॥

कत्तोपनते' बँधे श्रकत्तां बँधे न कबहूँ। ज्ञानीकूँ दुख देड बिकृत होवे निह तबहूँ।। श्रद्धभावमहँ लीन परम श्रमृत नित चाखे। इस्तुति निन्दा रहित बुरौ श्रक भलौ नभाखे॥ कीर्तन नामनिको करै, भाखे मेरे गुन करम। अकि करै मोमें सतत, पाइ डपासक पद परम।। पावन मेरी कथा सुनै गावै घ्यावे नित ।
लीला अभिनय करै लगावे मम चरनि चित ॥
घरम अरथ अरु काम करै है मेरे आश्रित ।
पावे निश्चल भक्ति कटै जगकी यह संसृत ॥
साधुनिके सतसंगतें, भक्ति सुक्ति पावे सबहिँ।
पुण्य पुरातन उदय जब, होवें साधु मिलें तबहिँ॥

होवें साधु कृपालु तितिन्तू द्रोहरहित नित।
सत्यशील समभाव हितैषी मृदुल शुद्ध चित॥
कामरहित संयमी सदाचारी निष्कृद्धन।
निस्पृह युक्ताहार शांतचित शरणागत जन॥
धीर गँभीर प्रमाद बिनु, षड रिपुजित थिरधी सुनी।
मानरहित मानद सबहिं, मिलनसार समरथ गुनी॥

करनामय कि होहिँ साधु हरि भक्त दृद्वों। जो शुभ साधन करें भक्ति ते प्रभुकी पार्वे॥ प्रभु-प्रतिमा अरु साधु द्रस पूजन पद परसन। सेवा इस्तुति विनय सिहत गुन नामनि कीर्तन॥ ध्यान दास्य मम पर्व तिथि, उत्सव गायन नित्य नित। कथा श्रवन अरपन सकल, मेरे हित सब करहिं जत॥

मम हित यात्रा करै देवमन्दिर बनवावै।
स्वयं शक्ति नहिं होहि यत्न करिकें करवावै।।
उपबन श्रक उद्यान समाथल शाला सुन्दर।
है कें निश्छल नित्य करै लेपन मम मन्दिर।।
करी निवेदित वस्तु जो, लेइ न श्रपने काममहैं।
करै सपर्पित बस्तु प्रिय, होहि प्रेम मम नाममहैं।।

बिप्र, धेनु, रिंग, श्रिनिल, श्रिनल, सू बैध्याव पानी । श्रातमा श्रक श्राकाश चराचर जगके प्रानी ॥ ये सब श्राश्रय कहे देव पूजाके प्यारे । उपस्थानतें सूर्य्य श्रिप्त श्रुत श्राहुति डारे ॥ पूजै द्विज श्रातिथ्य करि, धेनु घास तृन डारिकें । बैध्यावकूँ सत्कार करि, पूजे श्रांत प्रिय मानिकें ।

मुख्य प्राण्तें बायु हृद्य त्राकास ध्यान घरि।
पुष्पादिकतें नीर भूमि बेदी थापन करि॥
त्रान्तरातमा करे तुष्ट भोगनितें नियमित।
पूजें करि समदृष्टि सकल प्रानिनमहँ नित नित॥
शान्त चतुरभुज रूपको, करे ध्यान है समाहित॥
करें करम मेरे निमित, मोमें राखें नित्य चित॥

भक्तियोग सत्संग बिना सुख नहिँ नर पार्वे।
चाहें जप तप करें योग किर ध्यान लगावें॥
सत्संगतितें तरे दैत्य अन्त्यज अधकारी।
असुर, गीध, गज, गाय, गोपिगन, कुञ्जा नारी॥
नहीं करी सेवा महत, बेद पढ़े नहिं ब्रत करे।
करि सत्संगति जगत्महँ, जीव चराचर बहु तरे॥

योग,दान,त्रत, सांख्य, यज्ञ, जप, तप सब साधन।
अवन, मनन, संन्यास त्रादितें होवे बश मन।।
किन्तु न ये सब सरस सरल हियकूँ निहं पकरें।
साधन च्युत यदि भये फेरि जगबन्धन जकरें।।
भिक्तभाव सत्संगतें, होहि सरस तन्मय हियों।
अजबनितनि मोमें मधुर, प्रेमभाव अनुपम कियो।।

रूपसुधामहँ छकीं निरंतर मोकूँ ध्यावें। प्रेमडोरिमहँ बँधी सुनत बंशो धुनि आवें।। तिज बृन्दाबन गयो मधुपुरी वे घबरायीं। मन मोईमहँ फँस्यो सकत सुधि बुधि विसरायीं।। मोरे सँगमहँ छिन सरिस, निशा बितायीं जो सुखद। भईं कलप सम मो बिना, मम बियोगमहँ आति दुखद।।

ज्यों समाधिमहँ सिद्ध मिलें सागरमहँ सरिता।
त्यों हुँ कें आसक्त मिलीं मोमें ज्ञजबनिता।।
मोमें मन फँसि गयो सकल तन सुधि बुधि भूलीं।
नहिं समुभीं सरबेश रमन सुन्दर लखि फूलीं।।
परम धन्य जगमहँ भई, मोमें करि आसक्ति अति।
तुम हू उद्धव! त्यागि सब, भजो मोइ पावो सुगति।।

हों ही जग बिन गयो बीज क्यों तर बिन जावें बुक्त कर्म मय मोक्त भोग फलफूल कहावें।। पाप पुर्य दें बीज बासना जड़ गुन तन हैं। इन्द्रिय शाखा ईश जीव दें बैठे खग हैं।। सुख दुख ही दें फल लगे, खावें दुख भोगी सतत। योगी सुख चाखत रहत, ब्रह्मभावमह नित निरत।।

गुत ही बन्धन हेतु प्रथम रज तमकूँ त्यागे।
सत्व बृद्धितें भक्ति होहि श्रद्धा हिय जागे।।
श्रागम, जल श्रुरु कुटुम-देश, संस्कार करम पुनि।
काल, जनम श्रुरु ध्यान मंत्र ये कारन दश सुनि।।
सत्वज्ञान होवे नहीं, सेवे तब तक सत्यकूँ।
ज्ञान श्रागिन श्रज्ञान भिंख, प्राप्त करें एकत्व कू।

चद्धव बोले—प्रभो ! सबहिँ मानें विषयनि दुख । फिरि च्यों तिनकूँ भजें करें तिनमें अनुभव सुख ।। हँसि बोले भगवान्—अहंतातें मूरख जन । फँसें रजोगुणमाँहि कामना बश होवे मन ॥ कबहुँ विवेकी हू फँसें, किन्तु होहिँ आसक्त नंहिँ। चित्त समाहित करन हित, करे प्रान संयम नितहिँ॥

सब विषयिनतैं खेँचि चित्त मम चरनित लावै।
करे योग अभ्यास निरन्तर ध्यान लगावै॥
सनकादिककूँ हंस रूपतैं शिचा दीन्हीं।
वे मेरे प्रिय शिष्य योगमहँ निष्ठा कीन्हीं॥
उद्भव पूछें—जगतगुरु। हंस रूप कैसे घर्यो।
सनकादिककूँ योगमय, ज्ञान दान शुभ कब कर्यो।

प्रभु बोले—इक बार कुमर सुत अज ढिँग आये।
जिज्ञासां तिनि करी बन्दि पद बचन सुनाये।।
बिषयनिमहँ चित जाइ बिषयचितमहँ घुसि जावें।
कैसे करि तिनि पृथक मुक्ति पद प्रानी पावें।।
निरनय नहिँ कछ करि सकी, कमंमयी अज बुद्धि जब।
प्रश्न पयोनिधि पार हित, कर्यो ध्यान मम चरन तब।।

तबई मैं बनि हंस कुमारनिके ढिँग आयो।
करि आगे अज सबनि चरन मेरे सिर नायो॥
पूर्लें—को हैं आप १ कही हाँसिकें हों बानी।
काकूँ करि उद्देश प्रश्न कीन्हों मुनि ज्ञानी॥
आत्मा अद्वय एक है, बनिहें न तामें प्रश्न यह।
पद्भमूतके देह सब, प्रश्न न जामें उठिह जिह ॥

जो सोचो जो लखो सुनो सो मैं ही सब हूँ।
प्रथमहु मैं ही रह्यो रहोंगो में ही अबहूँ।।
विषयनि चित अनुसरे विषय हू प्रविशें तामें।
जीव उपाधी उभय नहीं ते रूप कहावें।।
सेवे विषयनिकूँ सतत, चित्त होहि आविष्ट तहाँ।
बनै वासना चित्तकी, जीव ब्रह्य है पृथक कहाँ।।

दोऊ जीव उपाधि शुद्ध निज रूप निहारों।
बुद्धि श्रवस्था तीनि श्रातमा इनतें न्यारो ।।
मो तुरीयमह पहुँचि जगत् बन्धन नहिं लागे।
चित्त विषय निस जाय श्रहंता श्रपनी त्यागे।।
मेद बुद्धि जब तक नहीं, नसे न तब तक बुद्ध है।
जग-प्रपक्ष मिथ्या श्रसत्, ब्रह्म सत्य शिव शुद्ध है।।

सर्व नियामक नित्य निरञ्जन त्रातमा सत्चित । जाप्रत स्वप्न सुषुप्ति सबिह मायामह किल्पत ॥ ज्ञान खड़गकू धारि तीच्एा युक्तिनितें करि करि । त्राहंकारकू काटि मोइ भिज्ञ जगकू परिहरि॥ नश्वर दृश्य प्रपञ्च जिह, भासे नाना रूपमह । दृश्वे मायामय त्रिविधि, मिथ्या स्वप्न स्वरूपमह ॥

निजानन्दमह पूर्ण मौन गहि तृष्णा त्यागो।
स्वप्न जगत्मह फँसे मोह निद्रातें जागी॥
स्वप्न पदारथ याद होहिं जागतमह जबई।
करें न कक अनर्थ बिज्ञ समुमै त्यों सबई॥
मिद्रातें उनमत्त नर, मोरीमह गिर जात है।
नंगो है कें हँसि परे, सुधि बुधि सकत मुलात है॥

योंही ज्ञानी करें कर्म पीवें अम्मृत रस।
तनमह नहिं आसक्त होहि तन काज देव बरा॥
द्विजगन ! मोकू परम पुरुष परमेश्वर मानौ।
सांख्य सत्य श्री कीर्ति परम गति सबकी जानौ॥
सब मुनि मिलि पूजा करी, हंस तहाँतें डिड़ गये।
सुन्यो हंसगीता बिमल, अज मुनि गन प्रमुद्ति भये॥

इति श्रीभागवतं चरितके सप्ताहं में ऊद्धवगीता हंसावतार कथा नामक पञ्चम अध्याय समाप्त ।

[ मासिक पारायगा—सत्ताईसर्वे दिनका विश्राम ]

#### अय षष्टोऽध्यायः

कहें कृष्ण यह हंस ज्ञानमय गीता उद्धव।
सखा समुिक कहा कहूँ का कथा अपर अब॥
उद्धव पूछें —प्रभो! तुम्हें बुध बहुत बतावें।
श्रेय सिद्धिके मिन्न मार्ग ऋषि मुनि बहु गावें॥
कही ज्ञानगाथा बिमल, तृप्ति न मेरी भई हरि।
कहें भिक्त महिमा सुखद, सरस मधुर प्रभु कृपा करि॥

तब बोले भगवान् बेद ही मेरी बानी।

मुख्य भागवत धर्म जाहि धारैं बिज्ञानी।।

श्रादि सर्गमहँ कह्यो ब्रह्मतें मनुढिँग तिननें।

तिनि सप्तर्षिनि द्यो कह्यो फिर सबतें उनने॥

श्रहन कर्यो निज मत सरिस, सबके भिन्न स्वाभाव हैं।

श्रकृति भेदतें भिन्न पथ, भिन्न क्रिया श्रक भाव हैं।

धर्म एक परमार्थ बतावें यशकूँ दूसर।
अपर कामकूँ कहें सत्यमहँ कोई तत्पर॥
शम दम कोई कहें अपर ऐश्वर्य बतावें।
दान मोग ही स्वार्थ अपर तप मख मन लावें।।
कहें दान ब्रत यम नियम, भिन्न भिन्न पुरुषार्थ हैं।
किन्तु न शाश्वत नित्य ये, जुद्र कर्ममय स्वार्थ हैं॥
५३

शुभ कर्मनितैं लोक मिलैं जास्रो सुख पास्रो।
पुण्य छीन है जायँ गिरौ उलटे जम स्रास्रो।
मोहजनक दुख हेतु तुच्छ सुख दैवेवारे।
दुख परिनामी लगैं तिनक इन्द्रिनिक्ट्रँ प्यारे॥
जो सुख मेरी भक्तिमहँ वह सुख विषयनिमहँ नहीं।
मिश्रीमहँ जो सुख मिलै, लौटामहँ पावैं कहीं।

निष्कञ्चन समबुद्धि शान्त सन्तोषी त्यागी।
निस्पृह निर्मम नित्य तुष्ट मम पद श्रमुरागी।।
निरखें सबमहँ मोइ द्वौत दीखे निह जिनिकूँ।
दुखको निह लवलेश दिशा सुखमय सब तिनिकूँ॥
तन, मन, धन मम पदिनमहँ, सौंपि न चाहैं इन्द्रपद।
राज्य पाट ऐश्वर्थ सुख, लेवैं निह ते ब्रह्मपद।।

खद्रव जैसे मोइ भक्त निष्किञ्जन प्यारे। तैसे प्रिय निहं राम रमा श्रज डमक्रवारे॥ निरवैरी निरपेच भक्तके पीछे घूमूँ। पद्रजतैं कृतकृत्य बन्ँ चरनिक् चूमूँ॥ बिषयवासना कामसुख, की इच्छा मनमहँ नहीं। उनि भक्तनि श्रानन्दकूँ, बिषयी का पावैं कहीं॥

भूतौ मेरो भक्त विषयभोगित फँसि जावै।

मम पद तिजके नारि बदनमहँ चित्त लगावै॥

कञ्ज दिन होवै पितत यादि सुमिरन सुख आवै।

भूति भटिक पिछताइ मोइ फिरतै अपनावै॥

बढ़ी अग्निमहँ नीर हु, सस्म होहि जरि जाइ पुनि।

भक्ति होहि फिरतै सजग, मधुमय मेरी कथा सुनि।

पाप पहाड़िन भक्ति जरावे उद्धव मेरी।
तू चिन्ता मित करे परम निर्मल मित तेरी।।
योग, सांख्य, जप, दान, धर्मतें ही रीभूँ निर्हि।
भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ जाहि कामी निर्हि ससुमार्हि॥
धर्म सत्य श्रक द्यायुत, तप भावित बिद्या विमल।
पूर्ण पवित्र न करि सकें, भिक्तहीन नरकूँ सकल।।

उद्धव! सोचो प्रेम अश्रु बिनु गद्गद् बानी।
विनु तनु पुलकित भयं मोइ पार्वे च्यौं प्रानी।
हैं के भक्त बिभोर प्रेममें नाचें गार्वे।
करि करि प्रेम प्रलाप हँसे रोवें गिरि जावें॥
भक्तियोग साधन सरल, सुलम शुद्ध अञ्चन सरिस।
कथा कीरतनतें नसै, हियमहँ संचित बिषय बिष॥

जो सोचो सो बनो होहि जैसो जाको सँग।
श्वेत बस्न सम चित्त रँगो जैसो होवे रँग॥
बिषयित चिन्ता करै विषयमय मन बिन जावे।
मेरी चिन्ता करै भक्त मेरो पद पावे॥
साधन सबरे असत हैं स्वप्न मनोरथ सम सकता।
तातें सब तिज मोइ भज, मम चिन्तन साधन सफला।

विरियनिको तिज नेह संग विषयी पुरुषिनको।
घीर बार गम्भीर बने प्रिय सब जावनिको॥
भजन हेतु घर तजे समय निहं ब्यथ बितावै।
निरित्व शान्त एकान्त पुरुष थल घ्यान लगावै॥
करे न आलस भजनमहँ, कथा कीरतनमहँ निरत।
अथवा प्राणायाम करि, करे ध्यान मेरो सतत।

चद्धव बाँघो गाँठ मोत्त मारग ऋति दुस्तर । पग पगपे ऋति क्लेश देहिं ये बिषय निरन्तर ॥ जैसो होवे क्लेश कामिनी श्रष्ठ कामिनितें । तैसो होवे नहीं लोभ मोहादि रिपुनितें ॥ संस्रुतिको ही हेतु है, कामधुराको संग नित । तातें तजि श्रबिलम्ब नर, मम चरनिनमहँ देहिं चित ॥

बोले उद्भव नाथ ! ध्यान विधि मोइं बतावें।
कौन भाव किहि भाँति रूप तव कैसे ध्यावें।।
हरि बोले अनु सुदृद ! प्रथम शुभ आसन बाँधे।
पुनि पुनि प्राणायाम करे प्राणानिकूँ साधै।।
कमलनाल सम प्रणाव ध्वनि, घंटा नाद समान स्वर।
तीन काल दश बेर करि, होहि सहजमहँ चित्त थिर।।

हृद्य कमल दल अष्ट प्रफुल्लित साधक ध्यावें। सूर्य चन्द्र अरु अग्नि कर्णिकामाहिँ विद्यावे।। चिन्ते मम मुख मधुर बाहु बर चार विशाला। शंख चक्र अरु गदा पदुम पहिने बनमाला।। मकराकृत कुएडल कलित, श्रीनिवास पतपीतंबर। मुज अंगद कटि करधनी, नूपुरयुत पद अति सुघर।।

भाल, नयन मुखहृदय, नाभि, कटि, ऊरु, चरनतल।
सुघर मनोहर निरिख करे थिर मनकूँ ग्रुभ थल।।
केवल मुखकूँ ध्याइ अन्तमहँ ताकूँ त्यागै।
निराकार निरबीज चित्त आत्मामहँ लागै॥
सम्रुमे आत्मा सर्वगत, सबकूँ मोमें मोइ सब।
ज्ञान कर्म अरु द्रब्य भ्रम, योगीको निस जाय तब।।

योगी ध्यावे मोइ सिद्धि सब तिहि हिँग आवें।

उद्धव बोले—नाथ ! सिद्धिके भेद बतावें ॥

हरि बोले—सब सिद्धि अठारह मुनिनि गिनाई।

तिनिमहाँ दश हैं गौण आठ ही मुख्य बताई॥

अधिमा महिमा अरु लिंघम, आश्रय इनको देह है।

प्राप्ति सिद्धि उत्तम कही, इन्द्रिय जाको गेह है॥

सिद्धि कही प्राकाश्य ईशिता बशिता उद्धव।
दूरश्रवन परकाय प्रविसि तनु सुघर मनोजव ॥
गति आज्ञा अनिवार देवक्रीड़ा अनुद्रशन।
अनि सूर्यं जल गरल आदि बस्तुनि को स्तंमन ॥
करे धारना जाहिमें, होहि सिद्धि तैसी तहाँ।
भक्तियोग बिनु सिद्धि सब, पार्वे कामी नर कहाँ॥

जितनी होवें सिद्धि जन्म श्रौषधि श्रक तपतें। ते सब पावें मक्त नाम मेरेके जपतें।। सब सिद्धिनिको ईशं बेदबिद मोहि बतावें। तातें सब तजि चित्त भक्त मम चरन लगावें।। हों ही सबमहँ रिम रह्यो, देहुँ सिद्धि सबकूँ सकल। मम तजि सिद्धिनिमहँ फँसैं, मेरी माया श्रति प्रबल।।

इति श्रीमागवतचरितके सप्ताहमें उद्धवगीतान्तर्गत मिक्स्योग ध्यान तथा सिद्धि वर्णन नामक ब्रुटवॉ श्रध्याय समाप्त ।

of the Print States of the Parish

## त्रथ सप्तगोऽध्यायः

#### ( 9 )

बोले उद्धव—पुनीं सिद्धि सब नाथ बखानी।
अब बिमूति निज कहैं मोइ निज सेवक जानीं।।
सुनि बोले बिश्वेश—पार्थतें मैंने रनमहँ।
कञ्ज बिभूति निज कहीं कहूँ तिनि धारौं मनमहँ।।
जीव काल गति गुन, प्रनव, गायत्री, सुरपति, अनल।
बिष्णु नीललोहित, भृगू, मनु, नारद, कपिला कपिल।।

प्रजापतिनिमहँ दत्त अर्थमा हों पितरिनमहँ।
दैत्यिनमहँ प्रहलाद बरुन हों जलबासिनिमहँ॥
ऐरावत, रिब नृपति, अहिप, यम, कनक, अश्ववर।
रोष, सिंह, संन्यास, गंग, जलिनिध, धनु, शङ्कर॥
गिरिप मेरु, अश्वस्त, यव, कार्तिकेय, अज, बृह्स्पति।
सुनि बसिष्ठ,जल,अनल,रिब,मनु, शतरूपा बिष्णु यति॥

हों ही सनतकुमार त्याग अरु मौन प्रजापित । संबतसर सुवसन्त,मास अगहन अरु अभिजिति ॥ सत्युग, देवल असित, ब्यास द्वैपायन, भागव । बासुदेव, हनुमान, सुदर्शन, गोघृत उद्धव ॥ कमलकोश, कुश, पद्ममणि, गुण सत्त्वादिक, तेज रस । पूर्विचित्ति बिश्वाबसू हों ही सबमहँ कीर्ति यश ॥

हों ही ईश्वर, जीव, सत्व, रज श्रौर तमोगुन। प्रकृति, पुरुष, गति,काल,भूमि,जल,नभ,रवित्रिभुवन।। कहूँ कहाँ तक तेज, कीर्ति, श्री जहँ जहँ जानों। पुरुषारथ, बल, कान्ति ऋंश सब मेरे मानों ॥ अपनी कहीं बिभूति कछु, सब ये मनोविकार हैं। परमारथ ये ही नहीं, जगके सब ब्योहार हैं।।

**उद्भव बोले—मोइ बतावहिँ बर्णाश्रम हरि।** करि जिनको श्राचरन जाहि जगतै मानव तरि।। हो प्रमु सर्व समर्थ बेद सब तुमरी बानी। मूर्तिमान हो धरम कहें मुनि पंडित ज्ञानी।। बर्गाश्रमको प्रश्न सुनि, हरि बोले—उद्धव कहूँ। हों ही चारिहु युगनिमहँ, धरम रूपते नित रहूँ।।

त्रादि कल्पमह भयो प्रथम सत्युग हो जामें। इंसरूपतें रहों ध्यानतें पूजें तामें।। मलते त्रेतामाँहिं करें पूजा द्वापरमहाँ। नाम कीरतन करहिं पाहिं प्रानी कलियुगमहँ॥ मुखते द्विज, भुज ज्ञत्र उरु, वैश्य शूद्र मम चरनते । चारि वरन प्रकटित भये, जानहिं निज निज करमते ।।

बरन सरिस ही चार भये आश्रम बिराटतैं। मस्तकते संन्यास धर्म प्रकटित स्वराटते ॥ गृह आश्रम वदु धर्म जघन अरु हियते जानों। बन्धस्थलते बानप्रस्थ उतपति तुम मानों॥ चार चार आश्रम बरन, सबके पृथक स्वभाव हैं। पाने फल सब कर्म करि, जिनिके जैसे मान हैं।। पहिले सुनो स्वभाव बिप्रको उद्धव ! उत्तम । शम दममह नित निरत रहे ध्यावे चरनिन मम ॥ तत्परताके सहित शौचके पाले नियमित । यथालाभ संतोष करे नहिं संग्रह बस्तुनि ॥ अपकारीके दोषकूँ, शक्तिवान हुँकें सतत । समा करे निष्कपट है, परकारजमहँ नित निरत ॥

होवैं मृदुल स्वभाव भक्ति मेरी हिय धारैं। सब जीविन पे द्या करें नहिं जीविन मारें॥ सदा सत्य ब्यवहार विप्रके ये ही सब गुन। इन गुनतें ही करें जगतकूँ बशमहँ द्विजगन॥ द्विजस्वभाव मैंने कहे, ब्राह्मण तनमहँ रहिं सब। करे बृत्ति कैसी रहें, सुनो विप्रको धर्म अव॥

ब्राह्मण चत्रिय बैश्य बर्ण द्विज तीनि कहावै'।
यज्ञ दान अध्ययन तीनिको धर्म बतावै'।।
पढ़ें बिप्र सब बेद द्विजनिक्ट्रॅं फेरि पढ़ावै'।
स्वयं यज्ञ नित करें द्विजनिक्ट्रॅं यज्ञ करावै'।।
देहिं दान श्रद्धा सहित, लेहिं बिबश हैं बृत्ति हित।
रहें तपस्यामह निरत, परमारथमह रखहिं चित।।

बिप्र बृत्ति तजि नहीं नीच कारज अपनावे।
गौ कृषि अरु ज्यापार बृत्तिते काज चलावे॥
अथवा लैकें शस्त्र युद्धमहँ लिड़बे जावे।
धर्मयुद्धते कबहुँ पैर पीछे न हटावे॥
आपंद धर्म अनेक हैं, सदाचार कबहुँ न तजे।
कर्म बचन मनते सदा, अधहारी हरिकूँ भजे॥

त्तित्रय वर्ण स्वभाव सुनौ उद्धव मोतै अव ।
तेजस्वी, बलवान, धीर अति सहै दुःख सब ॥
शूरबीर रणधीर दानमहँ रुचि नित राखै ।
होवे परम उदार दीन बाणी नहिं भाखै ॥
करत रहै उद्योग नित, थिरता रिख कारज करे ।
दीन दुखिनिके दुःखकूँ, स्वयं दुःख सहिके हरे ॥

यदि होवे सामर्थ्य बिप्रकूँ सुख पहुँचावे। जो माँगे सो देहि नहीं घरतें लौटावे।। दें बिप्रनिकूँ दान अपर बहु मये नृपित गन। बहुतिन दीयो बिप्र बचनतें सरबसु तन घन।। स्तिनिको ऐश्वर्य नित, रहें सत्य अरु धरमतें। बहुँ पुरुष यश जगतमहँ, शास्त्र बिहित शुभ करमतें।।

सुतवत पालै प्रजा दूर भय करे सबनिको।
छठवों लेवे श्रंश हरे दुख नरनारिनिको।
द्र्ष्डशुल्क कर चात्र बृत्ति ऋषि बेद बतावें।
द्र्युनि देहिं भगाइ नृपति श्राति पुष्य कमावें।।
बैश्य बृत्तिहु बिपतिमहँ, धारि करे निबाह नृप ।
श्रथवा बिचरे बिप्र बनि, नहिं त्यागै तप नियम जप।।

चत्रिय धर्म प्रधान प्रजापालन रण्थिरता।
दुष्टिनको संहार करे रिपुर्ते निहं मृदुता।।
भाईह रिपु होहि समरमहँ ताहि पछारै॥
जगको होवे श्रहित ताहि बिनु सोचे मारै॥
चित्रय बृत्ति स्वभाव कछु, उद्भव यह तुमते कह्यो।
वैश्यबृत्ति बण्न करूँ, जो स्वभाव इतने लह्यो।

बैरय कहावें श्रेष्ठ सरत होवें श्रास्तिक श्रति। यथाराक्ति नित दान पुण्यमहँ स्वामाविक मति।। विप्रति सेवा करें पर्वपे न्योति जिमावें। करें विप्र जो क्रोध ताहि चितमहँ निहं लावें।। शत, सहस्र, दश तत्त्व वा, श्ररब खरब हू होहि धन। चाहें जितनो नित मिलै, तबहु न होवे तुष्ट मन॥

खेतीतें निर्बाह करे गौपालन नित प्रति। बस्तुनिको ब्यौहार करे जोरे धन सम्पति।। श्रुद्र बृत्ति हू बैश्य बिपतिमहँ परि अपनावे। किन्तु न ताकूँ धर्म समुिक नित काज चलावे॥ पालै अपने धर्मकूँ, नृप द्विज देवनितें डरे। पूजे द्विज, गौ, अतिथि, सुर, सन्ध्या बन्दन नित करे।।

स्वामाविक रुचि रहें श्रद्रकी सेवा माहीं।
कृहें करन द्विज काज करें निह कबहूँ नाहीं॥
बिप्र, धेनु, सुर पूजि नित्य कर्तक्य निभावे।
सेवातें जो मिले ताहितें काम चलावे॥
गुरुकुलबास न शौच तप, सेवा तिनिको कम है।
सेवा ही तप दान ब्रत, श्रद्रनिको यह धर्म है॥

शूद्र बिपतिके समय करें गोपालन खेती।
अथवा धारे बृत्ति कारु पुरुषनिकी जेती॥
चर्म, चटाई, सूप, ऊनकी, बस्तु बनावै।
बनतें लावे बस्तु बेचिकें काम चलावे॥
आपद ही में सब करें, पुनि आपद मिटि जाय जब।
नीच बृत्तिकूँ त्यागि कें, अपनावै निज धर्म तब॥

नारिहरन करि उच्च वर्णकी जो लै जावें।
दस्यु म्लेच्छ ते अधम नीच चांडाल कहावें।।
रहें सदा अपवित्र करें खल मिध्या भाषन।
दैं चोरीमहँ चित्त न मानहिं देव पितर गन।।
शिखा सूत्र विश्वास नहिं, ज्यर्थ कलह सबतें करें।
कामी, क्रोधी, लालची, ते मरि नरकनिकहँ परें।।

म्लेच्छ दस्यु हू धर्म पालिकें सद्गति पार्वे। अधम बृत्तिकूँ त्यागि करें शुम शुचि है जार्वे॥ उद्धव ! मैंने बर्ण धर्म सब तोइ सुनाये। जे पुरान, इतिहास, बेद, शास्त्रनिने गाये॥ यह बिशेष सब बर्णके, धर्म कहे मैंने सकल। कहूँ धर्म सामान्य अब, जो सब वर्णनिकूँ विमल॥

सत्य, श्रिहंसा शुद्ध चित्तते मनमह धारे ।
कबहुँ न चोरी करें, काम बड़ रिपुक् मारे ॥
क्रोध लोमते रहित होहिं प्रिय करिं सबनिको ।
प्राणिमार्त्रते प्रेम करें, हित सब जीविन को ॥
सुखी होहिं पर सुख निरिख, पर संपति लिख निहं जरें ।
स्वयं न प्रिय व्यवहार जो, तिहि श्रीरिन सँग निहं करें ॥

द्विज शुद्रिन श्ररु सर्व वर्णको धर्म बतायौ।
सबकी बृत्तिनि सहित तोइ संन्तिप्त सुनायौ॥
श्रव जो इच्छा होहि कहूँ जो पूछौ उद्धव।
बोले उद्धव—कहो धर्म श्राश्रमको केशव॥
हित बोले—श्राश्रमनिमहँ, ब्रह्मचर्य श्राश्रम प्रथम।
दिक्ष बालक उपनयनयुत; बसै तहाँ पालै नियम॥

गुरुकुलमहँ नित बास करें भिन्ना करि लावें। गुरु सम्मुख धृरि देहि देहिं जो सोई खावें।। धारे नित उपबीत मेखला अरु मृगझाला। दण्ड, कमण्डलु, जटा अन्नकी उरमहँ माला।। अन्नकार हित दंत पट, रॅंगे न उन्वल करें अति। भोजन मन्जन, होम, जप, महँ नहिँ बोले धीरमित।।

पंचकेशकूँ रखे शिखा ही श्रथवा घारै। जग विषयनितें बिरत रहै नित मनकूँ मारै॥ गो गुरु,द्विज रिब,श्रिम,श्रितिथिकूँ पूजे नित प्रति। समुभै गुरु ममरूप करें सेवा निश्चल मित।। तजे श्रष्ट मैथुन सदा, भिचापे निरवाह करि। पढ़ि गुरुकूँ दें दिच्णा, बनै गृहस्थी ब्याह करि।।

कन्या सुघर सवर्ण सुशीला सद्गुन वारी। ताके सँग करि ब्याह वृत्ति धारे हितकारी।। घरमहँ श्रितिथ समान बसै रागादिक त्यागै। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तृष्णते भागे॥ सबकूँ स्वप्न समान लखि, सुत, दारा, धन बन्धु जन। ऊपरते कारज करे, राखे मो में सदा मन।

देव, पितर श्रष्ठ श्रतिथि करें सेवा प्रानिनिकी।
देवे सबको भाग जीविका जैसी जिनिकी।।
जो कछु कारज करें भाव मोईमहँ राखें।
जीवित दुख निहंं देहि श्रमृत बानी निहंँ भाखें।।
सब भूतिनमहँ मोइ लिख, निरिममान घरमहँ बसे।
घर त्यांगे श्रथवा चतुर बानप्रस्थ बनि तनु कसे।।

कन्द मूल फल खाइ मूँछ, नख जटा बढ़ावे। बनमहँ जो मिलि जाइ ताहितें काम चलावें॥ पद्म अग्नि तप करे कुटीमहँ सोवे नाहीं। सिरपे बरषा सहै, शरद्महँ जलके माहीं॥ करे अग्नि सेवा सतत, स्वयं दास बनिकें रहै। बरषा गरमी ठंडकूँ, जथाशक्ति नित नित सहै॥

करै दर्श अरु पौर्णमास मख मोकूँ उर धरि। बन्य कन्द फल मूल आदि चरु पुरोडास करि॥ तुच्छ स्वर्गके हेतु व्यर्थ निह देह तपावै। रुग्ण बृद्ध असमर्थ होहि तनु अनल जरावै॥ व्यदि होवै वैराग्य तो, अग्नि लीन करि प्रानमहँ। संन्यासी बनि सम रहै, सदा मान अपमानमहँ॥

संन्यासी तिज अप्नि काम्य कर्मनिकूँ छोरै।
सबकी तिज आसिक जगत्तें मुखक मोरै॥
दण्ड कमण्डलु रखे बस्त कौपीन लगान।
दण्डिपूत पग धरै माँगिकें भिन्ना खाने॥
'षडबर्गनिकूँ जीतिकें, राखे मोमें सतत चित।
अनुभव परसानन्द करि, बिचरै है स्वछन्द नित॥

समुमे नहिँ सत् कबहुँ दृश्यकूँ यति वैरागी।
श्रनासक नित रहै काम्य कर्मनितें त्यागी।।
मन बानी संघात रूप जग माया माने।
नित परिवर्तनशील श्रसत् नश्वर सब जाने॥
नेति नेतितें बाध करि, नहिँ माया चक्कर परै।
विश्र है नित्य स्वरूपमहँ, ब्रह्म एक निश्चय करै॥

जगतें होहि बिरक ज्ञानमहँ अथवा थिरमित । चाहें होवे भक्त कृष्ण चरनिमहँ दृद्रित ॥ ति बरणाश्रम चिन्ह मिलै 'भिन्ना जहँ खाने । विधि निषेधतें रहित मुक्त बन्धन ह्वे जावे ॥ बालकवत क्रीड़ा करे, जड़वत अरु । उनमत्तवत । पश्चवत हू चर्या करे, रहे न जग कारज निरत ॥

यदि होवे जिज्ञासु सिद्ध गुरुके ढिँग जावे।

मन इदिनिकूँ रोकि हृदयकूँ शुद्ध वनवे॥

शान्ति ऋहिन्सा ज्ञान धारि वैराग्य जगततें।

मोमें राखे चित्त, मोरिकें सुखकूँ इततें।।

वर्णाश्रमके धर्म सब, पाले मम सेवा करे।

काहू आश्रममहँ रहे, अनायास जगतें तरे॥

परमहंस सब त्यागि कर्ममय बेदबाद रित।
रहे धीर गम्भीर अमानी सहनशील यित॥
सुखदुखमहँ सम रहे रहूँ जैसे हों माधव।
र्जाला सम सब करे दैव आधीन समुिक सब॥
भिन्नाकूँ औषि समुिक, खाइ उद्दर केवल भरे।
फट्यो पुरानो जो भिले, पट ताकूँ धारन करे।

शौच श्राचमन नियम करै नहिं त्रिधिमहँ बँधिकें। केवल लीला समुिं करै सब नियमिन तिजकें।। ज्ञानीकूँ संसार स्वप्नवत् श्रसत लखावे। होहि प्रतीती कबहुँ समुिं मिध्या हँसि जावे॥ जब तक तनु तब तक कबहुँ, यि भासे जग नहिं हिले। होहि पतन जब देहको, होहि एक मोमें मिले। ज्ञानी तो सर्वस्व एक मोईकूँ माने।
मो प्रभुतें स्रितिरक्त स्वर्ग स्रिपवर्ग न जाने।।
ज्ञानी स्रिति प्रिय मोइ निरन्तर मोकूँ ध्यावे।
तत्व ज्ञान विनु सिद्धि कबहुँ साधक निहं पावे।।
बोले उद्धव—जगत्पति ! होहि ज्ञान कैसे विमल।
मिक्तयोग बरनन करैं, सुनिबेकी इच्छा प्रवल।।

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें उद्धवगीतान्तगत विभूतियोग्स् तथा वर्णाश्रमघर्म नामक सप्तम श्रध्याय समाप्त ।

1 Mar She Tray To She will be the

the factor of the same

#### अथ अष्टमोऽध्यायः

### [ = ]

हरि बोले—जो ज्ञान भीष्म पांडवकूँ दीयो। ताहीकूँ हूँ कहूँ प्रश्न तुमने जो कीयो॥ नौ ग्याह श्रक पाँच तीन श्रद्वाइस ये सद। कहे तत्व इनमाँहिँ एक श्रनुगत हौं उद्धव॥ श्रान कह्यो श्रपरोच है, दृद्तर सो विज्ञान है। नेति नेतितें जो बचै, वही ब्रह्म भगवान है॥

परिणामी सब कर्म लोक परलोक श्रशाश्वत।
जानि श्रसत् सब तजै जगतकूँ ज्ञानी बिषवत।।
भक्तियोग श्रब कहूँ समुमिकें तुमरो रुचि श्रति।
कथा सुनै श्ररु करै नाम कीर्तन मम नित प्रति।।
मेरी पूजामहँ सतत, रहै भक्त संलग्न नित।
त्यागि जगत ब्यौहार सब समुमै सेवामाँहिँ हित।।

हैं अति ई आर्त करै स्तव मेरो साद्र।
परम दीनता प्रकट करै मेरे प्रति आद्र॥
करुनामय इस्तोत्र कंठ गद्गद् है गावै।
मम मन्द्रिमहँ भक्तिभावते जाइ सुनावै॥
मेरी सेवामहँ सदा, प्रेम रखे सेवा करै।
मेरे सम्मुख दण्डवत्, प्रेम सहित भूपे परै॥

सब श्रङ्गनितें करें बन्दना सम भक्तनिकी।
पूजा मोतें श्रधिक करें श्रद्धातें उनिकी।।
निज पूजाकूँ निरिख होहुँ निहं उतनों हरिषत।
जितनो पूजित भक्त निरिख होवें श्राँग पुलिकत॥
थावर जंगम जीव सब, श्रचर सचर चैतन्य जड़।
निरिख मोकूँ सबनिमहँ, जगमहँ सोई भक्त बड़॥

चेष्टा मेरे हेतु करै श्रङ्गितकी सब ई।

करै गान गुन सतत उचारै बानी जब ई॥
जो कछु कारज करै मोइमहँ चित्तः लगावै।

मनसा बाचा कर्म सदा मोईकूँ ध्यावै।।
जगकी जितनी कामना, तिनि सवकूँ मनतें तजै।
जगके नाते तोरि सब, केवल मोईकूँ भजै॥

मम हित धन ऋरु भोग तजे सुख सबरे मनतें।
करें यज्ञ ब्रत दान हवन जप तप जो तनतें॥
मम श्ररपन करि देइ न श्रपनेमहँ कछु राखे।
मैंने यह शुभ कर्यो न कबहूँ मुखते भाखे॥
जो इन धरमनिको करें, पालन श्रद्धा सहित सुनि।
होवे प्रकटित भक्ति मम, का तिनिकूँ श्रवशेष पुनि॥

बढ़े सत्व चित शान्त होहि आत्मामहँ जावै। धर्म ज्ञान बैराग्य और ऐरवर्यहिं लावें॥ यदि चित जगमहँ लगै बिषय भोगनिमहँ भटकै। जनम मरन श्रुक रोग शोक दुःखनिमहँ पटकै॥ भक्ति बढ़ें सो धर्म है, सबमहँ आत्मा ज्ञान है। अणिमादिक ऐरवर्य है, बिषय बिरत बैराग्य है॥ ४४ उद्धव बोले—प्रभो ! प्रश्न कछु पृछूँ पावन ।

'पूड़ो' बोले कृष्ण—देंहुँ उत्तर मन भावन ।।
यम कितने हैं नाथ ! कह उद्धव ! बारह सुनि ।
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य अस्तेय, अभय पुनि ।।
'आस्तिकता, हो, मौन अरु, चमा असञ्चय दश भये ।
'थिरता, विषय-असंगता, यो सब बारह हूँ गये ॥

'नियम वतात्रो नाथ !' कहें बारह ते सन्जन।
भीतर बाहर शौच, होम, जप तप मम पूजन।।
श्रद्धा, श्रक संतोष, तीर्थ, गुरु-सेश उद्धव।
परकारज श्रातिथ्य, मये बारह पूछौ श्रव॥
'शम, दम, धीरज तितिचा, श्रर्थ बतावें रिपुदमन।
श्रम-मम धो गो-दमन दम, कहें तितिचा दुख सहन॥

जिह्वा श्रौर उपस्थ बिजय घृति बेद बतावें।

इद्धव बोले—दान बीरता, तप समुक्तावें।।
सत्य श्रौर ऋत, त्याग, इष्ट धन यज्ञ श्रर्थ बिसु।
नरबल, भग, बड़ लाभ, दिलेणा, बिद्या हो प्रभु।।
हरि बोले—हैं दान बड़, भूतद्रोह तिजबो सतत।
मन बश करिबो शूरता, सत त्रिय बानी कहिं ऋत॥

स्रम दरशन ही सत्य शौच कर्मनि श्रासक्ति न। करम त्याग संन्यास घरम ही कह्यो इष्ट घन॥ हीं ही उत्तम यज्ञ ज्ञान उपदेश दिन्छना। बल बड़ प्राणायाम लामश्रति भक्तिभावना॥ श्रातमा श्रक परमातमा, महँ श्रभेद विद्या कही। भगही सम ऐश्वर्ष है, दुष्करमनिको त्याग ही॥ उद्धव बोले—कहैं आपु 'श्री' काकूँ स्वामी!

सुख दुख, पंडित, मूर्ल अर्थ का अन्तरयामी!!
कौन कुपथ, का सुपथ, स्वरग अरु नरक बताओ।
बन्धु कौन,घर कहा, कौन निरधन समुमाओ॥
को ईश्वर; बिपरीत को, धनी कौन, को कृपन हैं।
मेंटें मेरे मोहकूँ, प्रभु तो अशरन-शरन हैं॥

सम सुख-दुख सुख कहां; कही श्री सद्गुण संचय।
विषय अपेता दुःख, काम ही रिपु अति दुर्जन।।
बन्ध मोत्तर्ते विज्ञ होहि सो पंडित ज्ञानी।
मैं मेरीमहँ फँस्यो कहां मूरख अज्ञानी॥
बढ़े सत्व गुन स्वर्ग सो, ममढिँग लावे सो सुपथ।
बढ़े तमोगुण सो नरक, चित चक्कलकर सो कुपथ॥

हों ही गुरुवर बन्धु मनुज तनु घर श्रांत मनहर ।
गुणी धनी ही सत्य, विषय निरित्तिप्तिह ईश्वर ॥
बिषयी ईश्वर नहीं तासु चित नहीं समाहित ।
निरधन जो नहि तुष्ट कृपन जो नहिं इन्द्रियजित ॥
सब प्रश्निन उत्तर द्यो, उद्धव ! श्रव श्रित सार सुन ।
गुन दोषनिको देखिबो, दोष न देखन उभय गुन ॥

सुनिकें प्रभुके बचन प्रश्न कीयो उद्धव पुनि।
भगवन्! मन-भ्रम भयोबात गुन दोषनिकी सुनि।।
यह गुन है यह दोष सतत श्रुति बचन बतावें।
बिधि निषेधके हेतु कर्म गुण दोष दिखावें।।
द्रब्य, देश, बय, काल श्रुक, स्वरग नरक उत्तम श्रुधम।
बेद भेद प्रतिपद कहें, कैसें फिरि तजि देहिँ हम।।

पुनि पुनि ही यों कहैं—दोष गुन नहीं निहारों । त्यागि दोष गुन भक्ति करों या ब्रह्म बिचारों ।। लखि बिरोध भ्रम भयो बुद्धि मेरी चकराई । मम भ्रम मेंटी नाथ भक्तवत्सल यदुराई ।। तब बोले भगवान— सुनु, उद्धव ! तू श्रति तत्वित । र्तान योग मैंने कहे, पुरुषिनके कल्यान हित ॥

ज्ञान कर्म अरु भिक्तयोग ये तीनि पुरातन ।
जो बिरक्त निष्काम ज्ञान तिनि हेतु सनातन ।।
अधिकारी ते कर्मयोगके जो सकाम जन ।
निहँ बिरक्त अति रक्त नितिनकोभिक्त परम धन ।।
जबतक बिषय बिराग निहँ, मम गुनकरमनि श्रवन रुचि ।।
तब तक तिज फल कर्म करि, होवे अन्तः करन शुचि ।।

भिक्त ज्ञानकी प्राप्ति मनुज तनुतै ही होवै।
पाइ मनुज तनु विषय भोगमहँ ताकूँ खोवै॥
सो श्राति मृरख श्रधम श्रमृत तिज विषकूँ पीवै।
मृतक सरिस सो श्रज्ञ देखिबेको ही जीवै॥
नौका नरतनु श्राति सुदृढ़, करन्धार गुरुके चर्न।
होहिँ श्रज्ञ भवपार निहँ, मम प्रेरित पावन पवन॥

होवे बिषय बिराग तबहिँ इन्द्रिय संयम करि। चितकूँ करि थिर चक्चलता सब मनकी परिहरि॥ चक्चल हयके सरिस चित्तकूँ सीख सिखावे। होलें करि अनुरोध योगमहँ नित्य लगावे॥ सांख्ययोगतें उदय लय, को मनतें चिन्तन करे। यों अनात्ममहँ आत्मधी, की जड़ताकूँ परिहरे॥ मेरी पूजा करे कथा सुनि मम गुन गावे। होहि कर्म श्रासिक ताहि नित निन्दा बतावे॥ भजन भावकूँ नित्य बढ़ावें कर्मनि त्यागे। करत करत श्रभ्यास बासना हियकी भागे॥ भक्ति मार्ग श्रति सुगम सुठि, है निरपेन्न निकाम नित। त्यागि स्वर्ग श्रपवर्ग सुख, मोमें शखै भक्त चित॥

ज्ञान करम श्रष्ठ भक्ति कहे साधन परमारथ। जो तिज इनकूँ छुद्र विषय सुख साधें स्वारथ॥ पुनि पुनि जनमें मरें घोर ते नरकिन जावें। पाइ मनुज तनु विषय निरत ते पुनि पिछतावें॥ चौरासीके चक्रमहँ, घूमि पाहिँ पुनि मनुज तन। तब छूटें संसारतें, यदि साधनमहँ देहिँ मन॥

जो जाको अधिकार सुदृद्ता तामें गुन है।
अनिधकार विपरीत कमें सो ई अवगुन है।।
परिभाषा गुन दोष विवेचन जिही बताई।
बस्तु सकल सम किन्तु भिन्नता वेद जताई॥
शुद्धि अशुद्धि विचार है, धर्म हेतु पुनि दोष गुन।
कहे सकल ब्यवहार हित, यात्रा हित शुभ अशुभ दिन॥

पद्धभूतमय देह कहे श्रजतै नग द्रुम तक।
भिन्न भिन्न हैं नाम रूप तनके सब साधक।।
करमिन नियमित करन देश-कालादि बखाने।
शुद्ध देश कछ कहे कछुक श्रति शुद्ध न माने॥
द्रब्य सँयोग स्वभावतै, होहि कर्म जिह कालमहँ।
वही शुद्ध नहिँ कर्म जब, होहि श्रशुद्ध विकालमहँ॥

कहे हेतु कछु शुद्धि अशुद्धि पदार्थनि मियमहँ।
द्रब्य, बचन, संस्कार, काल, बहु स्वल्प सबनिमहँ।।
शक्ति बुद्धि अरु बित्त विभव कारन कछु भाखे।
होहिं दोष गुन, देश काल अनुसारहिं राखे।।
स्नान, दान, तप, अवस्था, शक्ति, कर्म, संस्कारतें।
चित्त शुद्ध होवे अवसि, सुमिरन मम पद प्यारतें।।

परिज्ञानतै' मन्त्र शुद्धि कर्महु अरपनतै'।
देश, काल अरु बस्तु, कर्म कर्त्ता, मनु इनतै'॥
धर्म शुद्धिमहँ हेतु कहे हैं ये सब इ उद्धव।
शुचितै' होवै धर्म अशुचितैं अधरम यादव॥
कबहुँ दोष गुनके सरिस, गुन होवें कछु दोष सम।
कह्यो बली सामान्यतै', अधिक विशेष निगम नियम॥

जो जाको कुल धरम दोष निहं ताकूँ तामें। चाहे होइ सदोष पिततें निहं हों ग्वामें।। होइ प्रवृतितैं दुःख निवृतितैं सुख निरभयता। विषयित सुखपद लखे होइ तव तिनिमहँ ममता।। होहि कामना कलह पुनि, क्रोध मोह श्रज्ञान हू। सिमृतिनाश मृतवत् बनै, नसै ज्ञान बिज्ञान हू।।

करम बन्धके हेतु सकामिन हित बेदिन महाँ। कहे प्रशंसापरक बचन नर फाँसिहैं तिनिमहाँ॥ दै मीठेको लोम शिश्चिनि कटु श्रौषधि प्यावें। त्यों श्रुति कहि श्रुतमधुर बचन मखमाँहिं लगावें॥ श्रुह्म न समुमें रहसकाँ, सब कछु समुमें करमकाँ। हिंसामहाँ नित निरत है, तजें मोच सुख धरमकाँ। स्वप्न समान श्रमान मधुर श्रुत स्वरग श्रादि सुख।
तिनिहित हिंसा करे श्रन्तमह पावे बहु दुख।।
गुनमय देविन भजे गुनिनमह ही फाँस जावें।
ते निरगुन परमात्म-तत्व मोकूँ नहिं पावें।।
सुनि करमिनको प्रशंसा, गूढ़ रहस नहिं घरहिं हिय।
श्रुषि परोच्च बरनन करें, है परोच्च श्रुति मोइ प्रिया।

शब्द-ब्रह्म दुरबोध पार सब ताहि न पार्वे।
परयन्ती श्ररु परा मध्यमा त्रिबिधि वतार्वे।।
नाद रूपतें प्रथम फेरि बनि बरन सुद्दाये।
बरन छन्द बनि गये भेद बहु मुनिनि वताये॥
गायत्री डिष्णुक बृहति, जगती त्रिष्टुप पंक्ति सब।
श्रातच्छंद श्रत्यष्टि ये, श्राति जगती बीराट तब।।

छन्द्निमें ही भये ब्यक्त सब भाव जगतके।
कर्म उपासन ज्ञानकांड प्रकटित इत उतके।।
श्रादि मध्य श्रक श्रन्त कह्यो हों ही बेद्निमहँ।
हैं सब मायामात्र पदारथ सत् हों इनिमहँ॥
तत्विनको निश्चयकरी, परमतत्वकूँ पुनि लही।।
उद्धव बोले—तत्व कै, यदुनन्दन! मोतें कही।।

श्रद्धाइस प्रभु! कहे तत्व कछु चार बतावें। कछु नौ, छै, छब्बीस, सात, पच्चीस गिनावें।। चर्यों इतनो मतभेद रहस का जाके भीतर। उद्धव शङ्का सुनी बिहँसिके बोले यदुबर।। बिज्ञ बिप्र जो कछु कहें, युक्तियुक्त सब तात! है।। मेरी मायामहँ कहो, कौन श्रसंभव बात है।। श्रीमागवत चरित, सप्ताह श्रद्याय ८

दर्इ

तत्व परसपर मिलेजुले कछु पृथक बतावें।
कछु एकहिमहँ कहें कछू द्वे चार मिलावें।।
प्रकृति, पुरुष, महत्व, श्रहं, मन, मात्रा इन्द्रिय।
प्रक्रमूत पच्चीस भये श्रहाइस गुन त्रय।।
छिब्बस ईश्वर सहित हैं, कहूँ भूत इन्द्रिय श्रलग।
कहुँ श्रात्मा, परमात्मा, एक कह्यों कहुँ सो बिलग।।

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें उद्धवगीतान्तर्गत विविध प्रश्नोत्तर नामक त्राठवाँ त्रध्याय समाप्त ।

#### श्रथ नवमोऽध्यायः

### [ 3 ]

बोले उद्धव—तत्व ज्ञान तो सुन्यो सुरारी।
प्रकृति पुरुषको भेद बतावें भवभयहारी।।
हरि बोले—हैं प्रकृति पुरुषमहँ भेद परमप्रिय।
सायातें जग होहि पुरुष सत चैतन निष्क्रिय।।
भेद त्रिविध गुन तीन हैं, सब प्रपद्ध इनितें भयो।
आतमा ज्ञान स्वरूप नित, अविकारी बेदनि कह्यो।।

उद्धव पृष्ठें—प्रभो ! बिमुख जे तुमतैं प्रानी ।
का तिनकी गति होहि कर्मके जे श्रिभमानी ॥
श्रात्मज्ञानतैं रहित पुरुष यह भेद न जानें।
जग प्रपद्धमहँ फँसे देहकूँ सब कल्लु मानें॥
फँस्यो मोहमहँ द्यानिधि ! गहे कृपामय तव चरन।
उद्धवकी सुनिकें बिनय, बनवारी बोले बचन॥

शियवर ! मन है करमयुक्तं इन्द्रियते संयुत । जीव संग ले फिरे लोक लोकनिमहँ इत उत ॥ मनने जो कछु सुन्यो कर्यो तिहि नित्य बिचारे । जाइ जहाँ तहँ रमे पूर्व निज रूप विसारे ॥ श्रहंभाव स्वीकार ही, यही जीवको जनम है। नहीं जीव जनमे मरे, यही यथारथ मरम है॥ करें स्वप्नमहँ भेद भाव ज्यों बहु विधि प्रानी। त्यों आश्रय करि करण बने आत्मा श्रज्ञानी।। प्रति पल होवें जनम मरन मूरख नहिं जानें। परिवर्तित तनु होहि अबुध नित नहिं पहिचानें।। गरभ, बृद्धि, उत्पत्ति शिशु, कुमर, थुवक पुनि, प्रौढ़ बय। जरा, मरन नव अवस्था, तनुकी जीव सदा अभय।।

बोयो पौघा भयो काटिके बीज निकारौ।

द्रष्टा इनते प्रथक जीव त्यों तनुते न्यारौ॥
प्रकृति पुरुषको भेद समुिक जे नहीं विचारे।
भटके योनिनिमाँहि मरे पुनि पुनि तनु घारे॥
चाई माई शिशु करे, कहें—भूमि घूमे फिरे।
त्यों कर्त्ता नहिं जीव है, अम बश चक्करमहँ परे।

होहि अर्थ निह तऊ जगत चिन्तन है अन्य । स्वप्नमाँह जो लखे तिनिह सत् समुफे स्वाय ।। अमवश भासित होहि सत्य जगकू मत जानों। खल जो कछ कड़ कहें चुरो ताको मत मानों।। चद्धव बोले—प्रभु ! नहीं, सद्यो जात अपमान है। कैसे समदर्शी बनें, हियमहँ बड़ अज्ञान है।

हरिहँ सिबोले—सखे ! संहनअपमान कठिनअति । वाक्य- बानतें बिंधे ब्यक्तिकी बिगरें गति मति ॥ सुनौ एक दृष्टान्त अवन्ती नगरी नामी । तामें द्विज एक बसै कृपन अति क्रोधी कामी ॥ भयो नाश घन कृपनको, दान भोग नहिँ क्छु कर्यो । हर्यो चोर,नृप,स्वजन,खल,जोरि जोरि जो घन घर्यो ॥ भयो कृपन धन रहित बात श्रव कोइ न बूमै।

माइयो माइयो फिरै न मारग सुखकर सूमै।।

श्राशा करिकें जाइ जहाँ तह धक्का पानै।

है चिन्तामह अस्त नयंनतें नीर बहानै।।

श्रव पश्चितावत कृपन श्रित, लई भक्त-चरनि शरन।
गिह पद गद्गद कंठतें, विकल बिलख बोल्यो बचन।।

में निहँ कीयो धरम करम कछु द्रव्य कमायो। सोऊ सब निस गयों काम मेरे निहँ आयौ। कृपनिको धन धरम भोगमहँ काम न आवै। दुखको कारन बनै लोक परलोक नसावै॥ धनअर्जन,व्यय, नाशमहँ,श्रम, भ्रम,भय, मद होहिदुख। चित चिन्तित सब जन कुढ़ें, कहो द्रव्यमहँ कौन सुख।

चोरी, जारी, काम, क्रोध, मिथ्या भाषन अति।
इस्मय, मद, पाखरड बैर अरु भेद ब्यसन मति॥
इस्पर्धा, बिश्वासहीनता, हिंसा, अनरथ।
होहिँ अर्थतें सकल सधै का धनतें स्वारथ॥
सब व्यसननिको जनक धन, तृष्ना अब नहिं करुङ्गो।
करें कृपा करुनायतन, तो सब तजि हरि भजुङ्गो।

यों निश्चय करि बिप्र भयो दन्ही सन्यासी।
प्रान, करन, मन साधि बन्यो भगवत विश्वासी।।
भिन्नाकूँ जब जाइ करें अपमान असज्जन।
अने कन्या, दन्ड, कमन्डलु, माला, आसन।।
करन लगै भिन्ना जबहिँ, त्यागि देहिं मल-मूत्र खल।
देहिँ बिबिध बिधि यातना, तऊ न होवे द्विज बिकला।

हार्टे हपटे दुष्ट बाँधि किप सिरस नचार्वे।

तित कटु कहें कुवाक्य धूर्त, खल, चोर बतार्वे।।

कहें — द्रष्य हित कृपन किरै नित वेष बनाये।

तजे मौन खल करें यतन निहं डिगै डिगाये॥

दैविक देहिक परिहें दुख, भाग्य समुक्ति सबकूँ सहै।

गीत गाइ समुक्ताइकें, बार बार मनते कहें॥

देवे दुख सुख कौन दैव गतितें सब होवे।

श्रमुक देहि दुख समुिक श्रद्ध पछितावे रोवे॥
स्वजन, देवगन, काल, करम कारन सब नाहीं।
मनही सुख दुख रचे घुमावे जगके माहीं॥
गुन बृत्तिनि उपजाइ मन, त्रिविध करम करवाइकें।
श्रातमा नित्य निरीह परि, बधै गुननि मन पाइकें॥

दान, धरम, यम, नियम, बेद पिढ़बो, व्रत धारन।
बरनाश्रम ग्रुमकरन सकल मन बशके कारन।।
यदि मन बशमहँ भयो न फिरि आवश्यक साधन।
हैं साधन सब व्यर्थ होहि निहँ वश जिनितै मन।।
यह मन अति बलवान रिपु, सकल करन प्रेरक प्रबल।
जाके बशमहँ सब रहैं, करहिं जाहि बश नर बिरल।।

श्रज्ञ न जीतें जाहि बिजय हित इत उत श्रटकें।
बिनु मन जीते पुरुष बिबिध योनिनिमहँ भटकें।।
यदि सुख दुखको हेतु मनुजकूँ ही तुम मानों।
देह परस्पर लड़ें श्रात्मा निष्क्रिय जानों।।
सोचो यदि निज दाँततें, कटै जीभ भोजन समय।
करों क्रोध फिरि कौनपै, कौन करें श्रनुनय बिनय।।

देहिं देवता दुःख़ लहें यदि स्वयं परस्पर।
आत्माकी का हानि गिरै जल जलके ऊपर।।
सुख दुखतें है परे आतमा का दुख देवे।
निजानन्दमहाँ तुष्ट नहीं बिषयनिकूँ सेवे॥
यदि प्रहगन ही देहिँ दुख, सहै देह आत्मा नहीं।
स्वप्न कालको अहि कहो, काटे जाप्रतमहाँ कहीं?

नहीं करम सुख दुःख देहिँ आत्मा है न्यारो । जड़ चेतन हैं मिन्न नहीं दुख देहि, बिचारो ॥ काल कहा दुख देहि अंश आत्माको जानों । आत्मा अज, निर्देद प्रकृतितें पर पहिचानों ॥ आहंकार संसृति जनक, भ्रम-वश होहि प्रतीत दुख । समुमे जो जा ज्ञानकूँ, होवै ताकूँ नित्य सुख ।

नहीं दुःख सुख देहि कबहुँ काहूकूँ कोई।
दुखको कारन अन्य बतावें तिनि मित खोई।।
मारें बाँघें चाहिँ देहिँ दुख मोकूँ सब जन।
समुमि दैव गित कबहुँ होहुँ निहँ दुखित मिलन मन।।
कहैं कृष्ण—उद्धव! सुनो, मिन्नु कृतारथ है गयो।
सहीं यातना खलनिकी, गाय, गीत प्रमुदित भयो।

उद्धव बोले—प्रभो! सांख्य अब मोइ सुनावें।
कितने हैं सब तत्व श भये कैसें श समुमावें।।
हिर बोले—हों प्रथम एक ही अद्धय सतिचत।
हब्दा हश्य स्वरूप प्रकृति अरु पुरुष भये इत।।
प्रकृति पुरुष संयोगतें, ज्ञोभ भयो जब गुननिमें।
एकादश अरु देव मिलि, भयो अरुड इनि सबनिमें।

सिलतमाँहिँ सो रह्यो विराज्यो तामें हों जब।
भयो नाभितें कमल प्रकट अज भयो स्त्रयं तब।।
तप करि त्रिभुवन रचे चतुरदश लोक बनाये।
मनुज, भूत, सुर, असुर लोक सबमाँहिँ बसाये।।
प्रकृति पुरुषतें होहि जग, काल पाइ होवे सकल।
रहूँ ब्रह्म हों ही सदा, मोतें नहिँ कोई प्रवल।।

प्रलयकाल जब होहि कार्य कारन मिलि जावै।
देह अन्नमहँ मिले बीजमहँ अन्न समावै॥
बीज भूमिमहँ भूमि गंध सो जल जल रसमहँ।
यों क्रमतें सब भूत लीन हैं जावें नभमहँ॥
इन्द्रिय मात्रा भूत गन, अहंकारमहँ होहिँ लय।
अहंकार महतत्वमहँ, प्रकृतिमाँहिँ सोऊ बिलय॥

प्रकृति कालमहँ त्रिलय जीवमहँ काल समावै।
होँ अञ्चल अनादि जीव मोमें मिलि जावै॥
नहिं काहूमें मिल् अविध सबकी हों उद्धव।
अवि समासतैं कही सृष्टि लय कहूँ कहा अब॥
बोले उद्धव—नाथ! अब, गुन बृत्तिनि बरनन करें।
च्यौं प्रानिनिमहँ विषमता, नटनागर संशय हरें॥

सुनि हरि बोले—भेद होहि गुनकी बृत्तिनिमहँ। शम, दम, दया, त्रिबेक, नहीं इच्छा बिषयनिमहँ॥ त्याग तितिज्ञा, दान, सत्य, श्रद्धा श्रुष्ठ इस्मृति। मन प्रसाद श्रष्ठ मौन सत्य गुनमाँहिँ श्रात्म रति॥ इच्छा, रुष्णा, त्रिबय सुख, भेद-बुद्धि, श्रिममान, मद। आत्मप्रशंसा, हास्यबल, बृत्ति रजोगुनकी दुखद॥ क्रोध, लोभ, पाखंड, कलह, श्रम,शोक, मोह भय।
मिध्याभाषन, नींद, याचना, हिंसा श्रपचय।।'
पीड़ा और विषाद, व्यर्थ श्राशा निज तनमहाँ।
श्रुत्योग हुँ रहें श्रिधक ममता निज तनमहाँ।।
वढ़ै तमोगुन देहमहाँ, होवें ये सब बृत्ति तब।
प्रथक् कहीं गुन बृत्ति सब, सिन्नपात गुन सुनहु श्रव।।

श्रहंकार सुन उद्धव ! होवै तीनिहु गुनमहँ । इन्द्रिय, मन श्रक विषय प्रान तीनिहुगुन इनमहँ ॥ धरम, श्ररथ श्रक काम होइ इच्छा जब मनमहँ । सन्निपात गुन होहि चित्त श्रद्धा, रित धनमहँ ॥ गृह रित किच कर्तव्यमहँ, करम कामनाके सहित । समुमहु खिचरी गुननिकी, सुनु स्वमाव गुन लाइ चित ॥

बढ़े सत्व शम श्रादि बढ़ें गुन चित प्रसन्न श्राति । ज्ञानादिक सम्पन्न होहि सुख धरममाँहिँ मित ॥ जब रज श्राति बढ़ि जाय काम सुखई प्रिय लागे । चित चंचल मित श्रमित द्रव्य यश इच्छा जागे ॥ तमकी होने प्रबलता, हिंसा निद्रा शोक भय। बढ़े ग्लानि मन शून्यवत, खिन्न चित्त श्रज्ञानमय॥

देव असुर अरु यातुधान बल बाढे क्रमतै'।
सत्व रजोगुन और ज्ञाननाशक गुनतमतै'॥
स्वरग भूमि अरु नरक देवत्रय तीन अवस्था।
बात, पित्त,कफ सबनि माँहिँ गुन तीन व्यवस्था॥
भोग, धरम, ब्रत,नियम,फल, काल, करम, करता, करन।
द्रब्य, देश,निष्ठा, क्रिया, ज्ञान, अवस्था अरु असन॥

सबई हैं त्रिगुनात्म प्रकृति श्रष्ठ पुरुष श्रिधिष्ठत । देखे समुमे सुने बुद्धि द्वारा जो निश्चित ।। होहिँ करम बश बन्ध भक्तितें गुन भिग जावें । मोमें राखें भाव भक्त ते मोकूँ पावें ॥ रज, तमकू जय सत्वतें, करे सत्व मम भजनतें । हौवै त्रिगुनातीत तब, लिपटै सो मम चरनतें ।।

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें भिन्नु गीत सांख्ययोग नामक नवाँ श्रध्याय समाप्त ।

(पात्तिक पारायस् —चौदहर्वे दिनका विश्राम )

#### ऋथ दशमोऽध्यायः

#### [ १ • ]

मानव तनु लहि रहै चरन मेरे लिपटानों।
नर जीवन फल लह्यो यथारथ तानें जानों।।
होवै जब ई ज्ञान जगत माया निस जावै।
श्रज्ञानिनिको संग करे विषयिन फाँस जावै।।
फाँसे उरबशी मोहमहाँ, ऐल नृपित सम्राट जब।
भयो ज्ञान पिछताइ पुनि, सुखकर गाये गीत तब।।

#### ऐल-गीत

#### मथम गीत

हाय! यह जीवन बृथा गँवायौ।
मोहमयी मदिरा पी-पीकें, कामिनि हाथ विकायौ।।१।। हाय०
मृगनयनी विधिकित बिन सम्मुख,मोहक जाल विछायौ।
डारि रूपको चुगो चहूँ दिशि, चंचल चित्तफँसायौ।।२।। हाय०
हाँ नरपित भूपित-पद बन्दित,खग मृग सिस नचायौ।
त्यागि मोइ ठिगनी चली दीनी, नेंक न नेह निभायौ।।३।। हाय०
है कें विकल त्यागि पट भूषण, पीछे नंगो घायौ।
तेज, श्रोज,बल,पौरुष त्यागो, हों निहं नीच लजायौ।।४।। हाय०
भयो दुखी कातर श्रित विहल, श्रितशय नेह जतायौ।
गदही मारत जात दुलत्ती, खर वत पीछे घायौ।।४।। हाय०
४४

#### द्वितीय गीत

वृथा ताको जप तप अरु दात ।
जाके हियमहँ धँसीं नारिकी, मंद मृदुल मुसकान ॥१॥ वृथा०
पढ़े शास्त्र, फल फूल खाय व्रत, कर्यो वेद को गान ।
व्यर्थ सकल साधन यदि चाहै, मन अधरामृत पान ॥२॥ वृथा०
तब तक शील,सँकोंच,सरलता,जाति, बरन कुल कान ।
जब तक हियमहँ चुभे न चोखे, नारि नयन बर बान ॥३॥ वृथा०
बार बार धिककार जारकूँ, कुलटा रूप लुमान ।
सानत सुख जा हाड़चाममहँ, निहं सुमिरत भगवान ॥४॥ वृथा०

#### वृतीय गीत

हाय! मन मूढ़ न मेरो मान्यो।
जो अति अशुचि मूत्रमल आलय,ताकूँ सुलकर जान्यो॥१॥हाय०
खग,मृग सिरस समुिक मोइ विधिकिति,निज कटाच्छ सर तान्यो।
अपने आप फँस्यो फंदामें, भयो न दुखो रिस्यान्यो॥२॥ हाय०
सुधा समुिक विष बेलि अधम पशु,पाइ ताहि हरषान्यो।
अति उनमत्त भयो मद पीकें, निहं पहिले पिहचान्यो॥३॥ हाय०
चन्द्रबद्दन कजरारे नयना, अँग अँग निरक्षि लुभान्यो।
देखि रूप भरमायौ कामी, विष अमिरितमहँ सान्यो॥४॥ हाय०

# चतुर्थ गीत

त्रियाकी देह परम प्रिय जानी। जो मल मूत्र रुधिर सज्जा अरु,कफ खकारकी खानी ॥१॥ त्रिया० रुषिर राधि मल कफके कीरा, सुघा सिरस इन जानी।
जिलाबुलात हरषात इनिहमहँ, हों तैसो ही प्रानी।।२॥ त्रिया०
जोहत रहत नयन मुख पल-पल, समुिक आपनी रानी।
चन सम तोरि नेहकी डोरी, छिनमहँ भई विरानी।।३॥ त्रिया०
अमबश सरिपिन गर लपटानी, मनहर माला मानी।
कब आई कब गई सयानी, अब रिह गई कहानी।।४॥ त्रिया०
माया नाना नाच नचावै, ठिगनी परम पुरानी।
हे मायेश बचाओ गिरिधर, यदुवर सारँगपानी।।४॥ त्रिया०

#### पंचम गीत

जगतके विषय बड़े बलवात ।
इनतें रहो सचेत सदाई, जो चाहो कल्यान ॥१॥ जगत०
विषयी बिषय बात बतराविह, करत बिषय गुनगान ।
तातें तजो संग विषयितिको, विघन रूप इनि जान ॥२॥ जगत०
मन अरु करमिन मित पित्र आवो, ये रिपु अति बलवान ।
गहो चरन प्रभु भली करिंगे, दीनबन्धु भगवान ॥३॥ जगत०

अप्पय—यों बहु विधि पिछताइ उरवशी पुर तिज आये।
मनमहँ मोकूँ धारि शान्त है अति हरषाये॥
मयो यथारथ ज्ञान मोहको नातो तोइयो।
सब जगतें मुख मोरि प्रेम मोई तें जोइयो॥
जो चाहै कल्यान निज, जाइ न कबहुँ कुसँङ्गमहँ।
कामी कामिनि सङ्ग तिज, रहे सदा सत्संगमहँ॥

समद्रशी श्रुचि संत सरलचित शान्त श्रमानी ।
भोरे ममताशून्य श्रकिंचन निरमम ज्ञानी ।।
होवै तिनिके यहाँ कथा नित हरिकी मनहर ।
सुनत होत श्रघ नाश होहि हिय निरमल सुखकर ।।
संतनिके ढिँग बैठिकें, सुनें कथा जे चावतें ।
ते पावें ध्रुव परमपद, करें कीरतन भावतें ।।

शरन हुताशन लेत शीत, तम, भय भगि जातें।
त्यों संतिन सँग पाप ताप तम सव निस जावें।।
सत संगति फल समुिक ऐल नृप सुखी भयो छित।
करि उद्धव! सत्संग लगाछो मम चरनिन मित ।।
उद्धव बोले—द्यानिधि; क्रियायोग मोतें कहें।
कैसे तुमकू पूजि हम, नित पद्पद्मनिमह रहें।।

इति श्रीमागवतचरितके सप्ताहमें ऐलगीत नामक दशम श्रध्याय समाप्त ।

[ मासिक पारायण ऋडाईसर्वे दिनका विश्राम ]

# अय् एकादशोऽयायः

# [ 88 ]

हिर बोले—यह क्रियायोग है बिस्तृत भारी। अति समासतें कहूँ सबनिको जो हितकारी॥ बैदिक,तान्त्रिक, डभम तीनि बिधि पूजा मम प्रिय। पंचभूत,द्विज, अतिथि, मूर्तिमहँ अथवा निजहिय॥ करे नित्यकरमनि निबटि, प्रतिमा सुघर बनाइकें। पत्र, पुष्प, फल, नीरतें, मोमें चित्त लगाकें॥

जो मिलि जावे बस्तु अल्प वा बहु पूजनकी।
साङ्ग सिहत परिवार करें पूजाइनि सबकी।।
पाद्य अरघ इस्नान धूप दीपादिक देंकें।
नाना बिधि नैवेद्य धरें अति हरिषत हुँ कें।।
दें मुखशुद्धी प्रदिच्छन, समायाचना बहु करें।
भौग लेहि, निज शीशपें, चंदन चरनामृत धरे।।

बेदी सुघर बनाइ अगिनिमहँ पूजै बिधिवत। करि पुनि मेरो ध्यान समिध आहुति दे घृतयुत॥ आज्यभाग आघार देहि शाकल्य आज्यमय। मूलमन्त्र पिंद् देहि स्विष्टकृत करे सदाशय॥ रिव ज्यासना अरघ दै, जलमहँ जल तरपन करे। अतिथि बिप्र नैबेद्यतें, पूजें यों करमनि करे॥ धनको सतं-उपयोग जिहीं मम पूजा होते। धरमहीन धन जोरि ब्यरथ नर श्रायुष खोवे।। मन्दिर सुघर बनाइ भोग नित नव लगवावे। बाँटे प्रभु परसाद स्वयं बन्धुनि सँग पावे॥ खेत, नगर, श्राजीविका, पूजा हित श्ररपन करे। करि धन ब्यय सेवा निमित, भवसार नर ध्रुव तरे।।

खद्भव बोले—प्रभो ! करें परमार्थ निरूपन । हरि बोले—निहँ लखे कबहुँ परगुन श्ररु दूषन ॥ निन्दा इस्तुति करें जीबकी जो जड़ प्रानी । परमारथतें गिरें द्वेत करिकें श्रज्ञानी ॥ का जगमें शुभ श्रशुभ है, ये सब गुनके खेल हैं। जगत पदारथ श्रसतहैं, बिकृत गुननिके मेल हैं॥

हिर ही सब बिन गये करन श्रक कारन कर्ता।

वे ही पालक पाल्य बने संहत संहती।

होवे त्रिबिध प्रतीत गुनमयी माया मानों।

निज श्रनुभव प्रत्यन्त बेदतें जाकूँ जानों।।

उद्धव पूछें—देह जड़, श्रात्मा स्वयं प्रकाश है।

होइ प्रतीती कौनकूँ, कामें स्रमको बास है।

हँसि बोले भगवान—"असत जग आत्मा है सत । देह, करन, मन, प्रान रहें जब तक सम्बन्धित ॥ तब तक यह अज्ञान रहें नहिं छूटै बन्धन । ब्यों नहिं छूटै स्वप्न होहि अन्यथ नहिं छिन्दन ॥ देह, करन, मन प्रानकों, अभिमानी ही जीव है। अहं अविद्यातें रहित, स्वयं प्रकाशित शीव है। एकतत्व नित नयो विविध रूपनिमहँ भासे।
वही प्रकास प्रकाश्य दृश्यकूँ नित्य प्रकासे।।
आदि अन्त जग नाहिं मध्यमें हू न रहेगो।
च्यों ज्ञानी फिरि सोच करै च्यों दुःख सहेगो।।
अन्वय अरु ब्यतिरेकतें, आत्मतत्व निश्चय करै।
जब तक दृढ़ता होहि नहिं, तबतक शुभ साधन करै।

रोंग उपेत्ता करो उभिर वह पुनि पुनि आवे।
त्यों विषयनि आसक्त चित्त साधकहिं डुवावे॥
काम करम बश होहि स्वयं कर्ता बनि जावे।
जो कर्ता बनि जाय अन्तमहँ सो फँसि जावे।।
रहे कमल जलमें यथा, त्यों ज्ञानी जगमहँ रहे।
करे प्रकृति वश काज सब, किन्तु न वन्धन दुख सहै।।

है बिकल्पतें रहित आतमा चित्त मोह बश। करे द्वेतको भान भेद करि राजस तामस।। अर्थबाद जो कहें अज्ञ ते पंडित मानी। भोगनिमहँ सुख लहें असत् कर्मनि अभिमानी।। करे साधना योगकी, बिन्न डिगावे आइकें। तो विन्ननिकूँ नाश करि बहें फेरि हरषाइकें।।

होइ शीत संताप सूर्य शशि करै धारना।
बात आदि बढ़ि जाइँ करै आसनिन कल्पना।।
होहि भाग्य बश पाप तिनिहिँ तप करिकें जारै।
बात, पित्त, कफ बढ़ें औषधिनितें संहारै।।
कोंप क्रूर प्रह करिं यदि, तौ मन्त्रनिको जप करै।
कामबापना यदि उठै, ध्यान सतत मेरो धरै।।

है बिघननिके नाश हेतु प्रभु नाम कीरतन।
काम क्रोध निस जायँ करे जो मेरो सुमिरन।।
नश्वर समुभे देह न जामें मोह लगावै।
यदि है जावे सुदृढ़ तऊ निहं लिख इतरावै।।
सिद्धि पाइक्रें योगकी, मन न फँसै जगमहँ कहीं।
जे आश्रम मेरो गहैं, होहि जिन्न तिनिकूँ नहीं॥

खद्भव बोले — बिभो ! योग श्रित दुष्कर मानूँ।
मैं तो लीला, धाम, नाम श्रकं रूपिहँ जानूँ॥
कोई सुगम उपाय कृपा करि श्रीर बतावें।
श्रनायास सब सिद्धि सरलतातें मिलि जावें॥
कमल सरिसकोमल सुखद,परम मृदुल श्रित श्रक्त बर।
गही शरन तब चरनकी, जो कमला-संतापहर॥

सुनिकें उद्धव विनय विहँसि बोले बनवारी।
है अति पावन परम विमल मित तात तुम्हारी।।
बिषय बासना फँस्यौ व्यरथ बय प्रानी खोवै।
सम धरमिन अनुराग भाग्य ही तें प्रिय! होवै॥
अब फिरितें अपने धरम, कहूँ सुमङ्गल शान्तिमय।
करि जिनको आचरन शुभ, करैं मृत्युपै नर विजय॥

मोमें मन चित लाइ कर सुमिरन मेरो नित।

श्रमन बसन जो करम तिनिकूँ मेरे हित॥

रहें भागवत जहाँ तहाँ ही समय बितावै।

भक्तिको नित करै श्राचरन तिनि गुन गावै॥

मेरे पर्वनिपै करै, महा महोत्सव प्रेमतें।

थूम धाम श्रक ठाठतें, करै काज सब नेमतें॥

श्रात्मा गगन समान समुिम नित नेह बढ़ावै। किर सबको सत्कार द्वौत मनमाँहि न लावे॥ बिप्र, श्वपच, खर, धेनु करै डंडौत सबनिकूँ। मेरे श्ररपन करै सकल तन मन करमिनकूँ॥ श्रपनो कछ समुमै नहीं, तन, मन, जन, गृह, वित्तकूँ। या श्रनित्य तनतें चतुर, पावे मो श्रज नित्यकूँ॥

ज्ञान सारको सार कह्यो उद्धव ! यह तातें। राङ्का यदि कछु रही पूछि ग्याकूँ तू मोतें।। जे श्रद्धायुत सुनहिँ हियमें जाकूँ लावें। ते पावें मम भक्ति श्रन्त मम धामहिँ श्रावें।। श्रव उद्धव तुमरो कहो, शोक मोह का निस गयो ? मेरो मायातें रहित, रुप हिये में बिस गयो ?

उद्धव सुनि प्रभु प्रश्न चरन कमलिन लिपटाये। कंठ भयो अवरुद्ध नयन जलतें भरि आये॥ पुनि कक्षु धरिकेंधीर कहें—प्रभु! सब कक्षु जानों। भयो यथारथ ज्ञान मोह मद मान नहानों॥ भयो नाथ! जीवन सफल, पुनि पुनि पद्पद्मिन पर्हा। कुष्ण! कृषा करिकें कहें, हैं कृतार्थ अब का कहाँ॥

सुनि बोले यदुनाथ— बत्स ! बद्रीबन जाश्रो ।
कन्द, मृल, फल खाइ श्रलकनन्दामें न्हाश्रो ॥
शीत उष्णको सहन करो नित ध्यान लगाश्रो ।
तो तुम तिज भवबन्ध श्रन्तमहँ मोकूँ पाश्रो ॥
श्याम सीख सुखमय सुनी, पुनि पद्पद्मिन परि गये।
असु चरनिन बिछुरन सुमिरि, उद्धव श्रति बिह्नल भये॥

चरनपादुका लई धरी सिर प्रभुपद सुमिरत ।
पुनि पुनि करत प्रनाम चले बद्रीबन बिलखत ॥
हिर निज सेवक सखा समुिक सब सीख सिखाई।
शुभ शिचा हिय धारि परमगित उद्धव पाई॥
पूछें शौनक—सूतजी, पुनि यदुन्दन का कर्यो।
कैसें कुल संहार करि, शेष भार भूको हर्यो॥

इति श्रीमागवतचरितके सप्ताह में उद्धवगीता उपसंहार नामकः ग्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त ।



## त्रथ द्वादशोऽध्यायः

### [ १२ ]

कहें सूत—अपशकुन पुरीमहँ नित नित होवें। करि करि करकस शब्द सियारिनि दिनमहँ रोवें।। काक, कंक अरु गीध अशुभ खग इत उत डोलें। उल्लू, श्वान कपोत भयंकर बोली बोलें।। हरि बोले—यादव सुनहु, इनउत्पादनि शमन हित। सब प्रभास मिलिकें चलो, दान धरममहँ देहु चित।।

साधु साधु किह सबिन हरिष अनुमोदन कीन्हों। सब प्रभास चिल द्येपुर्य हित धन बहु लीन्हों।। अस्त्र शस्त्र लें संग चले, सब तुरँग भगावत। पहुँचे पुर्य प्रभास उद्धि लिख सब हरषावत।। विधिवत करि उपबास पुनि, पूजि प्रेमतें सुरनिकूँ।। धेनु, धान, धन, गज, तुरँग, दई बस्तु सब द्विजनिकूँ।।

तीरथको करि कृत्य यथारुचि भोजन कीयो।
भावी बश फिरि सबनि द्रब्य मादक बहु पीयो॥
करन लगे सब कलह परस्पर देवें गारी॥
सकल भये मद्मत्त भाग्यने बुद्धि बिगारी।
धनुष, बान, तोमर, खडग, लै लै सब लियवे लगे।
हरि-माया मोहित भये, नहिँ कोई रनतें भगे॥

धनुष गये सब दूटि बांग तूनीर रहे नहिं।
तटपे सम्मुख मुसल चूर्णके सरपत निरखहिं॥
तिनिकूँ तुरत डखारि परस्पर सबई मारें।
बज्ज सरिस बनि जायँ सकल यादवनि सँहारें॥
राम श्याम बरजन लगे, इनकूँ हू मारन लगे।
ये हू सरपत लै भिड़े, गिने न सम्बन्धी सगे॥

सब किट किट गिरि गये बच्यो निहं कोई याद्व। लिख निज बंश विनाश भये प्रमुदित अति माधव॥ बल अन्तरिहत भये, भये अहि तिज मानुष तन। खद्धि तीर अश्वत्थ तहाँ पहुँचे यदुनन्द्न॥ रूप चतुर्भज दिव्य अति, दिशनि करत आलोकमय। श्याम-बरन श्रीवत्सयुन, धारें कुंडल बर बल्या॥

बाम चरनकूँ धरें दाहिनी जंघापै हरि।
पीपल पींठि सटाइ विराजें बंश नाश करि॥
शांख चक्र श्रक्त गदा पद्म सशरीर विराजें।
कुंडल कंकन मुकुट करधनी श्रंगिन श्राजें॥
जरा ब्याध बनमें ब्रिप्यो, मुसल कीलको बान करि।
सुखासीन मृगके सरिस, परे दूरितें दृष्टि हरि॥

हरिन समुिक तिक बान चरनमहँ ज्याधा मार्यो। दौर्यौ पकरन तुरत निरिख हिन ज्ञान बिसार्यो॥ पद पदुमिनमहँ पर्यो कहै—निहं नाथ रिस्यावें। मार्यो जिन पद बान जिनिहं मुनि योगी ध्यावें॥ माधव! मोकूँ मारिकें, देहिँ दंड दानव-द्लन। पुनि न कहँ अपराध अस, शिज्ञा पावें अपर जन॥ यदुनन्दन हँसि कहें—जरा भय मत कल्लु खात्रो।
सम इच्छातें उठो भयो सुरलोकिन जात्रो॥
बिनती बहु बिघि करी दिन्य तनु न्याधा धाइयो।
चिहकें दिन्य बिमान बन्दि पद स्वरग सिधाइयो॥
इत दाकक निहं लखे प्रभु, खोजत खोजत चिल द्यो।
चरन-चिन्ह पहिचानिकें, कल्लु कल्लु आशान्वित भयो॥

चरन सहारे आइ लखे पीपर तर यदुवर।
रथतें उतर्यो तुरत पर्यो चरनिमें आतुर॥
रोय रोय यों कहैं—नाथ! सूनो तुम बिनु जग।
भई नष्ट मम दृष्टि घिर्यो तम नहिं सूमत मग॥
इत रोवत सार्थि सतत, उत गरुड़ध्वज रथ तुरत।
उड़यो गगन घोड़िन लिये, लीन भयो आयुध सहित॥

रथ आयुध जब गये कहें तब हरि दारुकतें।
सूत! द्वारका जाउ बृत यह कहो सबनितें।।
मेरी त्यागी पुरी डुबोवें जलनिधि अबई।
इन्द्रप्रस्थकूँ जाउ संग अरजुनके सबई।।
सदा भागवत धर्म तुम, करि पालन निपेरच बनि।
जग प्रपक्ष माया रचित, समुिक असत मानों सबनि।।

हरि श्रायसु सिर धारि चल्यो द्वारावित दारुक।
इत, श्रज शिव,सुर,शक्र श्यामिढँग श्राये उत्सुक॥
परमधाम प्रभु गमन निहारन इच्छा मनमहँ॥
नयन कमल हरि मूँद बिराजे सुख श्रासनमहँ॥
श्रांतरिहत निज तनु कर्यो, गमने श्याम स्वधाम जब।
धर्म, धैर्य, धी कीर्ति, श्री, सत्य श्रादि सँग गये सब॥

श्रज हू गित निहं लखी भये कव हरि श्रन्तरित । क्यों घनतें घनमाँहिं न विद्युत दीखत प्रविशत ॥ सब सुर निज निज लोक गये प्रभुके गुन गावत । यों करि क्रीड़ा कृष्ण करुन श्रति दृश्य दिखावत ॥ द्विजसुत, गुरुसुत, मातुसुत, मृतक जिवाये परीचित । नहीं प्रकट चिर तनु रख्यों, योगिनिके उपदेश हित ॥

प्रभुलीला संबरत करी दारुक इत आयौ।
पहुँचि द्वारका सकल यथावत बृत्त सुनायो॥
सुनि प्रभास सब लोग विकल ह्वे दौरे आये।
रोहित अरु बसुदेव देवकी प्राण गँवाये॥
हरि, बल अरु बसुदेव सब, यदुवंशिनिकी कुलवती।
निज निज पति हिय लाइकें, भई नारि सवई सती॥

सती भई सव नारि निरिष्ठ अरजुन अति रोये।
सम्बन्धी प्रिय सुहृद सखा सरबसु हिर खोये।।
करिकें सबके श्राद्ध नारि बालक सँग लीये।
इन्द्रप्रस्थ मग चले पराजित चोरिन कीये।।
धरमराज प्रभु-गमन सुनि, नृपित बज्ज व्रजमें करे।
हिथनापुर नृप परीक्षित, करे हिमालय में गरे॥

इति श्रीमागवतचरितके सप्ताहमें यदुवंश विनाश भगवत्स्वधाम गमन नामक बारहवाँ ऋध्याय समाप्त

# श्रथ त्रयोदशोऽध्यायः

# [ १३ ]

शौनक पूछें—सूत ! भये को कलिमें भूपति ।
सूत कहें—मुनिराज ! न कलिमें कोई नरपित ॥
सहस पाँच या सात श्रौर राजा कछ क्रमतें ।
फिरि कुलीन नहिँ भूप रहें सब श्रावृत तमतें ॥
जरासन्थके बंशमें, शत्रुखय राजा भयो।
जाहि पुरक्षय हू कहें, शुनक सचिव ताको कह्यो॥

शुनक स्वामि निज मारि कर्यो प्रद्योत पुत्र नृप ।
ताको पालक पुत्र भयो पुनि सो मगधाधिप ॥
तासु विशाखायूप पुत्रं राजक पुनि नरपति ।
राजकके विख्यात निन्दिवर्धन सुत भूपति ॥
पाँच भये प्रद्योतके, बंशज नृप अवनीश ये ।
भये नृपति गण सब वरस, एक शतक अड़तीस ये ॥

तदनन्तर शिशुनाग भये नृप काकवर्ण सुत। होमधर्म सुत तासु तासु होत्रज्ञ प्रभायुत।। ताके सुत विधिसार विम्बसारहु कहलावें। ताके पुत्र अजात-शत्रु पितु तक भय खावें।। जिनिने कौशल नृपतितें, समर राजहित अति कर्यो। अयो ब्याह कौशल सुता,—तें तातें दर्भक भयो॥ दर्भकके सुत अजय निन्द्वर्धन सुत ताके।

महानिन्द् तिनि भयो शुद्ध निहं सुत पुनि ग्वाके।।

है अन्तिम शिशुनाग-बंशको महानिन्द नृप।

बर्ष तीन सौ साठ राज्य कीयो इनि सब नृप।।

शूद्रातें उतपन्न इक, महानिन्द्को सुत बली।

महापद्म धनको अधिप, नन्द परम भूपति छली।।

महापद्म नृप नंद ज्ञत्र कुल को संहारक।
श्रूरबीर श्रात वली सकल पृथिवीको पालक।।
मये तासु सुत श्राठ कहाये नवनंदहु सब।
श्रात ब्यभिचारी वृषल, बिप्र प्रकट्यो क्रोधी तब।।
परम कुटिल कौटिल्य सुनि-को श्रादर तिनि नाह कियो।
युक्ति सहित तिनि नंदको, नाश राज्य कुल करि दियो॥

शकटारक निज नंद सचिव बन्दी करि राख्यो ।
कर्यो मुक्त सुनि उक्ति हास्य कारन जब भाख्यो ॥
सचिव बैर मन राखि बिप्र चाण्यक्य बुलायो ।
युक्ति सहित अपमान नंदतें कुपति करायो ॥
चन्द्रगुप्त निज पच्चमें, करि भीषन षडयन्त्र द्विज ।
मरवाये नवनंद हू, करी प्रतिज्ञा पूर्ण निज ॥

कूटनीति निज करी यवन राजा बुलवाये।
युक्ति सहित मरवाइ हराये कछुक भगाये॥
कुटिल बिप्र-चाणक्य जथारथ नृप श्रिधनायक।
चन्द्रगुप्त नृप प्रथम मौर्य-कुलके संस्थापक॥
चन्द्रगुप्त द्विज कृपातें, विश्व बिदित नृप ह्वे गये।
द्वितिय मौर्य सम्राट नृप, वारिसार तिनि सुत भये॥

चारिसार या बिन्दुसार नृप भद्रसार वर । चन्द्रगुप्त-सुत इनि नामनितें भयो उजागर ॥ शत्रुसँहाती विदित पितासम देश विदेशनि । रहें विदेशी दूत सभामें भूप असंख्यिन ॥ तिनिके पुत्र अशोक नृप, भये यशस्वी जग विदित । मानें नृप आज्ञा सकल, नित्य आहिंसामें निरत ॥

शिलालेख खुद्बाइ जीव हिंसा हटबाई।
भिद्ध धर्म स्वीकारि द्या सबपे द्रसाई।।
बिप्र, भिद्ध सम्मान दान सबकूँ ही देवें।
सदाचार सम्पन्न भिद्ध ज्ञानिनिकूँ सेवें।।
तिनिको सुत सुयशा भयो, सुयशा सुत संगत अजय।
शालिसूकं संगत तनय, तासु सोमशर्मा तनय॥

शतधन्वा सुत भयो सोमशर्माको नामी। भये बृहद्रथ तासु तनय श्रति सरल श्रकामी।। श्रांतिम राजा भये मौर्यकुलके ये नरपति। सेनापति छल कर्यो भूपकी कीन्हीं दुरगति॥ पुष्यमित्र सेना श्रधिप, राज्य लालची श्रति भयो। करिकें बध भूपालको, स्त्रयं भूप खल बनि गयो॥

श्रिमित्र सुत तासु सुजेष्ठ हु ताको सुत नृप।
भये फेरि बसुमित्र भद्रकहु पुनि पुलिंद नृप॥
सुत पुलिंदके घोष घोषके बज्जमित्र सुत।
भये भागवत तासु देवभूती तिनि श्रीयुत॥
देवभूतिकूँ मारिकें, बासुदेव भूपित भयो।
तासु पुत्र भूमित्र तिनि, नारायण नृप है गयो॥
४६

पुत्र सुशर्मा तासु चार ये करव बंश नृप।

फोर अन्ध बलि बन्यो सुशर्मा मारि महीधिप।।

आता बलिको कृष्ण भयो नृप अतिशय बलयुत।

तासु पुत्र श्रीशान्तकर्ण तिनि पौर्णमास सुत।।

उन्निस भूपनि अन्तमें, भयो गोमती पुत्र नृप।

भयो सलोमधि नवम पुनि, तीस अन्ध्रवंशी अधिप।।

भये सात श्राभीर कुशन बंशी कहलाये।
करत दिग्बिजय यहाँ देश देशिनकूँ श्राये।।
इनमें नृप वामेष्क किनष्कहु भयो बीर बर।
नृप बासिष्क हुबिष्क बासुदेवहु सुयशस्कर।।
फेरि भये नृप गर्दभी, गुप्तबंशके नामते।
श्रात प्रसिद्ध भूपति भये, प्रजा हितैषी कामते।।

गुप्त घटोत्कच चन्द्रगुप्त ये भूपित श्रजुपम।
नृप समुद्र पुनि चन्द्रगुप्त दूसर ये पंचम॥
गुप्त कुमार नृपाल भये इस्कंद सातवें।
पुनि कुमार बुध भाजु श्राठवें नमवें दशवें॥
फेरि गर्दभी वंश नहिँ, रह्यो कंक भूपित भये।
राजवंशके पुत्रमिलि, सब एकत्रित हुँ गये।

कं कं करिकें कुमर राज सब भये भूमिपति।
ये सब सोलह बंश भये राजा शुभ मित अति॥
राजपूत सब सूर्यचन्द्रबंशी मिलि आये।
देशबिदेशी भेदभाव तिज छात्र कहाये॥
कंक्व कुमरने एक करि, यवनिनेतें रच्चा करी।
यों बणाश्रम धर्मकी, कक्क भावी बिपदा हरी।

यवनित कर्यो प्रवेश नष्ट मठ मन्दिर कीये।

ब्रुट्यो अगनित द्रब्य विधरमी कछु करि लीये।।

तुरक गुलामनि सौंपि गयो अपनी रजधानी।

मर्यो जाय-फिरि बने गुलामहु भूपित मानी।।

यवनिके कछु बंश पुनि, बने आततायी नृपित।

अति ई निरदय द्रस्य सम, अन्यायी अति क्रूर मित।।

होंनी ह्वैकें रही यवन भारत चिं आये। देवालय करि नष्ट ल्ट धन देश सिधाये॥ पुनि यवनि अधिकार कर्यो कुल आठ भये नृप। फिरि क्रमतें बछु तुरक भये जब छीन भयो तप॥ फेरि फिरंगी नृप भये, पश्चिम दिशितें आइकें। बनियाँते राजा भये, यवनिन आर्यं लड़ाइकें॥

ये दश भये गुरुण्ड फिरंगी नृप ज्योपारी।

श्रुल करि कीयो राज सबनिकी बुद्धि बिगारी॥
होवें ग्यारह मौन चार किलकिलके नृप सुनि।
तेरह बाह्किक होहिँ छात्र है आन्ध्र सात पुनि॥

मगध पुरञ्जय करूर नृप, यहु पुलिन्द अरु महमें।

चतिय, द्विज अरु वैश्यकुँ, सबनि मिलावे शुद्रमें॥

फिरि सुराष्ट्र, श्राभीर शूर, श्रबुंदके द्विजगत।
म्लेच्छ सरिस बनि जायँ ब्रात्य हुँ जावें सब जन।।
म्लेच्छ ब्रात्य श्रक शूद्र सिन्धु कश्मीर पंचनद।
इनि देशनि बनि नृपात देहिँ म्लेच्छिनिकूँ सब पद।।
खराड खराड बनि देशके, पृथक नृपति बनि जायँगे।
द्विजद्रोही, लोभी परम, प्रजनि क्रोश पहुँचायँगे।।

नाममात्रके नृपति द्रव्य हित सबकूँ मारें।
पर-धन दारा हरें धेनु द्विज शिशुनि सँहारें।।
क्रियारहित अल्पायु हीनवल विषयी कामी।
होहिँ कलियुगी भूप प्रपञ्जी परतियगामी।।
कलि प्रभाव बद्धि जायगो, सद्गुन सबहिँ विलायँगे।
धर्म, शौच, बल, आयु, सत—रहित पुरुष बनि जायँगे।।

किसें धन ई मुख्य धनी ही पंडित-मानी।
बली करें सो न्याय शूर-रित सो ई ज्ञानी।।
बेष शेष रिह जाय छली सब आश्रम धारी।
जातें मन मिलि जाइ वही नारी श्रित प्यारी॥
पंडित जे बकबक करें, रँगे बस्न स्वामी बनें।
संसकारतें रिहत नर, निरदय जीवनिकूँ हनें।।

जो भरि लेवें पेट कुराल समस्य कहलावें। धरम करें यश हेतु विज्ञ जे बात बनावें।। वर्णाश्रम कछु रहें न माने सकल समाजा। जो होवे श्रति बली वही बनि जावे राजा।। लोभी लम्पट करूमति, धन दारा सब हरिङ्गे। सबहिँ दुखित हैं भागिकें, बास बननिमहँ करिङ्गे।।

कन्द, मूल, मधु, मांस खाइ निरवाह करिक्ने।
अनावृष्टि दुष्काल आदितें बहुत मरिक्ने।।
आधिव्याधि बहु होहिं चले अति करकश वायू।
बरष बीस या तीस होहि कलिमें परमायू।।
धरम बरन आश्रम मिटें, दुरगुन अति बढ़ि जायँगे।
सबहिँ गुननितें रहित नर, पश्चवत समय वितायँगे।।

श्रति अधर्म जब बढ़ें किल्क प्रकटें संभलमहाँ।
विष्णुयशा द्विज गेह सिद्धि अणिमादिक सँगमहाँ॥
लीये कर करबाल अश्व चिद् दुष्टिन मारैं।
सब पापिनिकूँ हनें सकल शत्रुनि संहारें।।
दिव्य गन्ध हरि देहकी—तें सबकी हो विमल मित।
बढ़ें धरम अरधम घटै, सतयुग पुनि श्रुचि होइ अति।।

सूर्य चन्दके भये होहिँ, हैं भूप वताये।
तब ई तें किल लग्यो श्याम जब धाम सिधाये॥
ऐसे ही सब वंश होहिँ युग युग में मुनिवर।
समय पाइकें नर्से कालकी क्रीड़ा कटुतर॥
मैं मेरी किह नृप गये, निहँ वसुधा तिनिकी भई।
मिल्यो धूरिमें सब विभव, कथा शेष ई रहि गई॥

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें कलियुगी नृपतिगया वर्यान नामक तेरहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ चतुर्दशोऽध्यायः

#### [ 88 ]

नृपित विजयकूँ ब्यम निरिष्त वसुधा हँसि जावै।
किर किर उनपे ब्यंग मरमयुत वचन सुनावे।।
नृपित खिलौंना-काल मोइ का ये जीतिङ्गे।
बीते अगिनत नृपित कालि येहू बीतिङ्गे॥
कहो, कहा ितनिने लह्यो, कीयो जिनिने मोइ वश।
जाने कहँ मिर ते गये, हो तब जैसी अबहुँ तस।।

#### ः वसुधा-गीतः 🐪 💮

बसुधा भूपिनकूँ समुमाने ।

श्रारे, ब्यरथ च्यों कटत मरत हो, हाथ कछू निहं श्राने ॥१॥वसुधा० कितने भये होहिँगे श्रन हैं, मोइ कौन ले । वे ।

विजय करत रथ हय गज लेकें, को विजयी कहलाने ॥२॥ बसुधा० चार दिवस श्रममान बढ़ायों काल बली पुनि श्राने ।

मैं ज्यों की त्यों ई रिह जाऊँ, नृप निज तनु तिज जाने ॥३॥ वसुधा० पृथु, पुरूरबा, गाधि, नहुष नृप, को इनिको पद पाने ।

सगर,राम,गय,नल,ययाति,रघु, केवल श्रन सुधि श्राने ॥४॥वसुधा० जब इन सबकी नहीं भई हों, तो तू च्यों ललचाने ।

मूरख मोमें ममता तिजके च्यों हरिपद निहें ध्याने ॥४॥ वसुधा०

छप्पय—ऐसे भूपति भये नई जे सृष्टि बनावें।
स्रजपथकूँ रोकि रैंनिके तमिह भगावें॥
रथतें करैं समुद्र भूमिपे बान चलावें।
सप्तद्वीप नवखंड विजय करि भूप कहावें॥
किन्तु कालके गालमें, तेऊ घुसिकें निस गये।
करि जगतें वैराग्य हरि—शरन गये ते तरि गये॥

पूछें शौनक—सूत ! युक्ति श्रव सरल बतावें। जातें किलके दोष दूरि सबरे हुँ जावें।। सूत कहें—युग चारि घरम पद चारि बताये। सत्य, द्या, तप, दान, प्रथम युग सकल सुहाये। घटत घटत घटि जाय गुन, किलमें होवे कलह नित। काम, क्रोध, मद, लोभमहँ, सब प्रानिनिको फँसै चित।।

जह देखो तह ढोंग विषयमें रत सब प्रानी। राजा कोधी, करूर कुटिल, कामी, श्रज्ञानी।। सती न होवें नारि कामिनी कुटला घर घर। काम बासना हेतु करें साहस श्राति दुष्कर।। पुरुष काम लोलुप श्रधिक, कुलटनिकी सेवा करें। यहाँ दुखी नित शोकतें, पुनि मरि नरकनिमें परें।।

कितयुगमें पाखण्ड पुजें पथ पुण्य न सूमें। हाय! अभागी पुरुष प्रेमतें प्रमुहिं न पूजें।। जिनके अघहर नाम नासि सब दोषित देवें। कितयुगके अति अधम पुरुष तिनिक् निहें लेवें।। मरत समय है कें विवश, राम, कृष्ण, गोविंद कहें। सो फिरि पाप पहाड़ हू, नाम लेत छिनमें दहें॥ नामी नाम प्रभाव हियेमें तति हान आवें।
सकल पाप सन्ताप श्यामके नाम नसावें।।
भूपिततें गुरुदेव कहें—नृप! मत घबराओ।
मरन समय हिर नाम लेड निश्चय तिर जाओ।।
अवगुन ही अवगुन भरे, परि जा किलमें एक गुन।
ध्यान, यज्ञ, पूजानिके, मिलें सकल फल नाम सुन।।

शौनक पूछें—सूत ! प्रलयको मरम बतात्रो । प्रलयनिके के भेद सरलतातें समुमात्रो ॥ कहें सूत—मुनि ! प्रलय चारि विधि वेद बतावें । नैमित्तिक श्रज दिवस निशामहँ सो-सो जावें ॥ पूर्ण होहि श्रज श्रायु जब, होहि लीन प्रकृती सबहिँ । भुवन चतुरदश प्रकृतिमें, मिलें प्रलय प्राकृत तबहिँ ।

श्रात्यंतिक इक प्रलय मोत्तहू जाकूँ भाखें। ज्ञानी निज पर भेद श्रातमामें नहिं राखें।। होहि ज्ञान परिपूर्ण द्वैत सबरो निस जावे। जगको पुनि श्रस्तित्व रहें नहिं ब्रह्म लखावे।। श्रिन श्रिन पल पलमें सकल, जग पदार्थ बदलत रहत। जल प्रवाह लो दीपसम, नित्य प्रलय ताकूँ कहत।।

इतनी कथा सुनाइ कहें शुक नृपते सुनिवर।
कहा भागवत धर्म, मोचप्रद नृपवर! सुलकर।।
'श्रिह काटै मिर जाडँ' भूप! जा भयकूँ त्यागी।
सोहनींदकूँ त्यागि ज्ञान बेलामें जागी॥
श्रमर श्रजनमा श्रातमा, श्रजर एकरस नित रहत।
देह देहतें प्रकट हैं, मरत जियत जन्मत रहत।।

माया मन रचि देह, करम, गुन मनहि बनावै।
मायारूप उपाधि जीव जगमाँहिँ भ्रमावै।।
तैल, पात्र श्ररु वर्ति श्राग्नि मिलि दीप कहावै।
इनितें हुँकें मिन्न सर्वगत पुनि कहलावै।।
उतपति थिति श्ररु प्रलय सब, तीनि गुननिको काज है।
रहै देह तब तक जगत, मोह नसें निस जात है।।

ज्यों दीपक निसं जाइ तेजको नाश न होवै। त्यों सब जग निसं जाइ आत्मा सुखतें सोवै॥ नहीं व्यक्त श्रव्यक्त सकल आधार निरन्तर। श्रात्मा श्रविल श्रनन्त श्रनामय श्रच्युत निर्जर॥ श्रन्वय श्ररु व्यतिरेकतें, दृष्टा दृश्य विचारतें। वासुदेव चिन्तन करो, हृटो जगत् व्यवहार तें॥

श्रात्मिचन्तना करो श्रहं सतिचत कहलाऊँ।
परमधाम हौं ब्रह्म परमपद ब्रह्म कहाऊँ॥
परमात्मामें जबिं श्रातमाकूँ तुम देखो।
फिरि तत्तक, जग, देह सकल श्रात्मामें पेखो॥
सात दिवसमें यथामित, भव भयहर सुककर सुकर।
कही विष्णुगाथा कछुक, कहुँ कहा श्रब भूपवर।

इति श्री भागवत चरितके सप्ताहमें वसुधागीत ब्रह्मोपदेश नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त । (मासिक पारायण—उन्तीसर्वे दिनका विश्राम)

#### अथ पश्चदशोऽध्यायः

#### ( १५ )

श्रीशुकको सुनि प्रश्न नयन नृपके भरि श्राये। हैंकें श्रित ई दीन चरन-कमलिन लिपटाये।। पुनि पुनि करें प्रनाम न निकसै मुखतैं बानी। पुनि कछ धरिकें धीर कहें नृप सरल श्रमानी।। प्रभो! कृतारथ हों भयो, सुनिकें श्याम चिरत्रकूँ। जनम मरनको भय भग्यो, थापूँ हरिमें चित्तकूँ॥

तब मुख निस्तृत श्यामचरित अति मधुमय लाग्यो।
श्रवन पुटनि करि पान शोक अरु मय मम भाग्यो।।
पाइ ब्रह्म निरवान भयो हौं देव ! कृतारथ।
भयो दूर अक्षान लह्यो अब ज्ञान यथारथ।।
आयसु देवें दयानिधि, करूँ मौन धारन अवहिं।
सुनि शुक अति हरषित भये, गिरे सुमन नभतें तबहिं॥

शुककी पूजा करी सिविधि नृप विह्वल हैकें।
सुनिनि संग शुक गये नृपतिकूँ आशिष दैकें।।
बैठे कुशा विद्वाय विचारें तत्तक आवै।
आत्मा तो है नित्य देहकूँ कोई खावै।। :
इत शुक्ती ऋषि शापतें, सप नृपिहं डिसबे चल्यो।
विषहारी कश्यप गुनी, तत्त्वककूँ मगमें मिल्यो॥

तत्तक पूछे—आपु पधारे द्विजवर ! कितकूँ।
तत्तक नृपकूँ इसे उतारे ताके विषकूँ॥
बोल्यो तत्तक—आपु मंत्रबल मोइ दिखावें।
काटि भस्म वट कक्रूँ मंत्रतें आपु जिवावें॥
स्वीकार्यो जब बिप्रने, भस्म गरलतें बट कर्यो।
कर्यो बिप्रने मंत्रतें, फिरि ज्यों को त्यों तक हर्यो॥

निरख्यो मंत्र प्रभाव श्रधिक श्राद्र श्रिह कीन्हों।
विविध भाँति समुमाइ बहुत धन द्विजकूँ दीन्हों।।
धन ले द्विज फिरि गयो नृपतिद्विँग तत्तक श्रायो।
पतंत्र्यो यथारथ रूप विप्रको वेष बनायो।।
फलमें कीड़ा बनि घुस्यो, इस्यो भूपकूँ भूलमें।
भयो भस्म तनु भूपको, मिली धूरि पुनि धूरिमें।।

जगमें हाहाकार मच्यो सब श्रश्रु बहातें।
भये चिकत सुरवृंद सुमन नभतें बरसावें॥
साधु साधु सब कहें धन्य कुरुकुलके भूषन।
भये मुक्त सुनि कथा मिट्यो द्विजकृत-श्रघदूषन॥
जनमेजय नृपके तनय, कुपित नाग कुलपे भये।
सर्पसत्र करिबे लगे, नष्ट नाग बहु करि द्ये॥

विप्र मंत्र जब पढ़ें सर्प चहुँदिशितें आवें। होहिं विवश अति बली कुंडमें गिरि मिरि जावें।। तत्त्वक हैं भयभीत शरन सुरपितकी लीन्हीं। च्यों निहें तन्नक मरे नृपित जिज्ञासा कीन्हीं।। रज्ञा सुरपित करतु है, जब बिप्रनि उत्तर दियो। इन्द्र सहित स्वाहा करो, सुनत स्नुवा द्विज कर लियो।। लागे पिढ़बे मंत्र इन्द्र सिंहासन हाल्यो।
सुरगुरु मखमहँ आइ नृपिहँ समुमाइ निवाइयो॥
मानी सुनिकी सीख सपमख नृपने त्याग्यौ।
दियो द्विजनि उपदेश हिये भूपित के लाग्यौ॥
हिरमाया अतिशय अवल, पावै पार अनन्य हैं।
वैरभाव तिज हिरमजहिँ, ते नर जगमें धन्य हैं।

इति श्रीभागवत चरित के सप्ताहमें परीच्चित् निर्वाण नामकः पन्द्रहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ षोडशोऽध्यायः

#### [ १६ ]

शौनक पूछें—सूत ! वेदके के आचारज । कैसे करयो विभाग पेल आदिक मुनि आरज ॥ सूत कहें—अवतार ज्यास घरि भूपे आये। एक वेदके चारि करे मुनि चारि बुलाये॥ व्या वेद ऋक पैलकूँ, वैशम्पायन यजु द्यौ। जीमिनि मुनिकूँ सामश्रुति, मुनि सुमन्तु चौथो लह्नौ॥

पाइ संहिता सकत सुनिनि पुनि शिष्य बनाये।
करि करि शाखा पृथक सबिनकूँ मन्त्र पढ़ाये॥
शिष्यनिके हू शिष्य भये विस्तार भयो स्रति।
शाखा सबकी पृथक भईं तिनकी तिनिमें रित ॥
वैशम्पायन शिष्य इक, याज्ञवल्क्य स्रति तेजयुत।
-यजुरवेदमहँ स्रति निपुण, देबरातको सौम्यसुत॥

अपर शिष्य इक दिवस करें त्रत गुरुहित दुष्कर।
याज्ञवल्क्यने कह्यो—करें का यह त्रत गुरुवर।।
हों तबहित त्रत करूँ अल्प वीरज यह बालक।
भये कुपित गुरुदेव, कहें—तू द्विजकुलघालक।।
मेरी विद्या त्यागि दें, तू अब मेरों शिष्य नहि।
उगलि दई विद्या सकल, कठिन बचन नहिंगये सहि।।

डगले सगरे मन्त्र दिन्य दीमक बिन जीये। तित्तिर बद्ध बिन गये लोभबश सब चुिंग लीये।। तेत्तिरीय सो भई वेदकी शाखा सुन्दर। याज्ञवल्क्य ने करे तुष्ट तप करिकें दिनकर।। श्रश्यक्प धरि सूर्यने, शिचा द्विजबरकूँ दई। वाजसनेयी प्रथक् यह, यजुरवेद शाखा भई।।

ऐसे ही पुनि सामवेदकी शाखा अगनित।
बहु अथवंके भये महामुनि चित्त-समाहित।।
पुनि दश आठ पुरान बनाये अतिही सुखकर।
दश लच्चातें युक्त जगतं-हितकारक मुनिवर।।
ब्राह्म, पाद्म, बैष्णव महा, शैव भागवत नारदी।
मार्कण्डेय पुरान पुनि; अपि भविष्य सुशारदी।।

ब्रह्मविवर्त पुरान लैं बाराह पुरातन।
पुनि इस्कंघ पुरान हु बामन कूर्म सनातन।।
मत्स्य, गरुड़, ब्रह्माण्ड अठारह सब मिलि होवें।
पढ़ें सुनें नर नारि सहस जनमनि अघ धोवें।।
वेद पुरानिन भेदकूँ, नाम मात्र हू जे रहें।
पढ़ें प्रेमतें नियमयुत, तिनिके सब पातक कटें।।

शौनक बोले—सृत! होहु चिरजीवी भाई।
भटिक रहे जगमाँहिँ गैल श्रित सरल दिखाई॥
मार्कण्डेय चिरायु तात! कैसें कहलावें।
कल्प प्रलय निहँ भई प्रलय जल कस तैरावें॥
सूत कहें—शौनक! सुनहु, मायामें संभव सकल।
मायाकी ही प्रलयमें, भये महासुनि श्रित विकल।

मुनि मृकण्डुके तनय पुष्पभद्रा तट तपहित ।
रहें करें व्रत सदा लगावें हरिचरनि चित ।।
छै मन्वन्तर करी तपस्या मन न डिगायों ।
देखि घोर तप इन्द्र हृद्यमें भय श्रति छायो ॥
मलयानिल श्रक श्रपसरा, काम, लोभ, मद, मुनि, निकट ।
भेजे मुनि श्राश्रम जहाँ, करहिँ महामुनि तप विकट ।

सब मिलि कीयो यत्न मोह मुनि मन नहिं आयौ।
काम सेन सँग लौटि इन्द्रकूँ वृत्त सुनायौ॥
मयौ इन्द्र निस्तेज मनिहें मन मुनिहिँ सरावै।
ब्रह्म तेजतें डरै निकट मुनिके निहँ आवै।
मुनि तपतें सन्तुष्ट ह्वै, नर नारायन आइकें।
दयो दरश जब स्त्रयं-मुनि, विनय करें सिर नाइकें॥

# मार्कपडेय-स्तुति

जगके प्रभु! तुम एक सहारे ।

माता पिता संगे सम्बन्धा, लगें न तुम बिनु प्यारे ॥१॥ जगके० जगिहत नरनारायन बनिकें, कठिन नियम ब्रत धारे ।

श्रुज, सुर,नर,हर थर थर काँपें, श्रुकुटि बिलास तिहारे ॥२॥जगके० गुनकेजनक, सर्वगत, सब थल, विविध रूप तुम धारे ।
सत्वमूर्ति हे सुखमय स्वामिन, पकरे चरन तुम्हारे ॥३॥ जगके० माया मोहित जीव न जानें, जानें श्रद्धावारे ।
बेद भेद तुमरौ निहँ पावे, नेति नेति कहि हारे ॥४॥ जगके० जानि श्रिक्चन दरशन दीयो, सब श्रध कटे हमारे ।

चरन कमल प्रभु पुनि पुनि बन्दत, दीन दरशतें तारे ॥४॥ जगके०

मुनिकी इस्तुति सुनी कहन नारायन लागे।
सिद्ध भये मुनिराज तिहारे सब भय भागे॥
माँगो जो बरदान देहिँ हम जो तुम चात्रो।
हमकूँ कछु न अदेय न मनमें मुनि सकुचात्रो॥
भये दरश सब वर मिले, परसे पद पुनि का कहूँ।
तुमरी माया मोहनी, कमलनयन ! देखन चहूँ॥

एवमस्तु कहि भये तिरोहित नर नारायन।

मुनि प्रसन्न अति भये कर्यो व्रतको पारायन।।

श्राति उत्कंठिन भये निहारूँ माया अब ई।
बरषा भई प्रचएड चराचर द्वबे सब ई॥

सुत म्क्रण्डुके ही बचे, बहत प्रलय जलमें सतत।
सबरो जग जलयय भयो, भूख प्यासतें मुनि दुखित॥

निरख्यो तब बट बृच्च फिरत जब इत उत भटकत ॥

मरकत मनिके सरिस सुघर शिशु तापै विहरत ॥

परे पत्रपुट श्याम चरनकूँ मुखतेँ चूसत ।
चितवत ह्व अति चिकत प्रभातें सब अँग विकसत ॥

करि दरसन संताप श्रम, शोक मोह सब निस गये ।

श्याम सलौने सुघर शिशु, मुनिके मनमें बिस गये ॥

ज्यों ही सम्मुख गये श्वाँस तब शिशुने लीन्हीं। घुसे नासिका द्वार सृष्टि भीतर सब चीन्हीं।। भू, नभ, प्रह, गिरि, द्वीप, श्रमुर-सुर सबहिं निहारे मुनि श्रति विस्मित भये श्वाँस तिज फेरि निकारे।। देख्यो पुनि वट प्रलय जल, शिशु मनहर क्रीड़ा करत। दौरे श्रालिंगन निमित, लीन भयो बट शिशु तुरत।। प्रतय-सित्त निहं रह्यो पूर्ववत जगत त्रखायी।
भाया दरशन समुिक श्याम चरनिन सिर नायो।।
अत्तयवट पुट पत्र करें क्रीड़ा शिशुके सम।
उदरमाँ हिंसब दृश्य होहि मायातें जग अम।।
माया त्रखी महेशकी; भये फेरि मुनि अम रहित।
तव वृष चिंद शङ्कर तहाँ, आये पारवती सहित।।

शिवा कहें—"सरबेश! भक्त मुनिकूँ वर देवें। शिव बोले—"ये भक्त मोन्न तककूँ निहं लेवें।। हरि हिय धारे इनिन फेरि का इनिकूँ दुङ्गो। साधु समागम लोभ बात कछु मुखद करङ्गो।। मुनि ध्यावें सरबेशकूँ, इष्ट नहीं जब हिय लखे। खोलि नयन सम्मुख तबहिं, शिवा सहित शङ्कर दिखे॥

सोरठा सहसा लखे महेश, भौचक्के-से मुनि भये। सानुकूल सरबेश, निरिख लगे इस्तुति करन ॥

## शिवस्तुति

करें हर ! कैसे विनय तिहारी ।

सुख़ स्वरूप सर्वज्ञ सर्वगत, सब जगके संहारी ॥१॥ करें ०

ज्ञान रूप तुम घट घट बासी, सीमित बुद्धि हमारी ।

द्या दृष्टितें हरो अविद्या, हे शङ्कर त्रिपुरारी ॥२॥ करें ०

निरगुन शान्त त्रिगुनमय स्वामी, हो तुम लीलाधारी ।

पालो रचो फेरि संहारो बनि अज, रुद्र, सुरारी ॥३॥ करें ०

पुनि पुनि चरन सरोरुह बन्दौं, माँ गिरिराजकुमारी ।

जननी जनक स्वयं शिशु सम्मुख, आये जग मुखकारी ॥४॥ करें ०
४७

खुप्पय—हर प्रसन्न श्रित भये भक्ति वर मुनिकूँ दीयौ ।

बाढ्यो मुनि मन मोद यथोचित पूजन कीयौ ॥

महिमा शिवने श्रिधिक भक्त संतिनकी गाई ।

शिव मुखतें सुनि विनय लाज मुनिकूँ श्रित श्राई ॥

पूजित हैकें शिवा सँग, पुनि शिव श्रन्तरहित भये।

बिना प्रलय ही ध्यानमें, मुनि माया दरशन किये॥

शौनक पूछें सूत ! पाञ्चरात्रादि बन्दना।
अङ्ग उपाङ्गिन सिहत करें कस कृष्ण अर्चना।।
कियायोगको फेरि हमें विस्तार बतावें।
सूत कहें सुनि कर्मकाण्डको पार न पावें।।
हरिमय जगकूँ जानिकें, करें कल्पना अङ्गमें।
तत्तत भावनिके सिहत, पूजे सबकूँ सङ्गमें।।

अर्डमाँहिँ जो रहें वही ब्रह्माण्ड बनावें। रचि पचि जगकूँ फेरि स्वयं तामें घुित जावें॥ द्वापर युगमें क्रियायोग बहु विधितें गायो। केवल कलिमें छुष्णनाम अति सुगम बतायो॥ करें ध्यान भगवान्को, जे नामनिकूँ गायँगे। ते मख, पूजा पाठको, सबहिं सहज फल पायँगे॥

शौतक पूळें सूत ! कहे द्वादश रिव तुमने । सबके सप्तक कहो सुने पिहले हू हमने ॥ कहें सूत—प्रतिमास रहें रिव सात सहायक । नाग, अप्सरा, यन्न, रान्तस, ऋषि, सुर, गायक ॥ चैत्र मास धाता रहें, माधवमें रिव अर्थमा। ज्येष्ठ मित्र नामक तपें, वक्न तपें आषादमा ॥

श्रावनमें रिव इन्द्र भाद्रमें विवश्वान् रिव । त्वष्टा श्राश्विन रहें विष्णुकी कार्तिकमें छवि ॥ मार्गशीषमें श्रांशु पौषकं भग हैं नामी । फागुनके परिजन्य माघके पूषा स्वामी ॥ सब मासिनके पृथक रिव, पृथक पृथक गन सबिनके । स्वयं सिब्दानंद हरि, स्वामी सबई गुणुनिके ॥

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें वेद पुराण् शास्ता मार्केडेय चरित पूजा रवि-सप्तक नामक सोलहवाँ ऋध्याय समाप्त।

### श्रथ सप्तद्शोऽध्यायः

#### [ 29 ]

निज मितके अनुसार कथा मुनिवर शुभ भाखी ।
अन्तरयामी श्याम सकल जीवनिके साखी ॥
भई कथा तो पूर्ण विषय-सूची अब भाखूँ।
सब मिलि देहिँ अशीष सदा हियमें हिर राखूँ॥
धर्म, कृष्ण अरु व्यास शुक, सबके पुनि पुनि पग परूँ।
पुरुष भागवत-चरितकी, अनुक्रमिका वरनन करूँ।

मेरो तुमरो मिलन व्यास नारद सम्बादा।
फेरि भीष्मकी कही कथा जो सबके दादा।।
तिनि परलोक प्रयान द्वारका पुनि प्रभु आये।
भयो परीचित जनम राजमें बजे बधाये।।
विदुर और धृतराष्ट्रको, गृह तिज पुनि हरिपुर गमन।
कह्यो कृष्ण निरयान पुनि, पाण्डुसुतनिको हिम निधन।।

विजय परीचित फेरि कर्यो किल जैसे वशमें।
दीयो दिजने शाप गये नृप गंगा तटमें॥
श्रीशुक भूपित मिलन कर्यो ज्यों नृप श्रमिनन्दन।
पूजा विधिवत करी लगायौ माथे चन्दन॥
श्रवतारिनके चरित शुभ, सृष्टि कथा संचेपमें।
विदुर और ऊद्धव मिलन, कही सृष्टि पुनि शेषमें॥

कश्यप दिति सम्बाद गर्भ ज्यों दितिने धार्यो ।

भये असुर जय विजय कुमारितकूँ ज्यों ताङ्यो ॥

हिरतकशिपुहिरनाच जन्म तिनि विजय करी ज्यों ।

धरिकें सूकर रूप सुरिन हिर विपति हरी ज्यों ॥

हिरन्याचकूँ मारिकें, अभय करे सुर मुनि यथा।

यहाँ तलक पूरन भई, प्रथमआहकी शुभ कथा॥

द्वितियत्राहमें देवहूति करदम सँग व्याही।

प्रकटे हिर विन किपल मातुकूँ सीख सिखाई।।

मतु पुत्रिनिको वंश दत्त शिव शापा शापी।

सती देहको त्याग दत्त मार्यो सन्तापी॥

भई, पूर्ति व्यों यज्ञकी, वंश अधर्म बताइकें।

कह्यो विरित ध्रुव विष्णु व्यों, दरशन दीये आहकें।

भुव चरित्र करि पूर्ण बेनको चरित बखान्यों।
पुनि पृथुराज चरित्र प्रचेतिन मुनि सम्मान्यों।।
कही पुरञ्जन कथा भूपकूँ शिक्षा दीन्हीं।
पुनि प्रियत्रतको चरित ऋषभ व्यों लीला कीन्हीं॥
ऋषभ चरित अति हो सुखद, मुनि समास ही तें कह्यों।
यहाँ तलक सप्ताहमें, द्वितीय आह पूरन भयो॥

तृतियंश्राहमें प्रथम भरत जड़ चरित बखान्यो।
कह्यो फ़ेरि भूगोल ध्यानतें मुनिवर जान्यो।।
नरकिनको कछ वृत्त श्रजामिल चरित बतायौ।
नाम महातम कह्यो विविध विधितें समुमायौ॥
नारद्रजीकूँ दत्तने, द्यो शाप पुनि सो कथा।
विश्वरूप सुर पुरोहित, सुरपित काट्यो सिर यथा॥

पूर्व वृत्रको चरित चरित मरुतिको भाख्यौ।
पुनि प्रह्लादचरित्र पिता ज्यों गुरुगृह राख्यौ॥
दीये ज्यों बहु कष्ट कर्यो कीर्तन ज्यों हरिको।
प्रकटे श्रीनरिमह जदर फाइयो ज्यों श्रारिको॥
नारद मुनिनें धर्ममुत, तें जैसे यह सब क्या।
धरमराज सम्बाद तक, नृतियन्त्राह पूरन भयौ॥

श्रव चतुर्थं में प्रथम प्राह्गज चरित सनोहर।
सुर विनती पुनि मथन पर्योनिधि पान गरल हर।।
धन्वन्तरि श्रवतार मोहिनी चरित रँगीली।
देवासुर संप्राम भयो दैत्यनि बल ढीली।।
मिलन मोहिनी शम्भुको, करी विजय बलिने यथा।
यों बलि छलिवेकी कही, छलिया वटु वामन कथा।

कह्यो चरित सुद्युम्न पुत्र मनु चरित कहे तव'।

चयवन सुकन्या ब्याह नभग नाभाग चरित सब ।।

पुनि इस्त्राकु चरित्र सौभरी चरित मनोहर।

भये त्रिशंकू पुत्र नृपति हरिचंद धरमधर॥

सये भस्म सुत सगरके, श्रीगङ्गाजी श्रागमन।

रघुवंशी भूपनि कथा, ज्यों दशरथ नृप गुरु-शरन।

राघवेन्दुकी कथा प्रथम ही बाल-चरित है।

ब्याह-चरित है द्वितिय तृतिय बनवास-चरित है।

सीताहरन चतुर्थ कह्यो संयोग पाँचमों।

राज तिलक है छटो, कह्यो सिय-त्याग सातमों।।

श्रष्टम है उत्तरचरित, नवमेमें महिमा रही।

सों इनि नौ श्रध्यायमें, राघवेन्दु लीला कही।

निमिको कहिकें वंश कथा द्रण्डककी भाषी।
चन्द्रवंश पुनि कह्यो उरवशी इल-सुत राखी।।
परशुराम अवतार ऐलको वंश सुनायौ।
चृप ययातिको चरित पुराननिमें जो गायौ॥
पुरु अनु आदि ययाति सुत, वंश कह्यो यदुवंश पुनि।
चतुर्थाह पूरन भयो, पञ्चमाह अब सुनहु सुनि।।

पद्धमाहमें प्रथम ब्याह वसुदेव बलान्यों।
नभवानीतें कंस देवकी-सुत रिपु जान्यों।।
चिन्ता व्यापी कंस कृष्ण अवतार कह्यो है।
गोकुलमें प्रभु गये तहाँ आनन्द भयो है।।
आइ पूनना विष द्यो, मरी बकीकूँ गति दई।
कही कथा शकटादि उन, सुक्ति खलनिकी ज्यों भई।।

विश्वरूप माँ दरश बाललीला मृद्भन्तनं।
माखन चोरी लित वँघे ज्यो नटखट मोहन ॥
गोकुल गोपनि सङ्ग त्यागि वृन्दावन आये।
करे खेल बक, वत्स, असुर अघ मारि गिराये॥
ब्रह्माजी मोहित भये, घेनुक कालियकी कथा।
नाग निकार्यों नाथिके, दावानल पीयो यथा।
ह

पुनि प्रलम्बकी मोस्न वेजुको गीत मनोहर।
बक्त चुराये दये कुमारिनिक्टूँ वर सुस्तकर।।
द्विज पतिनिनिपै कृपा श्याम गोबरघन घाउँथी।
इन्द्र, सुरिम श्रारु वरुन सबनि द्रशानतें ताउँथी।।
फेरि रास इच्छा भई, बेतु बजाई रसभरी।

त्रजबनिता धुनि सुनि चलीं, कछु न कानि कुलकी करी।

कीयो रास विलास भये अन्तरहित गिरिधर।
बिलपीं बनिता बहुत भये पुनि परगट नटवर।।
महारास पुनि भयो सरसता अँग अँग छायी।
यों पुनि पूरन भई रासकी पज्जाध्यायी।।
राङ्क्ष्वृड अजगर असुर, केशी व्योमासुर मरन।
फेरि कह्यो अति भावमय, श्वफलक-सुत ब्रज आगमन।।

त्रज तिज पुनि बल सङ्ग श्याम मथुराकूँ धाये।
गोपी व्याकुल भयीं अश्रु अति सविन वहाये॥
श्वफुलक सुतपे करी कृपा मिर रजक तर्यो है।
कुब्जाकूँ करि सुघर धनुषको भङ्ग कर्यो है॥
आये गज अरु मझ जे, मरे कंस मामा मर्यौ।
नन्द गये व्रजकूँ विलिख, जननि जनकको दुख हर्यौ॥

फिरि गुरुकुलको बास मृतक गुरु-सुत ज्यों लाये।

जज जद्धवके हाथ आइ सन्देश पठाये॥

जद्भव देखे दुखी गोप गोपी गौ बळरा।

असत ज्यस्त सब बस्तु परे टूटे घर छकरा॥
अमरगीत, कुज्जाकुपा, कुन्तीढिँग श्वफलकतनय।

पक्चमाह पूरन भयो, अब षष्ठाह सुनहु सद्य॥

जरासन्ध आक्रमण सेन लै मथुरा घेरी।
पुर तजि भगि रनछोर यवन करवाई ढेरी।
रुक्मिनि सङ्ग विवाह पुत्र प्रद्युम्न भये हैं।
पुनि स्यमन्त आख्यान व्याह हरि सहस किये हैं।।
ज्यों अनिरुद्ध विवाहमें, बल रुक्मीको बध कियो।
फिरि विवाह अनिरुद्धको, वाण-सुताके सँग भयो।।

कृष्ण-त्राण संप्राम शम्भु-हरि सङ्ग लड़ाई।
राजा नृगकी कथा कही त्रिति परम सुहाई॥
बलदाऊ व्रज-गमन पौण्ड्र-बध साम्ब-सगाई।
गृहचर्या श्रिति दिव्य श्याम नारदिहेँ दिखाई॥
जरासन्य बध भामतें, राजसूयको वृत्त सब।
शाल्य श्रीर शिशुपाल बध, कह्यो सुदामा चरित तब॥

कुरुनेत्रमें भयो मिलन ब्रजवासिनितें न्यों। ललकि मिले घनश्याम पिता माता बल सँग त्यों॥ कुरुणा महिषी बात सरसता छाई मबपै। जनक, जननि, द्विज तथा कृपा मैथिल भूपतिपै॥ हर, भृगु, श्ररजुनपै कृपा, करी सबनिको दुख हर्यो॥ गायौ महिषीगीत पुनि, षष्ठश्राह पूरन कर्यौ॥

सप्तमाहमें शाप दिवायो निज कुल गर्वित।
नारद श्ररु वसुदेव कह्यो संवाद सुशोभित।।
नवयोगेश्वर ज्ञान कह्यो श्रवधूत सु-गीता।
उद्धवगीता कह्यो सुनत छूटै भव-भीता॥
हंस-ज्ञान पुनि भक्ति श्ररु, ध्यान, सिद्धि सबई कहीं।
पुनि हरि कछु बरनन करीं, जो विभूति उनिकी रहीं।।

वण्णिश्रमको घरम विविध प्रश्निको उत्तर।

भिक्तगीत किह कही सांख्यकी मिहमा सुखकर।।

नृपति ऐलको मीत उद्धविहें शिक्ता दान्हीं।

पुनि यदुवंश विनाश संवरन लीला कीन्हीं॥

किह किलयुगके नृपनिकूँ, भूमिगीत हू पुनि कहाँ।

फेरि ब्रह्म उपदेश शुक—ते नरपितकूँ ज्यों द्यौ॥

त्यागि परीचित् देह परमपद पायौ जैसें।
शाखा वेदिन कही पढ़ीं विप्रिनिने कैसें।
मार्कण्डेय चरित्र कही पूजाविधि उत्तम।
किह रवि-सप्तक कही विषय-सूची शुनिसत्तम।।
फेरि भागवत सार सब, कह्यो महातम नाम पुनि।
पुण्य भागवत चरितको, पूर्ण अयो सप्ताह सुनि।।

जो न भागवतचरित पूर्ण पिढ्वेको अवसर।
विषय अनुक्रम पढ़े एक अध्याय पुर्वकर।।
अति समास सप्ताह निकाइयौ सार सार सब।
करें क्रुठको हार होहिँ निहँ तिनि वन्धन-भव।।
जो अध्याय विशेषकूँ, सुनिहँ पढ़िहँ गावैं रहें।
होहिं मनोरथ सकल सब, तिनिके भवबन्धन कटें।।

इति श्रीमागवत चरितके सप्ताहमें सप्ताह-श्रनुकमिशका नामक सत्रहवाँ श्रध्याय समाप्त ।

#### अथ अष्टादशोऽध्यायः

#### 

जो जो कीये प्रश्न यथामित सकल बखाने। सब चिरतिनमें सार श्याम श्रुभ नामिह जाने।। रपटत ठोकर खात गिरत झींकत जमुहावत। 'हरये नम' ये शब्द पाप पर्वतिन ढहावत।। ज्यों रिव तमकू पवन ज्यों, छिन्न भिन्न मेघिन करें। त्यों कीर्तन हिर नामको, हियके सब कल्मष हरें।।

सो बानी है व्यर्थ नाम हरिके नहिँ गावै।
है वह कथा कलङ्क कृष्ण चिरतिन न सुनावे।।
हैं अति पावन बचन सुयश हिर हीके बोलें।
ते पद पावन परम पुण्यतीर्थनिमें डोलें।।
कथा कीर्तन कृष्णको, तुलसी हिरसेवा जहाँ।
हंस मक्त निरमल परम, नियम सहित निवसहिँ तहाँ।।

जामें नहिँ हरि नाम भागवत चरित न जामें।
काक तीर्थं सो निन्दा न्हायँ कौआ वक तामें।।
होवे कविता सुघर रसीली गुन प्रसाद्युत।
कृष्णकथातें रहित घृणित नीरस अति निन्दित।।
नित नव नव नटवर चरित,सुखद सरस अतिशय विमल।
कहत पढ़त गावत सुनत, होवे विकसित हृद्कमल।।

मिलै न छंद प्रबन्ध न उपमा श्रनुप्रास गुन।

यमक न मात्रा शब्द मिलै निहँ तुक सब श्रवगुन।।

रहें श्यामके नाम सुयशयुत यदि मनभावन।

तो वह श्रघहर छंद गाइ होवे जगपावन।।

भगवद्भिक विहीन यदि, होहि ज्ञान करमिन रहित।

निहँ फल हरि श्ररपित किये, उत्तम निहँ सो दुख सहित।।

तप बरनाश्रम धरम-श्राचरन श्री यश देवें।
प्रभु-पद सुमिरन सतत होहि तिनि जे हिर सेवें।।
हरिलीला गुन श्रवन नित्य हिर भक्ति बढ़ावें।
इस्मृति हरिपद रहें श्रमङ्गल सकल नसावें।।
करें शान्त विस्तार नित, चित्त शुद्धि होवे श्रविस ।
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब, मिलें होहिँ हिय प्रभु प्रविसि ।।

बड़भागी सब आपु कहाँ तक कहँ बड़ाई। तिज सब जगत प्रपद्ध कृष्ण-पद भक्ति दृढ़ाई॥ निन्दा इस्तुति त्यागि भजनमें चित्त लगायौ। तुमने ही मुनिवृन्द मनुज जीवन फल पायौ॥ मैं हू श्रतिशय धन्य हूँ, तुमरी सङ्गति पाइकें। क्रायो कृतारथ कुमतिहू, हरि-यश यादि दिवाइकें।

नृपित परीचित् त्यागि राज गंगा तट धाये। भावी श्रित ही प्रवल तहाँ मम गुरु शुरु श्राये।। हों हूँ पहुँच्यो तहाँ कथा गुरुदेव सुनाई। सकल सुनिनि नृप सङ्ग सुनी मैंने सुखदाई॥ श्रीगुरुमुखतें जो सुनी, कही यथामित सो सकल। कृति कल्मष नाशन निमित,श्रानल सरिस यह श्राति विमल॥ प्रतिदिन समय निकारि भागवतचरित सुनिंगे।
सुनिकें सब नरनारि अवसि चित विमल करिंगे।।
हरिवासर व्रत करे प्रेमतें सब पढ़ि जावे।
आयु बढ़े अघ घटें अन्तमें प्रभु-पद पावे।।
पुष्कर, मथुरा, द्वारका, काशी, पुन्य प्रयाग थलं।
पाठ करेंतें भय छुटें, होहि बुद्धि अतिशय विमल।।

शुद्ध चित्ततें मनुज गाइकें जाइ सुनावें। तिनिके श्राति श्रनुकूल पितर, ऋषि सुर है जावें।। सिद्ध, पितर, सुर, भक्त देहिं इच्छित फल ताकूँ। भक्ति, मुक्ति, सब सिद्धि सहजमें मिलिहें ग्वाकूँ।। पढ़ें भागवतचरितकूँ, ते सब ई फल पाइँगे। द्विज धी,नृप भू, वैश्य धन, शुद्ध शुद्ध है जाइँगे।।

सब प्रन्थिततें श्रेष्ठ भागवतचरित मनोहर ।
भक्त भागवत वृत्त कहे पद पद्पे सुंदर।।
श्रवतारिनकी कथा चरित भक्तिको श्रवहर।
भगवन्नाम महात्म्य ह्रोड़ि जामें निर्ह दूसर।।
जो श्रच्युत श्रविलेश हैं, जिनिके श्रगनित नाम हैं।
तिनिके पद पाथोजमें, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हैं।।

जीव चराचर रचें प्रकृति श्रष्ठ विकृति बनावें।
श्राचारज बनि स्वयं साधना सीख सिखावें।।
सत्य सनातन धाम भुवनपति श्रज विश्वम्भर।
जिनिकी सत्ता बिना रहें नहिं जंगम थावर॥
रचना पालन नासिवी, जिनिको नित नित काम है।
तिनिके पावन पदनिमें, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम है।

श्रात्माराम, निरीह निरामय मुनि मम गुरुवर।
भेद भावतें रहित ज्ञान निष्ठा जिनि दृढ़तर॥
हरि गुन सुनिकें बँधे भागवत चरित सुहाये।
निमित परीचित करे, जगत हित हरि प्रकटाये॥
परमहंस श्रवतंस सुनि, श्रीशुक जिनिको नाम है।
विनिके पावन पदनिमें, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम है।

जिनिकी इस्तुवि-करें वरुन, श्रज, इन्द्र, मरुद्गन।
सस्वर गावें जिनिहें वेद्विद सुनि योगीजन।।
पाइँ न जिनिको श्रन्त शारदा, श्रज, चतुरानन।
शेष, सुरेश, महेश, दिनेशहु, देव, श्रसुर गन॥
जिनिके श्रगनित नाम हैं, रूप श्रनूपम श्याम हैं।
विनिके पद्पाथोजमें, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हैं।

जब कच्छप बपु धर्यो पीठ धार्यो प्रभु मन्द्र ।
अगिनत योजन कूट किरै उपरतें घरघर ॥
तिनि ऐसो सुख होइ नारि जनु पद सुहरावें ।
मन्द्र ज्यों ज्यों किरै नायकूँ निँद्या आवे॥
जितिके श्वास प्रश्वासतें, अब तक उद्धि आशान्त आति।
रितिन पद जे बन्दन करें, तिनिकी होवें शुद्ध मित ॥

दश श्रक श्राठ पुरान सार सब-शास्त्रनि लीये।
कहे भागवत चरित भक्तिके सम्पुट दीये॥
शौनक पूछें सूत! पुरानित संख्या कितनी।
सबकी संख्या कहो, छन्द संख्या है जितनी॥
सत कहें सब श्रठारह, सुनीं पिता श्रक सुनिनितें।
चार लाख हैं छन्द सब, श्रेष्ठ भागवत सबनितें॥

कथा भागवत लगे भाग्यशालिनिक्टूँ प्यारी।

यह पुरान सिर तिलक जगत जीवनि हितकारी।।

प्रथम कह्यो श्रीविष्णु ब्रह्मतें करुना करिकें।

पूरन ज्ञान विराग भक्तिक्ट्रँ प्रतिपद भरिकें।।

परंब्रह्म जाको विषय, कह्यो प्रयोजन पावनों।

अतिही अनुपम प्रनथ है, विषय परम मनमावनों॥

ब्रह्मसूत्रको अर्थं सार देवनिको अनुपम।
दुद्धो उपनिषद् दूध शर्करा तामें शम दम।।
एक बार जिनि पियो शास्त्र सब फीके लागें।
छोड़ि श्रमृत नर मधुर व्यरथ विष पीवे भागें।।
इयों सरितनिमें गङ्ग हैं, शिव उत्तम वैष्णवनिमें।
इतेत्रनिमें वाराणसी, श्रेष्ठ भागवत सबनिमें।।

श्रवि ही निरमल चिरत भागवत भक्तिको धन। जामें ज्ञान विशुद्ध भक्ति भगवतको वरनन॥ करम, त्याग, वैराग्य यथाथल सबई भाखे। श्रवि समास सब कहे शेष कोई नहिँ राखे॥ अवन मनन श्रक पाठ नित, करें प्रेमतें नारि नर। देहिँ भक्ति श्रक मुक्ति तिनि, प्रभु परमेश्वर परावर॥

हरिने अजतें कहा। प्रथम अज नारद पाहीं। नारदतें मुनि व्यास व्यास शुक दियो पढ़ाहीं।। नृपति परीक्षित् निकट कहा। शुक हों सुनि लीयो। जैसो कछु बनि पर्यो ताहि तुम सबकूँ दीयो॥ जिनितें निकस्यो चरित यह, सो हरि सुखके धाम हैं। मोइ दयो गुरुदेवनें, हमय पद्नि परनाम हैं। हे देवेश्वर ! द्यित ! द्यानिधि ! दाता ! दानी । है सेवक प्रभु-दत्त अल्पमित अवगुनखानी ।। धन, जन, वैभव, राज विषय सुख नाथ न चाहूँ । पद्पदुमनिकी भिक्त जनम जनमिनेमें पाऊँ ।। का कहिकें विनती करूँ, अज्ञ अकिक्कन दीन हूँ । कृपा प्रतीक्षा करि रह्यों, सब विधि साधन हीन हूँ ।।

संकीर्तन जिनि नाम पापके पुञ्ज जरावै।
जिनिकूँ कर्यो प्रनाम सकल श्रघशोक नसावै।।
जिनिके मधुमय चिरत सुधा श्रवनिनमें घोरें।
हरे सुरारे नाथ नाम श्रघ कूटनि तोरें।।
कितमें कीर्तनतें मिलें, सुनि कीर्तन र्राम जात हैं।
चरन शरन तिनिकी गही, जो प्रभुके पितु मात हैं।।

दोहा—मात्रा अत्तर हीन पद, यदि अशुद्धहू कोउ। करे त्रमा राधारमन, प्रभु प्रसन्न अब होउ॥

इति श्रीभागवतचरितके सप्ताहमें सारातिसार सिद्धान्त भगवनामु माहात्म्य नामक श्राठारहवाँ श्राध्याय समाप्त ।

> इति सप्ताह [पाचिक पारायण—पन्द्रहवें दिन का विश्राम] [मासिक पारायण—तीसवें दिनका विश्राम]

> > श्रीकृष्णार्पणमस्तु ः

#### ॥ श्रीहरिः॥

# श्री भागवत चरित

(सप्ताइ)

#### माहात्म्य

अपय—सब जगके जो बीज विश्वहुम जिनित बनायौ।
जिनित मोहको जाल सकल सुवनित फैलायौ॥
ब्रह्मा, बिष्णु, महेश बनें करि पालें नासें।
त्रिविधि ताप संताप सबितके सपिर बिनासें॥
सत चित आनँद रूप जे, कृष्णचन्द्र जिनि नाम है।
सर्वे प्रथम मम इष्ट जे, तिनि पदपदुम प्रनाम है॥

लौकिक वैदिक करम त्यागि जन्मत बन भागे।
जिनिक् निहं घन, घरम, काम कछ अच्छे लागे॥
सत सुत कि पितु भगे दुमिनमें सुत दरसायो।
पितु पितु सब तक कहें ज्यासको मोह नसायो॥
तकन अकन वर नयन तनु, सुन्दर सुगठित श्याम है।
गुरुवर श्री अवधृत सुनि, शुक-पद्पदुम प्रनाम है॥

शौनक बोले सूत! भागवत चरित सुनायौ।
किन्तु न कह्यो महात्म्य चित्त ता हित ललचायौ॥
जित्रो बहुत दिन सूत! महातम हमें सुनावें।
वस्तु महातम सुनत भक्ति श्रद्धा हिय आवें॥
सूत कहें कहें तक कहूँ, मुनि महात्म्य आति अकथ है।
जलनिधि अगम अथाह जिह, तामें तैरत थकत है॥

प्रभु-प्रसाद यह चरित सन्त भक्तिकूँ भावै। किल कराल विष-व्याल भागवत सुनि निस जावै॥ सुधा अमृत रस सकल सरिस जाके कछु नाहीं। जनम करम जगबन्ध सपि सुनिकें किट जाहीं॥ देवित शुककूँ सुधा घट, दै बदले चाह्यो चरित। सुरिन अनिधकारी समुिक, द्यो न है यह जग विदित॥

जगमें सबई सुलभ खलिनकूँ धन मिलि जावे।
पुर्य करत नर ब्रह्मलोक तक हू चिल जावे॥
किन्तु भागवतचरित होहि रित दुरलभ द्यति है।
धन्य धन्य ते मनुज कृष्ण चरनि जिनि मित है।
धरम तुला अजने करी, एक और साधन सबहिँ।
एक और भगवतचरित, भयो गरू पलड़ा इतहिँ॥

जाको सुनि सप्ताह पिघिल हिय श्रघ बहि जावें। निरमल मन है जाइ तबहिँ प्रभुजी तहँ श्रावें।। नारदकूँ सन्ताप भयो सनकादि मिटायौ। कर्यो न कछु उपचार भागवत चरित सुनायौ॥ बूढ़े ज्ञान विरागहू, युवक भये सप्ताह सुनि। भक्ति मृत्य करिबे लगी, प्रकट भये श्रखिलेश पुनि॥ स्वयं भागवत बने कृष्ण संशय मत लाम्रो ।

ति कुतर्क बकवाद भागवत चिरतिन गाम्रो ॥

सुनिकें शुभ सप्ताह धुंधकारी म्रघ छूटे।

सात बाँसकी गाँठ फटीं बन्धन सब दूटे॥

प्रेतयोनि तिज देव बनि, चिह विमान सुरपुर गयो।

सप्ता शुभ गोकर्णने, जगहित करुना करि कह्यो॥

जामें भाव प्रधान भावहीतें फल पार्वे।
भावहीन नर सुनिहं न गार्वे निहं ढिँग आर्वे।।
सुनत सुनत बनि जाइँ भाव संशय मत लाओ।
जैसे तैसे बने सुनो अह सबनि सुनाओ।।
विधि निषेध जामें नहीं, सकल सुनें सब कालमें।
नित्य नियमतें जे पढ़े, ते न फँसे जगजालमें।।

चत्सव पूर्वक करें हर्ष हियमें ऋति लावें। मंडप ऋति रमणीक पुण्य थलमाँहिँ बनावें।। देहिँ निमन्त्रण सबनि विज्ञ पंडित बुलवावें। बीना, बेनु, मृद्ंग, मजीरा बाद्यं बजावें।। कल कंठनितें भक्त मिलि, प्रेम सहित सब गाइँगे।। निश्चय प्रभुके प्रेममें, सब विभोर ह्लै जाइँगे।।

का सुख जगकेमाँहिँ बैठिकें आपु बिचारें।
सुत, कलत्र श्ररु मित्र दुखी सब ई करि डारें।।
होंहि चित्त श्रति शान्त नीर नयननि जब छावे।
स्वर गद्गद ह्वे जाइ दृश्य परपंच भुलावे॥
यह समाधि श्रानंद है, चित हरि चरननिमें फँसै।
सुनत भागवत चरित हिय, मनमोहन मुरति बसै।।

सात दिवस तक महामहोत्सव विशद मनावे ।
करे सबनि सत्कार कृपनता मन नहिं लावे ।।
निन्दा इस्तुति त्यागि जगतकी चिन्ता छोड़ें ।
ब्रह्मचर्य ब्रत धारि दुर्गुनिनेतें मुख मौड़ें ॥
मंडप सुघर सजाकें, समाधान सबको करें।
ब्रावें भगवत्भक्त सुनि, दौरि सबनिके पग परे।

करे श्रन्प श्राहार नींद श्रासन नहिँ श्रावे। निराहार रहि सुने चाहिँ जल, पय, फल खावे।। श्रथवा ब्यंजन विविध भोग श्रीहरिहिँ लगावे। भक्तनि सँग परसाद प्रेमतें प्रतिदिन पावे।। कथाश्रवनकर्ता करे, हरि गुरु भक्तनि श्रर्चना। कृष्ण कीरतन गुन-मनन, प्रभुपद सुमिरन बन्दना।।

गायक अरु हरिभक्त बुलावे गाम गामतें।
पूजन प्रभुको करे प्रथम दिन धूमधामतें।।
ता दिन करि श्रधिवास महात्तम सुनि सुख पावे।
यदि बनि सके श्रखण्ड कृष्णकीर्तन करवावे।।
दूसर दिन सप्ताहकूँ, पूजन करि विधिवत सुनै।
सुनै कथा जो दिवसमें, पुनि ताकूँ निशिमें गुनै।।

नित्य करमतें निषटि प्रात मिलि सब सँग गावै।
करि भोजन पुनि सुनै, शेष यदि कळु रहि जावै।।
ताकूँ निशिमें सुनै कीरतन सम्पुट दैकें।
सुक्तकण्ठतें गाइ कृष्ण नामनिकूँ लेकें।।
सात दिवसमें सात थल, सुनै केरि पूरन करै।
पुनि पुजन अरचन हवन, करै जाहितें सन मरे।।

श्रीभागवत चरित, सप्ताह माहात्म्य

यदि न करे सप्ताह करे पाद्मिक पारायन। पन्द्रह दिनमें होहि सरलतातें सब गायन।। यदि मासिक मिलि करै कीरतन अधिक बढ़ावै। श्रथवा सम्पुट नाम मंत्रको संग लगावै।। ऐसे उत्सव जे करें, ते जग यश सुख पाइँगे । जगभोगनिकी का कथा, स्वयं कृष्ण तहँ आईंगे। विमल भागवतचरित स्वयं श्री हरिने गायौ। शुद्ध सनातन ज्ञान मनुजने नहीं बनायौ॥ मुनिवर ! सोचें आपु मनुजका चरित बनावें। यह समाधिको चरित चितत चित कैसे ध्यावें॥ हरि, अज,नारद,व्यास, शुक, क्रम क्रमतें विस्तृत बन्यो है लिखवायौ प्रमु-दत्ततें, भाषामें मैंने भन्यों ।। नैमिषके मुनि धन्य धन्य हों हूँ चढ्मागी। धन्य भयो प्रभुद्त्त बृत्ति जाकी इत लागी।। श्रोता वक्ता धन्य धन्त जे पाठ करिङ्गे। धन्य धन्य नर नारि हियेमें जाइ धरिक्के।। प्रनथ प्रचार प्रसारमें देहिं योग ते घन्य हैं। नहीं कलयुगी जीव ते, प्रभुके भक्त अनन्य हैं। k विक्रम सम्बत सात सहस है अति ही पावन । मार्गशीर्षे शुभमास अष्टमी कृष्णा भावन।। तीरथराज प्रयाग गंग उत्तर तट सुखकर। अतिष्ठानपुरमाँहिँ भागवत चरिय मनोहर॥ प्रन्थ भयो पूरन सकल, अब न मोइ है मृत्युभय 👂 बोलो मिलिके भक्त सब, सिरी कृष्णचनद्रकी जय। इति श्रीभागवतचरित माहात्म्य समाप्त !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु

🛞 मुमुशु मवन वेर रेगाङ पुस्तवालय 🥸

## श्रीभागवत चरितकी आरती

भागवत चरित श्रमृत पीजे । श्रारती सब मिलिके कीजे ।।

न्दयाके सागर हैं यदु चन्द, गहे अजने तिनिपद अरिबन्द ।
कमल-मुख करें सुधाके बिन्दु, तिनिह पीपीके नित जीजे ।।?।।आरती०
नामको रसना करिकें गान, करै मन मोहन मूरित ध्यान ।
नयन निरसें सबथल भगवान,कृष्णको कीर्तन नित कीजे।।?।।आरती०
यादि जब चिरतिनिकी आवै, पुलक तनु सबरो ह जावै।
प्रेम सब अंगनिमें छावै, भावमें भक्त रहें भीजे।।३।। आरती०
हियेपै चढ़े मिक्को रंग, मिलै मक्तिनको नित सतसंग।
काज सबकरें कृष्णहित अंग, व्यरथ नर जीवन नहिं छीजे।।।।आरती०
अम अरु लयतें सब गाओ, पार भव सागर है जाओ।
व्यदुम-पद-रज प्रमुकी पाओ, आरती मक्त वृन्द लीजे।।।।।आरती०

## हिन्दू धर्म और हिन्दी-साहित्य में युगान्तकारी धार्मिक प्रकाशन "भागवती कथा"

देशके विभिन्न विद्वानों नेताओं और पत्रकारों द्वारा, भूरि-भूरि प्रशंशित। इसके लेखक हैं

श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी इसे पढ़कर आप

१--श्रीमद्भागवत तथा श्रन्यान्य पुराणों की कथाओं का रहस्य सरलता सरसता श्रीर घरेलू ढॅग से समर्भेंगे।

२—दैनिक जीवन को सात्विक, धार्मिक और राष्ट्रीय जीवन की.

सार्थकता में परिणत करेंगे।

द—व्यवहारिक या गार्हस्थ्य जीवन को जीने के लिये नहीं, जीवनके लिये इसके पठनसे उसे उच्च और धार्मिक बनायेंगे।

४-श्रेय और प्रेय, योग और भोग एक साथ सम्पादन करने— प्राप्त करने—की शिचा घर बैठे प्राप्त करेंगे।

४—जननी जन्मभूमि की महत्ता को सममकर स्वधर्म स्ववर्ण, स्ववेश, तथा स्वदेश के प्रति निष्ठावान् बर्नेंगे।

इस अभूत-पूर्व ग्रन्थ में १०८ भाग होंगे।

प्रति मास एक भाग प्रकाशित करने की योजना चल रही है। श्रव तक ६८ भाग छ प चुके हैं। प्रायः २५० पृष्ठों के प्रत्येकः सचित्र भाग की दिल्ला केवल १।) है।

१५॥ ⊨) श्रिप्रम वार्षिक प्रदान करने पर १२ भाग विना डाकव्यय के श्रापके घर रजिष्टी से पहुँच जायँगे।

> प्राप्तिस्थान संकीर्तन भवन, भूसी (प्रयाग)

#### ॥ श्रीहरिः॥

श्री प्रभुद्त्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें जो हमारे यहाँ मिलती हैं।

२-भागवती कथा-(१०८ खंडोंमें ), ६० खंड छप चुके हैं। प्रति खण्ड का मूल्य १।), बारह आना डाकन्यय पृथक्।

२-श्री भागवत चरित-खगमग ६०० पृष्ठकी, सजिल्द मू० ४।)

३--बद्रीनाथ द्र्रान-बद्री यात्रा पर खोजपूर्ण महाप्रन्य सू० ४)

४--महात्मा कर्ण-शिचाप्रद रोचक जीवन, पृ० सं० ३५६, मू०२॥)

५-मतवाली मीरा-भक्ति का सजीव साकार स्वरूप, मू० र)

६—नाम संकीर्तन महिमा—भगवन्नाम संकीर्तन के सम्बन्ध में उठने वाली तकों का युक्तियुक्तपूर्ण विवेचन । मू० ।।)

9—श्रीशुक — श्रीशुकदेवजी के जीवन की फॉर्की (नाटक) मू० ॥)

८—भागवती कथा की बानगी—( आरंभ के तथा अन्य खंडोंके कुछ

६-शोक शान्ति-शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र मू० ।-)

२०—मेरे महामना मालवीयजी—उनके सुखद संस्मणरण पृष्ठ १३० मू०।)

११--मोरतीय संस्कृति श्रौर शुद्धि--क्या श्रहिन्दु हिन्दु वन सकते हैं ? इसका शास्त्रीय विवेचन पृष्ठ सं० ७६ मू० 一)

१२—प्रयाग माहात्म्य—मू० –)

१३--वृन्दावन माहात्म्य--मू० -)

१४—राघवेन्दु चरित—मागवतचरितसे ही पृथक् छापागया है मू०।-)

१५-प्रमुपूजा पद्धति-पूजा करने की सरल शास्त्रीय विधि मू० ८)

१६ - श्री चैतन्य चितावली - पाँच खंडों में प्रथम खंड का मू० १)

१७—भागवत चरित की बानगी—भागवत चरित के कुछ अध्वायों की बानगी मू०।)

१८—गोविन्द दामोद्र शरणागत स्तोत्र(ख्रप्पयखंदों में) मू० =)॥

१६—गोपीगीत—(मूस तथा हिन्दी पद्य सहित) अमूल्य ।

पता-संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर ( भूसी ) प्रयाग



| AND THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN CO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मचारीजीकी हमारे यहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मिलनेवाली पुस्तके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (१) भागवती कथा, ६८ खरड छप चुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| है, प्रतिखण्ड का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (२) चैतन्य-चरितावली (खण्ड १ मूल्य १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (४) बद्रीनाथ दर्शन मूल्य ४)<br>(४) महात्मा कर्ण मूल्य २॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (६) मतवारी मीरा मुल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (७) नाम संकीर्तन महिमा मूल्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ट) श्रीशक (नाटक) मूल्य ॥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ह) भागवती कथाकी बानगा ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (१०) शोक-शान्ति "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (११) भारतीय संस्कृति श्रौर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शुद्धि मूल्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (१२) मेरे महामना मालवीय और<br>जनका अन्तिम सन्देश मूल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (१३) प्रयाग साहात्स्य पु० ६४ " =)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (१४) बृन्दावन माहात्स्य "-)<br>(१४) राघवेन्दु चरित पृ० ६४ "।-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (१४) राघवेन्दु चरित पृ० ६४ "।-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (१६) भागवत चरितकी बानगी मूल्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (१७) प्रभुपूजा पद्धति मूल्य =)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (१८) गोविन्द दामोदर स्तोत्र मू० = ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (१६) गोपीगीत अर्मूल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पता—संकीर्तन-भवन, भूसी (प्रयाग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

